| वीर          | सेवा    | मन्दिर           |
|--------------|---------|------------------|
|              | दिल्ल   |                  |
|              | 1466    |                  |
|              |         |                  |
|              |         |                  |
|              | ^       |                  |
|              | 28:     | 2×<br>(४४) जेनार |
| क्रम संख्यां | (46) 3/ | 1661 Ball        |
| काल नं०      | (0) 2   | المرار (عد       |
|              |         |                  |

# जैन इसिद्धान्त भास्कर

भाग २२

किरसा १

# THE JAIMA ANTIQUARY

Vol. XXI

No. I

Edited by

Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt.

Prof. Jyoti Prasad Jain M A., LL. B

Sri. Kamata Prasad Jain, M.R.A.S., D.L.

Pt. K. Bhujbali Shastri, Vidyabhushan.

Pt. Nemi Chandra Shastri, Jyotishacharya,

# Published by THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY (JAIN SIDDHANTA BHAVANA) ARRAH (Bihar) India

Annual Inland Rs. 3.

Single Copy Rs. 1/8

JUNE, 1955

# जैन-सिद्धान्त-भास्कर

### जैन-पुरातस्य सम्बन्ध षाणमासिक पत्र

भाग २२

जुन १८५४

किरगा १

#### सम्पाद्कः

श्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये. एम. ए., डी. लिट् श्रोफेसर ज्योति पसाद जैन एम. ए.. एल. एल. बी. बाबू कामता प्रसाद जैन, एम. द्यार. ए. एस.. डी. एल. श्री पं० के. भुजवली शास्त्री. विद्याभूगा. पं० नेमिचन्द्र जैन शाला. ज्योतिषाचार्य, माहित्यरत.

जैन-सिद्धन्त-भवन आशा-द्वारा प्रकाशित

# विषय-सूची

| 9 | इस्तिमहन के पूर्ववर्ती जैन संस्कृत नाटककार—श्रीयुत् त्रगरचन्द नाहटा |                  |      |          |
|---|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------|
| 2 | जोधपुर संबहालय की ऋज्ञात कुछ जैन धातु मूर्तियाँ                     |                  |      |          |
|   | श्रमवाल, एम० ए०                                                     | ***              | •••• | <b>c</b> |
| ą | देनगढ़ श्रीर उसका कला वैभव-पो० ज्योति प्रसाद                        | ् जैन एम०        | Çο,  |          |
|   | एल० एल० बी, सम्बनक                                                  | ****             | **** | 4 4      |
| 8 | महावीर संवत्-श्री पं० के० भुजवली शास्त्री, विद्या                   | भूषण, मृड्विद्री | **** | २३       |
| ¥ | अहिंसा ख्रीर वाँच जैनाचार्य-पं० नेमिचन्द्र शास्त्री                 | ****             | 44.4 | عو       |
| Ę | प्रमुख दि० जैनाचार्यों का विवरसा                                    | ****             | **** | 88       |
| 9 | मूलसंघ भट्टारक गुरु नामावली-श्री अगरवन्द नाह                        | z1               | **** | ४१       |
| _ | कित्रत कथा समीज्ञा                                                  | ****             | **** | Ęo       |
| 3 | माहित्य समीका—                                                      |                  |      |          |
|   | (१) संस्कृत साहित्य <b>में आयुर्वे</b> व                            | ***              | ***  | ६६       |
|   | (२) ऋौर स्वाई बढ्नी गई                                              | •••              | •••  | ६७       |
|   | (३) क्यामै अन्दर आ सकता हुँ ?                                       | ****             | **** | ६६       |
|   | (४) गीत संगम                                                        | ****             | **** | ६६       |

-श्री नेमिचन्द्र शास्त्री





#### जैन पुरातस्व और इतिहास-विषयक षण्मासिक पत्र

भाग २२

जून, १६५५ । ज्येष्ठ, बीर नि० सं० २४८१

किरण

# हस्तिमल्ल के पूर्ववर्ती जैन संस्कृत नाटककार

[ श्रीयुत् अगरचन्द नाहटा ]

जैन सहित्य बहुत ही विशाल एवं वैविध्यपूर्ण है। पर अभीतक उसकी पूरी जानकारी प्रकाश में नहीं आई। जो कुछ जानकारी प्रकाश में आई है, उससे भी समुचित लाभ नहीं उठाया जाता। साम्प्रदायिक भेद-भाव के कारण जैनेतर विद्वानों की ही तो बात ही क्या जैन विद्वानों की भी आज स्थिति यह है कि श्वेताम्बर विद्वानों को दिगम्बर साहित्य का अधिक परिचय नहीं और दिगम्बर विद्वानों को तो श्वेताम्बर साहित्य की जानकारी और भी कम है। वास्तव में देखा जाय तो श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों का साहित्य एक दूसरे का पूरक है। विना दोनों अम्बदायों के साहित्य की सम्मिलित जानकारी के जैन साहित्य की विशालता और महत्व ठीक से जाना ही नहीं जा सकता। अतः हमें अब अत्येक विषय पर जिल्लों से पूर्व दोनों सम्प्रदायों के गहित्य की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए और तटस्थतापूर्वक दोनों सम्प्रदाय के विद्वान् के प्रत्ये का अध्ययन अध्यापन कर ज्ञान वृद्धि करते रहना चाहिए।

दिगम्बर साहित्य बहुत महत्व का होने पर भी उसकी पूरी जानकारी देनेवाला कोई भी "दि० साहित्य का हतिहास" प्रकाशित नहीं हुआ। अतः उसकी जानकारी प्राप्त करने में बड़ी श्रि असुविवा होती है पर श्वेताम्बर साहित्य की जानकारी प्राप्त करने में वैश्री कठिनाई नहीं है। स्योंकि जैन माहित्य महारथी स्व० मोहन लाल दलीचन्द देसाई ने २५ वर्ष की निरन्तर साधना हारा ४ महान् अन्थ प्रकाशित कर दिये हैं। जिनसे श्वेताम्बर साहित्य की जानकारी बहुत अच्छे स्प में मिल जाती है। यद्यपि कोई भी साहित्य का इतिहास समूचे साहित्य की जानकारी नहीं दे सकता। क्योंकि प्रकाशित अन्यों की अवेचा अधकाशित अन्य हो अधिक होते हैं और उनकी

प्रतियाँ जहाँ तहाँ इतने श्रिषिक स्थानों श्रीर व्यक्तियों के पास फैली हुई होती हैं कि उन सबकी सची बनाना भी कम ही संभव है। नित्य नये नये संग्रह जानने को मिलते हैं और उनमें प्रायः अवात प्रनथ मिलते ही रहते हैं। इसलिए वैसे तो देशई द्वारा संकलित चार प्रनथों में उल्लिखित रचनान्त्रों की अपेदा श्वेताम्बर साहित्य बहुत अविक विशाल है। फिर भी मुख्य-मुख्य मस्डारों की स्वियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं या वन चुकी हैं उनमें से जितने ऋषिक संग्रहालयों की स्वियों का उपयोग वे कर सकते थे या करना संभव हन्ना, देशई ने बहुत ही लगन, धैर्य, परिश्रम श्रीर प्रयत्नपूर्वक अधिक से अधिक जानकारी देने का भरसक प्रयत्न किया है। श्रीर उहाँ तक वन स्का है प्रतियों को रतयं देखकर जीन पड़ताल कर श्रीर दूसरे प्रामाधिक उल्लेखों के उपयोग द्वारा श्रथने इन अन्धों को भूल भ्रोतियं, से वहत ही बचाया है। इमित्रिए उन भी शुद्धता व प्रमाणिकता यहत अधिक है वैसे इसके बाद प्रोफेसर धरीदामोदर बेलनकर का 'जिन स्तकोप, नामक महत्वपूर्ण प्रनथ (सूत्री) भारद्वार कर प्राच्यविद्या संशोधन, पूना से सन् १६४४ में प्रकाशिन हुआ। और उसमें बेलनकर ने १२१ सूचियों एवं रिपंटों के श्राधार से अपने इस प्रत्य को तैयार किया है, इसमें भी श्वेताम्बर साहित्य का विवरणा ही ऋषिक ऋा पाया है यदापि उन्होंने दिगम्बर ब्रन्थों की जानकारी देने का भी प्रयत्न किया है। पर वास्तव में दिगमार भएडारों की सूचियाँ उन्हें बहुत ही कम प्राप्त हुई ब्रातः अधिक विवरण नहीं आ मका । जिन रतकोष ग्रिपोटों व स्चियों के आधार से तैयार हुआ है स्वयं ग्रन्थ कम ही देखे गये हैं ग्रतः उसमें भूत भातियाँ काफी रह गई हैं।

देसाई के श्वेताम्बर साहत्य सम्बन्धों ड प्रत्यों को प्रत्येक जैन विद्वानों को मँगाना और देखते रहना चाहिए। जैन एफरेटा (संदर्भ) प्रत्यों में इनका स्थान बहुत ही ऊँचा व महत्व का है। इन प्रत्यों के नाम है जैन साहत्य नो संज्ञिन इतिहास ग्रीर प्रत्ये का है जिसका मृत्य केवल का है। इन मन्यों के नाम है जैन साहत्य नो संज्ञित इतिहास ग्रीर प्रत्ये का है जिसका मृत्य केवल क्) क्ये है। संस्कृत, प्राकृत, श्राम्धा श्रीर राजस्थानी, गुजराती के श्वेताम्बर जैन साहत्य का ही इतिहास नहीं पर इसमें श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय के ढ़ाई इजार वर्षों का संज्ञित इतिहास भी दे दिया गया है। सन् १६३१ में यह प्रकाशित हुआ। लेखक के २०-२५ वर्ष के संशोधनों का यह नवनीत है। करीब १० वर्ष तो इस प्रत्य की तैयारी व लेखन में लगे हैं। इसमें लगभग ६० चित्र यथा स्थान दिये गये हैं और चित्रों का परिचय भी विस्तार से ६० एडडों में दिया गया है। इस प्रत्य में प्रविभाग हैं और प्रत्येक विभाग के कई प्रकरण हैं। ११६५ पैराग्राफ हैं और ५७७ (फुटनोट) हैं जो ६३२ एडडों में हैं। इसके बाद २३ परिशिष्टो के १८८ एडडों के क्वल नामों की सूची के हैं इसीसे इस प्रत्य के निर्माण में कितना श्रम किया गया है और यह अन्य कितना महत्वपूर्ण है इसका अनुभव पाठक खुद करें; लेखक ने निवेदन के एडड

१६ में वहा हो मार्मिक लिखा है कि "इस ग्रन्थ के तैयार करने में मैंने रात दिन श्रम किया है और श्रमनी श्रोर से कोई भी कसर नहीं रहने दी है"। उनकी श्रार्थिक स्थित साबारण थी, वे हाई कोई के नकील यें इसीसे ग्रामने परिवार का पोषण करते ये किर भी साहित्य का रस उन्हें इतना जररदस्त लगा था कि रात को जब सारा परिवार सो जाता, वे शायत होकर काम करने में डट आते श्रीर जहाँ तक नींद बेचैन न कर दे, काम करते ही रहते। श्रपने व्यावहारिक कामों से तिनक भी श्रवकाश मिला कि लिखने पहने में जुट गये। छुट्टियों के दिनों में वे श्रपने खर्च से कनी कहीं कभी कहीं जा कर नई-नई सामग्री एकत्रित करते। प्रक देखने वाला तक भी उनका कोई महायक नहीं था। उन्होंने लिखा है कि "इनमें पाछल दिन रात श्रम लेनामा में कचास राखी न थो। समय ली पोताने खर्चें जुदे स्थले जबू पुस्तक भगडारों जोई, तवासी श्रावा, तेमांची मलेला तमाम साधनों ने प्राप्त करी संग्रह करी, तेमांथोनोंधी-टाचणों करिलेश, तेगरथी प्रमाणों श्रादि नकरणों लखना, धावा मोकत्रवां तेतानु प्रक शोधन करो, तेने पाछा मंगावि मुनारवत्रा प्रेसचौं, तेनी विस्तृत श्रव मिलाका कर वेगेरे एकने पंडे कोईनी प्रमु महाय वगर एक प्रक रीडर जेनानी पर्ण महाय वगर एक

उनका दूसरा ग्रन्थ जिसमें १३ वीं शताब्दों से २० वीं तकके श्वेताम्बर जैन कवियों और गद्य लेखकों के गुजराती, राजस्थाना व हिन्दी गद्यों का अप्रदान्त विवरण है जैन गुजर कियों गामक र भागों में ४००० पृथ्वों का है। ऐसे महान् साहित्य नेवी के सामने किसका सिर न भुकेगा। जिस कार्य के लिए बीसों विद्वान् और हजारों रुपये खर्च के चाहिए कि उसे एक विद्वान ने अपनी निरन्तर की लगन और साथना से सम्पन्न कर दिया। यह कितने महान् गौरव की बात है। दूसरे विद्वानों को उनका अनुसरण करना चाहिये।

दिगम्बर साहित्य को जानकारी प्रकाश में लाने का कार्य कुछ वर्ष पूर्व बीर सेवा मन्दिर ने आरंभ किया था पर अब उसके नियमित व ब्यवस्थित कराने का कार्य महाबीर तीर्थ कमेटी जयपुर करवा रही है पर उनके पास भी कस्तूरचन्द कासलीवाल एक हो ब्यक्ति है। कार्य की गुरुता को देखते हुए ५-१० विद्वान् इस कार्य के लिए नियुक्त किये जाने चाहिए, अन्यथा दिगम्बर जैन समाज व विद्वान् खूब ध्यान रण्यें कि दिगम्बर साहित्य का इतिहास जो लिखा जा रहा है वह बहुत ही अपूर्ण रहेगा। सैकड़ों महत्व के अन्य उसमें उल्लेखित नहीं हो सकेंगे। सबसे पहला काम समस्य दिगम्बर अन्य भएडारों की सूची बनाने का है। बिना सूची बने साहित्य का इतिहास पूर्ण और अब्दे रूप में लिखा जा ही नहीं सकता।

त्रव में क्षेत्व के मूल विषय पर श्राता हूँ। वीरवाणी के १८ नवम्बर १६५६ के श्रंक में पंडित चैनसुखदासजी का सम्पादकीय श्रप्र के खं 'महाकवि इस्तिमल्ल और उनका विकान्त कौरव नाटक'' शीर्षक छुना है। उसके दूसरे पैराग्राफ में जैन संस्कृत नाटकों की कमी और इस्तिमल्ल

को पहला जैन बाटककार बतलाते हुए लिखा है "खैन किवयों ने भी संस्कृत भाषा में नाटकों की रचना की है। किन्तु महाकवि दस्तिमल के पहले के किसी भी जैननाटककार का पता अभी तक नहीं चला। संभवतः ये पहले जैन किव हैं जिन्होंने जैन साहित्य नाटकों पर अपनी कलम चलाई और सकल हुए। हाँ इनके कुछ पहले मोहगत पराजय नामक मतीक नाटक के तेखक किव यशपाल अवश्य हो गये हैं। जैनों का अधिकांश संस्कृत साहित्य नष्ट कर दिया अथवा नष्ट हो गया है इसलिए आज इस यह कहने की स्थित में नहीं हैं कि हस्तिमल्ल के अतिरिक्त भी कोई नाटककार हुए हैं या नहीं" ?

दि॰ नाटककार इस्तिमक्ष का समय विक्रम संवत् १३४७ के लगभग का बतलाया गया है। विस्तव में पंडित जैनसुखदासजी जैन संस्कृत साहित्य के बड़े ही प्रेमी विद्वान् हैं और साथ ही उनमें साम्प्रदायिक संकृतित स्ति न होकर उदार और विशाल मावना है इसलिए उन्होंने जो उपर्युक्त शब्द लिखे हैं वे किसी साम्प्रदायिक दूष्टित के कारण नहीं पर हमलोगों का सामाजिक और धार्मिक दाँचा ही ऐसा है कि हम अपने सम्प्रदाय से भिन्न सम्प्रदाय के प्रन्थों की जानकारी ही प्रायः नहीं रखते तो अध्ययन का तो अवकाश ही कहाँ ?

वास्तव में पंडित चैन पुखाजी का उपर्युक्त कथन श्वेताम्बर जैन संस्कृत नाटक बन्धों की खाजानकारी का द्योतक है। इस्तिमञ्ज के पहले श्वेताम्बर विद्वानों ने करीब बीस नाटक बनाये जिनमें से १०-१२ तो खाज भी प्राप्त हैं। उनका परिचय कराना ही इस क्रेस में श्राभीष्ट है।

राजस्थान और गुजरात में १२ वीं १३ वीं शताब्दी में देव मन्दिरों में देवों या मन्दिरों की वर्षगाँठ, वर्षतोत्सव, यात्रा महोत्सव आदि प्रसंगों में नाटक खेलने का खूब प्रचार था। श्वेताम्बर जैन कियों का प्राचीन रास, कागु, वार्चरी आदि अपभ्रंथ और लोक भाषा की प्राचीन रचनाएँ प्रायः ऐसे प्रसंगों में तृत्य, अभिनय, गायन के लिए ही बनाई गयी थीं। संस्कृत भाषा का भी उन दिनों बहुत अव्हा प्रचार था। महाराजा भोज के शासन-प्रदेश और राज्यकाल के लिए तो यह प्रसिद्ध है कि उस समय संस्कृत माथा उन दिनों विद्वान् भोज ही नहीं, जन साधारण में भी प्रचलित थी। ऐसे समय के आसपास में उपर्युक्त माञ्चलिक उत्सवों में संस्कृत नाटक भी अधिकतया खेले जाने स्वामाविक थे। गुजरात के प्रतापशाकी और साहत्य प्रेमी महाराजा सिद्धराज जयसिंह के समय से मंजीश्वर बस्तुपाल तेजपाल के समय तक तो संस्कृत नाटकों का सूब ही प्रचार रहा और ये सब श्वेताम्बर नाटककार दि० इस्तिमल्ल के पूर्ववर्ती हैं अतः इनका संखित परिचय यहाँ दिया जा रहा है—

महाराण विद्धराण जयसिंह की बिह्नत् समा में दिगम्बर विद्वान् कुमुदचन्द्र के साथ श्वेताम्बर बाह्निक स्रि का शास्त्रार्थ संवत् ११८१ में हुआ था उस प्रसंग का बहुत ही सरस वर्षान यक्षस्रिचन्द्र रिवत मुद्रित कुमुदचन्द्र प्रकरण में मिस्तता है। इस नाटक के रचयिता वक्षचन्द्र (स्वाद लक्ष्मी संप्रद नागौर खजमेर आदि प्रदेश) के राजा के आधित व मोंद्र जातीय थे। इनका दूसरा नाटक राजीमित प्रवीध है जिसकी प्राचीन प्रति मीनासर के चम्पालाल जी के संप्रहालय में लिस्सी हुई प्राप्त है। उउकी प्रस्तावना में सूचधार के मुख से कहलाया गया है कि यशक्वन्द्र ने हो महाकाव्य और चार नाटक लिस्ते थे पर उनके वे दो महाकाव्य और उनके वे नाटक अभीतक अप्राप्य और अज्ञात हैं 'पृद्धित कुमुदचन्द्र'' बहुत मसिद्ध है और प्रकाशित हो चुका है।

श्वेताम्बर जैन नाटककारों श्रीर नाट्यशास्त्र विशेषशों में महाकित रामचन्द्र का स्थान सबसे ऊँचा व प्रधान हैं। ये किलकाल सर्वत्र श्राचार्य हैमचन्द्र के पट घर महान् विद्वान् शिष्य थे। इन्होंने श्रां ले ही ११ संस्कृत नाटकों की रचना की है। जिनमें से नल विलास, सत्य हरिश्चन्द्र, निर्भय भीम व्यायोग श्रीर की मुदी मित्रानन्द ये चार नाटक छुप भी चुके हैं। सत्य हरिश्चन्द्र नाटक सन् १६१३ में इटालिन बहुनत्तर से भी प्रकाशित हो चुका है। श्रामले सात नाटक ये हैं। श्रावलास, जदुविलास, मिल्लाका मकरन्द प्रकरसा, प्रयागाविदय, रोहिसी मृगयांक प्रकरसा, बनमाला नाटिका श्रीर बदवाभ्युदय। इनमें से कई तो प्राप्त भी नहीं हैं।

रामचन्द्र नाटककार होने के श्रतिरिक्त नाट्यशास्त्र के महान श्राचार्य थे। अपने गुक्माई के साथ इन्होंने "नाट्यदर्पण" नामक वृत्ति सहित नाट्यशास्त्र का महत्व पूर्ण प्रन्थ बनाया। श्रापने विषय का यह बहुत ही सुन्दर और मौलिक प्रन्थ है। इसमें ४४ संस्कृत नाटकों के श्रवतरण है जिनमें से बहुत से श्राज श्राप्य हैं। इनमें विशालदत्त के देवीचन्द्र गुप्त नाटक, जिसके श्रनेक श्रवतरण नाट्यदर्पण में पाये जाते हैं जो गुप्तकाल के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है। इसके श्रवतरणों में जो बचे खुचे श्रंश मिले हैं उनके श्राधार से कन्दैयालाल मुन्शी ने "भुव स्वामिनी देवी" नामक प्रन्थ की रचना की है।

रामचन्द्र का उल्लेखनीय विशेषण प्रवन्ध शतकर्त है। इस प्रवन्धशत प्रन्य में एक प्राचीन सूची के श्रनुसार द्वादश रूपक नाटक श्रादि स्वरूप की जानकारों ५ इजार श्रक्कोक परिमित थी; १२ रूप में के सम्बन्ध में इतना वड़ा विवेकात्मक प्रन्य यह श्राद्वितीय था। पर खेद है अब प्राप्त नहीं होता। रामचन्द्र का 'नाट्य दपंग' ग्रन्थ गायकवाड़ श्रोरियन्टल सिरिज से प्रकाशित हो जुका है।

त्राचार्य हैमनन्द्र के ए ६ दूसरे शिष्य देवचन्द्र के चन्द्रलेला विजय प्रकरण नामक ऐतिहासिक नाटक की ताक्षणत्रीय प्रति जैसलमेर के मग्रहार में है। महाराजा कुमारपाल ने सपादलक्ष के राजा अवोरिया को हराया था। कुमारपाल के उस बीरत्व का वर्णनवाला यह प्रशंसात्मक नाटक है। इसकी नायिक। "चन्द्रलेला" विद्याधरी हैं बा॰ भोगीलाल सांडेसर के मतानुसार यह चन्द्रलेला अवोरिया की बहन जलहाणा देवी थी जिसका विवाह कुमारपाल से हुआ। यह नाटक पाटन के कुमार विहार ने अजितनाथ यात्रा महोत्सव के प्रसंग में कुमारपाल की सभा के परितोष के लिए खेला था। संबत् १२०७ के सगमग इसकी रचना हुई।

देवचन्द्र के "मानमुद्रा भंजन" नामक नाटक का उस्तील मिजता है पर नह अब प्राप्य नहीं।
कुमारपाल के गहीचर अजयपाल के मंत्री यशपाल का "मोहराज पराजय नाटक" एक
रूपक है। जो संवत् १२२६ से १२३२ के बीच रचा गया है। कुमारपाल ने कुपामुन्दरी से
संवत् १२१६ मगसिर सुदी २ को विवाह किया अर्थात् कुमारपाल इस निधि को पूर्णतः जैनी बने
उन्होंने राज्यभर में पशु बच और सप्त व्यसन का निपेच किया, अपुत्रीय के घन को जब्त करने का
कानून बन्द किया इत्यादि महत्त की बातों का इसमें निर्देश है। इन नग्टक का मुख्य निपय
कुमारपाल के द्वारा मोहराजा के पराजय का है। यह नाटक भी लुप चुका है। यह नग्टक भी
वीर यात्रा महोत्सव प्रसंग में खेला गया था।

महाराजा सिद्धराजा के इष्ट मित्र प्रज्ञाचलु महाबलि श्रीपाल के पौत्र विजयान का 'द्रीपदी स्वयंतर' नाटक मुनिजिनविजय भीने सम्मादितकर प्रकाशित कर दिया है इसकी ग्चना संवत् १२५१ से १३५१ के बीच में हुई थी। इसमें प्रधानतः वीर व अद्भुत रस हैं।

जैन मुनि रामभद्र का प्रबुद्धावीर रौहियोय नामक छंदकी नाटक मंत्र १२३६ में महाराजा यशोपाल श्रीर जयगल के बनाये मन्दिर के यत्रोत्वव में खेला गया था। इसमें भगवात् महावीर से प्रतिबुद्ध रोहियोय चोर की रोचक श्राष्ट्रचर्यकारी कथा है।

धौलका के राणाबीर धवल के मंत्री मुमिसिद्ध वस्तुपाल ने गंवत् १२७७ में शत्रु इत्य तीर्थ का भंध निकाला। उस गंध के परितीप के लिए यात्रामहोत्सव में किन बाल जन्द्र रिचत कर्णावज्ञामुध नाटक खेला गया। धिसमें तज्जायुद्ध जकवर्ती ने एक कबूतर की रहा के लिए ग्रापने प्राची के बिलाबान कर देने की तैयारी की कथा है।

मंत्रीश्वर चलुपान ने गुजरात पर नहाई करके आये हुए दिल्ला के राजा सिंघण और उत्तर के मुलतान अल्तमस को एक साथ हम दिया। इसके ऐतिहासिक प्रसंग का बड़ा ही मुन्दर निरूपण जयसिंहस्य के हमीर मदमदेन नाटक में है। इसकी रचना संबत् १२७६ से ८५ के बीच हुई है। यह नाटक भी प्रकाशित हो चुका है। खंभात में बस्तुपान के पुत्र जयन्त सिंह की आज्ञा से भीमेश्वर के यात्रा के प्रसंग पर खेला गया था।

इसके ऋतिरिक्त मेथ प्रश्वाचार्य का धर्माम्युदय नाटक का उल्लेख मिलता है जिसमें दशार्णमद्र राजर्षि का चरित्र है।

मंत्रीश्वर वस्तुते जपाल बड़े ही उदार, धर्मनिष्ठ और विद्या प्रेमी थे। उनके आश्रय में अनेक जैनेतर कवियों ने गीत काष्य आदि बनाये। जिनमें से वीरधवल के राज पुरोहित और वस्तुपाल के इष्ट मित्र कीर्ति कौमुदी तथा सुर्थोत्सव के कर्त्ता कि सोमेश्वर ने उल्लाधराधव नामक गाउक बनाया, जो द्वारिका के जगत मन्दिर में प्रबोधनी एकादशी के दिन खेला गया था। उल्लाधराधव में राम कथा है।

तोमेश्वरं के मुरथोत्सव की प्रशस्ति में कक्षा गया है कि सोमेश्वर ने भीमदेव की सभा को यामर्द्ध में एक नाटक बनाकर हर्षित किया। यह नाटक उल्जाधराधन से भिन्न होना चाहिए पर अब अप्राप्य है उल्लाधराधव को सोमेश्वर ने पुत्रभल शर्मा की प्रार्थना से बनाया था।

वस्तुपाल के आश्रित सुपट किन ने दूतांगद नाटक पाटण में कुमारपाल स्थापित शिवमूर्ति के दोलोत्सव के प्रसंगपर त्रिभुवनपाल की आशा से खेता था। आतः १२५८ से १३०० में यह लिखा गया। इस प्रकार हस्तिमल्ल के पूर्व वर्ती श्वेताम्बर जैन नाटककारों और जैनाश्रित दो किनयों के नाटकों का संचित्त परिचय यहाँ दिया गया है। मेरे मित्र डा० भोगीलाल सांदेसरा के गुजरात में संस्कृतनाटक नामक तेल से मुक्ते यहाँ सहायता मिली है, इसिलए मैं उनका अभारी हूँ।

दिगम्बरों और श्वेतम्बरों के समस्त जैन नाटक साहित्य का अध्ययन कर विशेष प्रकाश डाला जाना आवश्यक है। इन नाटकों की शैली, भाषा के साथ ऐतिहासिक और सामाजिक हिन्द से भी बड़ा महत्व है। हित्तमल के बाद जैन नाटक साहित्य थोड़ा ही लिखा गया प्रतीत होता है, पर जो भी हो उसकी खोज की जाकर प्रकाश डाला जाना बांछनीय है।

यहाँ एक विशेष विचारणीय प्रश्न होता है कि संस्कृत में जब नाटकों का इतना प्रचार रहा तो अपभंश, राजस्थानी, हिन्दी, गुजराती में जैन नाटक क्यों नहीं मिलते ? पर जैसा कि पहले कहा गया है। १२ वीं से १४ वीं तक जैन रास, फागु चरचरी आदि लोक मात्रा के काव्य ही उम समय अभिनीत होते थे। युगप्रवानाचार्य गुर्यावली और प्रचीन रात आदि में इसका सम्ब अभिनीत होते थे। युगप्रवानाचार्य गुर्यावली और प्रचीन रात आदि में इसका सम्ब उल्लेख है। डोडिया रास अर्थात् लबुटि रास और ताला रासक उस समय काकी प्रसिद्ध वे ताला रास अर्थात् तालियों के साथ गाया जाने वाला रास बहुत ही प्रसिद्ध था। १५ वीं शताब्दी से यह मन्दिरों और गुक्आगमनोत्सवों आदि की नाट्य परमरा बन्द सी हो गई। इसके बाद बडे २ चरित्र काव्य कर रास बनने लगे और वे गाकर ही मुनाये जाते थे। इस समय के बीच नाटकों की क्या स्थिति रही! अन्वेषणीय है। १६ वीं शताब्दी से रब्बटन खेल और तमाशे खूब प्रचलित हुए। पर जैन मुनियों ने उसकी रचना में भाग नहीं लिया, जैनेत्तर सैकड़ों खयाल आदि रचनाएँ प्राप्त होती हैं व वे खूब प्रसिद्ध हैं।

स्वतन्त्र नाटक निर्माण के छाथ श्वेताम्बर जैन विद्वानों ने जैनेतर नाटक प्रत्थों की टीकाएँ भी बनाई हैं। उदाहरणार्थ अनर्ध राघव की टिप्पण वृत्ति प्राप्त है, मलधारी देव प्रभाचार्य ने अनर्ध राघव रहस्यादर्श नामक टीका ७५०० श्लोक की और उनके शिष्य नरचन्द्र आचार्य ने २५०० श्लोक परिमित टिपन लिखा और तथा गच्छ के जयचन्द्र स्रि के शिष्य ने अनर्व राघव वृत्ति बनाई। इसी प्रकार कर्पूर मंजरी नामक प्राकृत नाटक पर धर्मचन्द्र रचित टीका प्राप्त है। अनर्घ राघव सुपिछ सुरारिका प्रसिद्ध नाटक है और गुजरात में उसका अच्छा प्रचार रहा मालूम होता है। कर्पूर मंजरी नाटिका राजशेखर की वृत्ति है। इनके अतिरिक्त जयचन्त् सूरि की रम्मा मंजरी नाटिका, पन्नसुन्दर का जानचन्द्रोदय नाटक, अमरचन्द्र की बनमाला नाटिका आदि का उल्लेख जैन प्रन्थावकी में है।

### "जोधपुर संप्रहासय की अज्ञात कुछ जैन धातु-मूर्तियां"

[ श्रीयुत् रत्नचन्द्र खप्रवाल, एम० ए० ]

---

'रेबारा उसोदा' (पर्वत वर, जोधपुर कि विज्न, राजस्थान) नाम ह स्थान से प्रात ६ धातुमूर्तियाँ जोधपुर संप्रहालय में प्रदर्शित हैं तथा संप्रहालय के रिजस्टर की २३२४ संख्या के अन्तर्गत अक्कित हैं। इन जैन मूर्तियों के पीछे मध्यकाल के लेख देवनागरी लिपि में उपलब्ध हैं। इन लेखों के अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट हो सकता है कि कुछ लेख तो ऐसे हैं जो उसी तिथि की कुछ धातुमूर्तियों पर भी अक्कित हैं परन्तु वे धातुमूर्तियों जोधपुर विभाग के एक दूरिय स्थान "वालोतरा" के श्री शीतलनाय जी के जैन मंदिर में विद्यमान होने का उल्लेख है। श्री पूर्ण वन्तर नाहर' द्वारा उनके लेख पढ़े भी गये हैं परन्तु जोधपुर संग्रहालय की मूर्तियों द्वारा प्रस्तुत विवरण कहीं २ भिन्न भी है। यह खोज करने की बात है कि बालोतरा के उक्त मंदिर की उक्त मूर्तियों यहां आज भी विद्यमान हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वे ही कालान्तर में किसी कारण वश पर्वतसर ले जायो गईं। अभी तो इस दिशा में कुछ अधिक कहना कठिन ही है। प्रस्तुत निवन्ध में तो जोधपुर संग्रहालय के अन्दर रखी हुईं कुछ मूर्तियों का विवेचन करने का विवार है। र

#### (१) संवत् १२३४ की मृतिः—

जंबाई ७ इज्ञ तथा चौड़ाई ५ इज्ञ । पीछे लेख उत्कीर्य है अर्थातः—''संबत् १२३४ जेष्ठ सुदि ११ सा० असदेवभायां जेऊ तत्रुत्रवीरदेव सात" वाहड़ वीरदे श्रेयाधंमकारि प्र० देवसूरिभिः।

इस प्रतिमा में दिबादु तीर्थद्धर बद्धपद्मासन मुद्रा में तथा बद्धाद्धिल स्थित में विराजमान हैं। सिर के ऊपर नागफण वितानाच्छादित है तथा सर्प के ७ फण हैं। देवता के दोनों झोर दो दो विद्याघर माला धारण किये; उनके नीचे स्थानकमुद्रा में एक एक चंत्रर वारण किये व्यक्ति तथा नीचे एक झोर एक पुरुष तथा दूसरी झोर एक स्त्री आसीन हैं। जिनासन के नीचे विपरीत दिशोनमुख दो सिंह प्रदर्शित हैं। जिन भगवान के वद्धस्थल पर औ वत्सचिन्ह आंकित है। यहां जिन भगवान का लाञ्छन उस्कीर्ण नहीं है।

१ जैन बेख संग्रह, भाग १, कलकत्ता, १६१८, ए० १७४ तथा श्रागे।

२ श्री बाखाराम कविकिक्सर ने इन मूर्तियों का श्रध्ययन करने में पर्याप्त सहायंता प्रदान की है। इसके खिये मैं उनका श्रतीवाभारी हूँ।

३ प्रसाना हेतु द्रष्टक्य नाहर, उपयु क, माग १, ५० १०४, खेस ७२८।

#### (२) संवत् १४०१ की मृतिः--

जँचाई ६ इंच तथा चौड़ाई लगभग २ ई इंच । श्राकार में यह प्रतिमा पहली से छोटो है। यहाँ सपंप्रण श्रविद्यमान है। श्रेष भाव पूर्ववत् उत्कीर्ण है। इस मूर्ति में देवलाञ्छन श्रविद्यमान है परन्तु लेख दारा यह सम्बद्ध कि यह मूर्ति 'श्रेयांसनाथ' की है यथाः —

इस लेख द्वारा उपकेशगच्छीय श्री ककुदाचार्य कक्कस्रि का भी बोध होता है। प्रथमलेख में श्री देवस्रि जी का नाम तो उपलब्ध हुआ है परन्तु उनके गच्छ का नहीं।

#### (३) संवत् १४०४ की मृतिः--

ऊँचाई ७ है इंच तथा चौड़ाई लगभग ५ ई इंच । यहाँ पर आसनदेव के ऊर सातफणोवाले सर्प का बितान विद्यमान है। आसन के नीचे तथा पूर्व वर्षित सिंहों के मध्य में सर्पलाञ्क्रन भी विद्यमान है। 'श्रो पाश्वेनाथ' की यह मूर्ति सुन्दर है। इस के अतिरिक्त जिन मगवान के ऊपर दोनों और तीर्थक्कर ध्यानस्थपुद्र। में पदिशत हैं तथा विद्याधरों का अभाव है। इनके भो ऊपर गज प्रदर्शित हैं। मूर्ति के पृष्ठ भाग पर उत्कीर्ण तेल है इस प्रकार है:—

'संवत् १५०४ वर्षे वैशास्त्र स० ७ दिन श्री उकेशवंशे सा० डोडापुत्र सा० नाथ श्रावकेण तथा स० दूरा स० (स्यावरा) सहितेन सुपुण्यार्थं श्री पाश्वेजिनविंवं कारितं। श्री स्वरतरगच्छे श्री जिनभद्रसूरिभिः। शुभमस्तु।

प्रस्तुत लेख द्वारा खरतरगच्छीय श्री जिनमद्रस्रि का भी उल्लेख हुन्ना है। यहाँ पर पार्श्वनाथ की उक्त मूर्ति पुरायार्जन हेतु बनायी गयी। इससे पूर्व की, ऋर्यात् श्रेयांस प्रतिमा, तो झात्मकल्याण हेतु बनायी गयी थी।

#### (४) संवत् १५०६ की मृतिं :—

ऊँचाई ७ इंच तथा चौड़ाई लगभग ५ ई इंच । यहाँ सर्पवितान अविद्यमान है। यहाँ नीचे जिनदेव लाञ्कन तो उत्कीर्ण है परन्तु अस्मध्य है। लेख इतार यह ज्ञान होता है कि मूर्ति 'श्री सुमतिनाथ जी' की है:—

१ तुलाना हेतु द्रव्यस्य, वही, ए० ५४, लोख संख्या २१६; वही, भाग २, ए० २३७, जोख संख्या १६३३।

र वर्तमान श्रोसियाँ, जोधपुर से ३६ मील दूर। इस स्थान के श्रन्य नाम उकेश, उकेश कर्याद भी उपलब्ध हैं।

३ तुलना हेतु द्रच्यव्य, वही, भाग १, ए० १७५, सेल संख्या ७३१

ह तुलना हेतु द्रश्टस्य, वही, भाग १, ए० १७५, लेख संख्या

"(स्वस्तिचिन्ह)। संवत् १५०६ वर्ष मागशिर सु० ७ ऊकेशवंशे बहरागोत्रे सा० सुत सा० हरिपालभार्यो राजलदे पुत्र सा० गागाकेन युतं " "सा० " सा० सिवं कारितं श्री खरतरगरुखे श्री जिनराजसूरिपट्टे श्री जिनचन्द्रसूरिभि प्रतिष्ठितं शुभं भवतु ।

यहाँ पर खातरगच्छीय आचार्य श्री जिन चन्द्रस्रि का उल्लेख है।

(५) संवत् १५०६ की मूर्ति :--

जैवाई लगभग ७ है इंच तथा नौड़ाई लगमग ५ ई इंच। यह मूर्ति पार्श्वनाथ की उपर्युक्त प्रतिमा की भाँति की है परन्तु यहाँ जिन भगवान् के सिर के जपर सर्पप्रस्वितान अविद्यमान है। नीचे लाञ्क्षन भी उत्कीर्स है परन्तु स्वष्ट नहीं जान पड़ता। लेख दारा बोध होता है कि यह मूर्ति औ वास्त्रपूड्य की है यथा:—

"संवत् १५०६ वर्षे कार्तिक सुदि १३ गुरी ऊकेशवंशे व्यवहारीगोत्रे सा० जाजण पुत्र हरपालभार्या राजलदे पुत्र सा० घरमा भा० धनाईपुत्र सा० सहजाकेन स्विपतु ग्रयाथ श्री वासुपूच्य विंबं कारितं। श्रा खरतरगच्छे श्री जिनराजसूरिपट्टे श्री भद्रसूरि युग प्रधानगुरुभिः प्रतिष्ठितं।"

यहाँ पर युगप्रधानाचार्य खरतरगच्छीय भी जिनभद्रसूरि का उल्लेख किया है। इस मूर्ति की प्रतिष्ठा स्विपतृपुर्यार्थ हुई थी।

(६) संवत् १४३७ की मृतिं:—

ऊँचाई ५६ इंच तथा चौड़ाई ४ इंच। यहाँ पर भी सर्पफण श्रथवा लाञ्छन श्रविद्यमान हैं परन्तु तेख दारा यह स्वष्ट है कि यह प्रतिमा 'श्री धर्मनाथ की है श्रर्थात् .—

"संवत् १५३७ वर्षे वेशाल " सुदि ७ दिने श्री उकेशवंशे विद्गरागीत्रे अभयसी । संताने साठ ऊनाभार्या लखनादे पुत्र साठ डहत्थ सुश्रावकेण भाठ पूराई पुत्र मेरा जावादेवादि युतेन श्री धमनाथ वित्र काठ श्री खरतरगच्छे श्री जिनमद्रसूरि पट्टे श्री जिन समुद्रसूरिभिः।

यहाँ पर खरतरगच्छीय श्री जिनभद्रसूरि जी का उल्तेख है।

उक्त मूर्तियों के लेखों द्वारा जिन-प्रतिमाश्चों को पहचानने में पर्याप्त सहायता मिली है। इसी प्रकार की कुछ मूर्तियाँ संचीर (सत्यपुर, जोधपुर) से प्राप्त हुई थीं तथा जोबपुर संग्रहालय में सुरिच्चत हैं। इन में से कुछ पर लेख उत्कीर्ण नहीं है। श्राध्ययनीयरान्त शीघ ही उनको भी प्रकाश में लाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

१ तुलना हेतु इन्डब्य, वही, ए० १७३ स्नेख संस्था ७३२।

२ तुलना हेतु दृष्टन्य, वही पृ० १७६ स्रेख संस्था ७३५

३ यहाँ 'व' द्वारा 'ख' का भाव व्यक्त किया है।

४ अर्थान 'ग्रमय सिंह'।

## देवगढ़ और उसका कला वै

[ प्रो० न्योति प्रसाद जैन एम. ए.; एल-एल. बी., लखनऊ ]

देवगढ़ चिरकान पर्यन्त जैनों का एक प्रसिद्ध सांस्कृति केन्द्र रहा है। वर्तमान में इस नाम का एक छोटा सा गाँव उत्तर प्रदेश के फांसी जिलों में बेमवती (बेतवा) नदी के कूल पर , तथा लिलतपुर की पहाड़ियों के अन्तिम छोर पर घने जंगज़ के बोच बसा हुआ। है। यह प्राम देहती से बम्बई बाने बालों सेन्ट्रज़ रेल के किलितपुर स्टेशन से १९ मीज तथा उसीके लाखजीन स्टेशन से नगभग द मोन दिख्ण-पश्चिमोत्तर स्थित है। इस समय उसकी जनसंख्या लगभग दो ढाई मी है जिस ने जैनियों और सबर्गों की ही संख्या अनिक है। गाँव के निकट तक पहुँ न जाने पर मो मामान्य दर्श कों को कोई विशेष आकर्षक वस्तु हिंगोचर नहीं होती, किन्दु उसके चहुँ और जंगल में यत्र तत्र विखरी हुई अनिगनत प्राचीन खंडित मूर्तियाँ एवं मबनों के प्रस्तर खगड़ करमाशील याजियों को इस प्रदेश के अतीत गौरव की मूक गाथा सुना हो देते हैं।

देशगढ का प्राचीन चतुरकोण दुर्गगाँव के निकट ही एक गोताकार पहाड़ पर बना हुआ है जो उत्तर दिल्ला लगभग एक मील लम्बी और पूर्व पश्चिम लगभग पौन मील चौड़ी है। पहाइ की चढाई सुगम और सीधी है। उसपर चढने के लिये पश्चिम की और एक मार्ग बना हुन्ना है। मैदान में बने हुए एक प्राचीत सरोवर को पार करने के उपरान्त पहाड़ पर चढ़ने के निये प्रस्तरनिर्मित सीडियोंदार एक प्राचीन विस्तृत सङ्क मिलती है जिसके दोनों श्रोर करवई, खैर ब्रौर साल के घने वृद्ध अपनी सुदीर्घ शाखाओं द्वारा सतत शीतल खाया किये रहते हैं। पर्वत के उपर पहुंचने पर एक भग्न तोरण द्वार मिलता है जो पर्वत की परिधि को आहत करने वाले दुर्गशंट का प्रमुख द्वार प्रतीत होता है। इसे कुंज द्वार भी कहते हैं। इसकी कारीगरी दर्शनीय है। इस द्वार को पार करने पर एक के बाद एक दो जीए कीट और मिलते हैं। इन्हीं मीतरी दोनों के टों के भीतर अधिकांश जैन मन्दिर अवस्थित हैं। इन कलापूर्ण माचीन देवालयों के कारण हो देवगढ़ की इतनी प्रतिद्धि है पर्वत के दिल्लिणी पश्चिमी छोर पर वैष्णव सम्बद्धाय का बराह मन्दिर है जो नष्टवायः है। प्रायः ऐमी ही ध्वस्त दशा में वह प्राचीन विष्णा मंदिर है जिसे दशावतार मंदिर भी कहते हैं जिसने पुरातस्वज्ञों एवं कल्पममंज्ञों का ध्यान विशेषरूप से ब्राइविंत क्यि। है। किले के जिन बोर वेतना बहती है उस ब्रो पहाड़ की ऊँची दीवार को काट कर बनाये गये तान चाट या घाटो हैं जिनमें से नाहर घाट और राजधाट अधिक पिसद है। इन घाटों के आस पास कई कृतिम अकृतिम गुप्त मन्दिर भी है।

देशगढ़ जिस स्थान में स्थित है वह मूभाग प्राकृतिक शोभा की दृष्टि से अत्यन्त मनोरम एव अप्रतिम है। यहाँ वेत्रवती एक सकरी घाटी में से होकर विनध्य पर्वत माला में प्रवेश करती है

श्रीर तदुपरान्त एक चौड़ी घारा के रूप में देवगढ़ दुर्ग को तीन श्रोर से श्रावृत्त करती हुई प्रधार पाती है। विनध्य पर्वत श्रेणी को काट कर बेतवा ने यहाँ कुछ एक अत्यन्त चित्ताकर्षक दृश्य निर्माण किये हैं। पहोड़ की विकट घाटी में बहती हुई सरिता सहसा पश्चिम की ऋोर घुम जाती है और इस प्रकार दृश्य को और अधिक सुन्दर बनादेती है। दिल्ला दिशा में देवगढ़दुर्ग की सीहियां नदी के जल को स्पर्श करती हैं। इसी क्रोर देवमूर्तियों एवं अन्य कलाकृतियों से युक्त कतिपय गुहा भंदिरों को अपने अंको में लिये हुए नाहरघाटी एवं राजधाटी अवस्थित हैं। इस स्थान पर गिरते हुए जब की कलकल ध्वनि ऊपर लटकती हुई चट्टानों पर दूरदूर तक सुनाई देती है। इन चट्टानों के किनारे किनारे बेतवा के दाहिने तट पर मैदान पर्याप्त ढाल होगया है. श्रीर इस ढाल के निकट ही मैदान के पश्चिमी सिरे पर दिखा की श्रीर से पर्वतमाला श्री तथा पश्चिम एवं पूर्व दिशा में छोटे छोटे पहाड़ी-टीजों से विरा हुआ उक्त ढाल का आकर्षणकेन्द्र दशावतार मंदिर अत्यन्त रमग्रीक दील पड़ता है। वैतहाउस, फर्ग्यूमन, बरजेस आदि कलाममंत्रों ने यह अनुभव किया है कि अपने तीर्थस्थान एवं सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिये प्राकृतिक शीन्दर्य से पूर्ण स्थलों के जुनने में जैनाजैन सदैव वेजोड़ रहे हैं। देवगढ़ इस तथ्य को भली प्रकार चिरतार्थं करता है। प्रकृति की सुषमापूर्ण गोद में सुषम देवगढ का वैभव आज भी अपनी प्राकृतिक एवं कलात्मक दिनिध सौन्दर्य राशि से दर्शकों को सौन्दर्यानुभूति के लिये अनुरम प्रेरक बना हुआ है। विविध जातीय वन्य पशुश्रों एवं पिद्धियों के कलरव से गुंजाय-मान इरीभरी घनी बनस्थनी के मध्य अपने शिरपर दुर्ग रूगी मुकुट घारण किये हुए सुबाद इरोतिमा से वेष्टित देवगढ पर्वंत ऋत्यन्त सुग्म्य एवं मनोरम प्रतीत होता है।

चिरकाल पर्यन्त वह एक सुन्दर सुद्द दुर्ग से युक्त भरापूरा विशाल रमयीक नगर एक धर्म श्रीर संस्कृति का महत्त्वपूर्या केन्द्र रहा होगा। इधर कई श्राताब्दियों से अवश्य ही वह निर्जन वनस्थली के मध्य एक उपेद्धित—प्रायः विस्मृत सा ही जीवन व्यतीत करता आ रहा है। कैप्टन चार्ल्स स्ट्रैहम के शब्दों में दिवगढ़ के निकट आकर वन उसके चहुँ श्रोर अस्यन्त बना हो गया है श्रीर उसके नीचे बहनेवाली बेतवा भी दोनों किनारों पर स्थित पहाड़ियों के कारण दूर से अदृश्य ही बनी रहती है। देवालयों से पूरित ये पहाड़ियों आकर्षण का केन्द्र थीं श्रीर आज भी उनके भग्नावशेष प्राचीन भारतीय रूप शिल्म का कोषागार बने हुए हैं। किन्तु अब ये खंडहर चहुँ श्रोर उसे चे चुचों की चोटियों को मेदकर दूर से दोख भी नहीं पढ़ते।" तथानि इससे भी कुछ लाम ही हुं था। जहाँ लोक की उपेद्धा ने उन्हें साह संखाड़ और वन्य पशुश्रों का श्रावास बना दिया तथा काल के प्रकोप से वे शनैः शनैः भूमिशत् एवं विनष्ट होते रहे, वहाँ श्रावतायी मूर्ति मंदिर विध्वंसकों की कुट्ष्टि से भी उनको रह्या हुई। फलस्करप

देवगढ़ के अवशेष आज भी प्राचीन भारतीय कता और उसके विकास के अध्ययन के तिये प्रचुर सामग्री प्रदान करते हैं। किन्तु स्वयं देवगढ़ का इतिहास प्रायः अन्वकाराच्छ्रज है।

यह स्थान प्राप्त श्रवशेषों, शिलाक्षेखों तथा श्रन्य ऐतिहानिक साधनों से ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यन्त शाचीन काल में इस प्रदेश पर अर्थसम्य शवर जाति का निवास था। महाभारत काल में यह भूभाग दशार्था देश का अंग या और पागडवों की राज्यसीमा के भीतर वहता या। श्वरों या सहरियों का निवास बहुत पीछे तक रहा, उनसे गौड़ लोगों ने इसे छीन लिया। महावीरोत्तर मगध के शौशनाक-तन्द-मौर्य साम्राज्य का भी यह प्रदेश अंग रहा । संभवतया इसी युग में किसी समय गोंड़ लोगों ने यहाँ सब प्रथम दुर्ग और नगर का निर्माण किया। गोंडों से इस प्रदेश के गुप्तनरेशों ने जीता और इसी काल से देवगढ़ का वास्तविक अम्युद्य प्रारंभ हुआ। उस समय यह एक प्रसिद्ध राजमार्ग पर स्थित था श्रीर गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख जनपद था ब्रीर संभवतया तत्प्रदेशीय मुक्ति का केन्द्रीय स्थान था। गुतकाल के कई जैन वैष्णव देवालय, मूर्त्तियाँ तथा भवनों के अवशेष उन काल में इसका एक समृद्ध नगर होना स्चित करते हैं। गुप्तों के उपरान्त इसने अपर फिल्मालवे के यशोधर्मन श्रीर तदुपरान्त कनीज के वर्धन वंश का इस प्रदेश पर ऋधिकार रहा। म वीं से १० वीं अज्ञाबदी पर्यन्त प्रथम भिन्नभाल श्रीर फिर कान्यकुरून के गुर्जर प्रतिहारों का देवगढ़ पर प्रभुत्व रहा । इन गुर्जर सम्राटों के काल में यह नगर एक महत्त्वपूर्ण प्रान्तीय केन्द्र श्रीर एक महांसामन्त की राजधानी था। इसी काल में देवगढ अपने वैभव और कला की उन्नति के चरम शिखर पर पहुँचा। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्तों और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य की शताब्दियों में इस स्थान पर किसी जैन राज्यवंश या उपराज्यवंश का शासन रहा, उन्होंने ही इस सुरम्य पर्वत पर यह सुम्दर सुहद त्रिकुट दुगै निर्माण कराया और उसे अनेक जैन देवालयों एवं कलाकृथियों से झलंकृत किया। पर्वत के जार और दुर्गकोट के भीतर अन्य किसी धर्म के या उसके देवालयों आदि के अवशेष नहीं मिलते। इसके विश्रीत ६ वीं शती ई० के मध्य के एक शिलालेख से सिद्ध होता है कि उसके पूर्व भी यह दुर्ग और उसके भीतर कई प्रमुख जिनमंदिर विद्यमान थे। एक विद्वान का श्रानुमान है कि प्र-६ वीं शती हैं • में यहाँ किसी देववंश का शासन रहा है। संभव है देवगढ के तत्कालीन शासक उपरोक्त जैन राज्यवंश का ही यह नाम रहा हो। किन्तु इतिहास में इस वंश का कोई पता नहीं चलता । गुर्जर प्रतिहार सम्राट् स्वयं जैनवर्म के प्रति अत्यन्त सहिष्णु श्रीर उसके प्रश्रयदाता थे। उनके उपरान्त १० वीं से १३ वीं शती ई० पर्यन्त जेजाकभुक्ति के चन्देल नरेशों का इस स्थान पर अधिकार रहा। उनके राज्य की यह एक उपराजधानी ही यी। चन्देल नरेश भी जैनवर्म के अत्यधिक प्रश्रयदाता थे। उनके शासन में देवगढ़ के लौकिक चार्मिक एवं कला वैभव को अभिवृद्धि ही हुई। यहाँ के अधिकांश महत्त्वपूर्ण अवशेष

प्रतिहार चन्देल काल के ही हैं। १३ वीं शती ई० में मुसल्मानों का इस प्रदेश पर श्राधिकार हो गया, किन्तु मुस्लिम काल में यह स्थान प्रमुख राजपथ से दूर पढ़ गया और घीरे-धीरे घने बन से वेध्टित होने लगा, फलस्वरूप उनकी कुटिष्ट देवगढ़ के देवालयों पर न पढ़ पाई और विधर्मियों द्वारा विध्वंस किये जाने से उनकी रखा हो गई। १७ वीं शताब्दी से मुगल समाटों के प्रधीनस्थ बुन्देले राजपूर्तों का इस सम्पूर्ण प्रदेश पर प्रधिकार हुआ और इसी कारण विन्ध्यम्मि का यह सम्पूर्ण माग बुन्देलखंड कहलाने लगा। इस काल में देवगढ़ का राजनीतिक महत्त्व कम होता गया और धार्मिक महत्त्व हो अवशिष्ट रहता गया। फिर भी १६ वीं शताब्दी के प्रारंभ तक देवगढ़ का दुर्ग एक सुटढ़ एवं सुर्व्वित दुर्ग था। सन् १८११ ई० में जब महाराजा सिंधिया की अंद से उचके सेनापित कर्नत वैयरिस्टो फिलोज ने बुन्देलों से देवगढ़ को छीनना चाहा तो वह लगातार तीन दिन तक युद्ध करने के उपरान्त ही उस पर अधिकार कर नाया। देवगढ़ पर सिन्धिया का अधिकार कुछ ही काल रहा। सिन्धिया ने चन्देरी के बदले में उसे अप्रेजी सरकार को दे दिया और तब से स्वातन्त्व प्राप्ति पर्यन्त वह अप्रेजी शासन के अन्तर्गत संयुक्त प्रान्त के भाँनी जिले की लितितुर तहसील का एक माग रहता आया है। वर्तमान में विन्ध्यम्मिका यह भूभाग उत्तर प्रदेश के दिल्ली भाग के उसी जिले की क्रोर तहसील का एक आंग है।

देवगद का प्राचीन नाम लुअव्क्षिशिषा । कम में कम ह वी शताब्दी हैं के मध्य तक यह स्थान इसी नाम से प्रसिद्ध था । ११ वी शताब्दी के अन्त में चन्देलनरेश कीर्तिवर्मन के मन्त्री वत्सराज ने इस स्थान पर एक नवीन दुर्ग निर्माण कराके, अथवा प्राचीन दुर्ग का ही जीगोंद्वार कराकर इसका नाम अपन स्वामी के नाम पर कीर्तिगिर रक्ता । ये दोनों ही नाम विस्मृति के गर्म में विलीन हो गये और शताब्दियों से यह स्थान देवगढ़ नाम से ही प्रसिद्ध रहता आया है । अप पूर्णचन्द्र मुखर्जी ने लिलतपुर तहसील को अपनी पुरातिवक खोज के विवरण में सन् ८५० ई० से ६६६ ई० पर्यन्त इस नगर पर किसी देववंश का अधिकार होने की कल्पना की है जिसके कारण इस स्थान का नाम देवगढ़ पड़ा । इतिहास में ऐसे किसी वंश का उल्लेख नहीं मिलता और इस काल प्रतिहार नरेशों का प्रमुत्व इस नगर पर था यह बात असंदिग्ध है । संभव है उनके जो महासामन्त इस प्रदेश के आन्तीय शासक ये उनका अपना वंश देववश कहलाता हो । किन्तु उन्हीं सम्राटों एवं महासामन्तों के काल के सन् ८६२ ई० के शिलालेख में इस दुर्ग का नाम लुअव्ह्यागिरि दिया हुआ है । हो सकता है कि गुनों के उपरान्त और प्रतिहारों के पूर्व जिस जैन राज्यवंश का शासन और अधिकार इस नगर पर रहा और जिसने इस पर्यंत पर अनेक मध्य जिनालयों से युक्त त्रिकुट दुर्ग का निर्माण कराया उसका नाम देववंश रहा हो । सन् ८६२ ई० का उपरोक्त शिलालेख जिस जैन गानस्तम्म पर स्रंकित

है उसके प्रतिष्ठापक ग्राचार्य कमलदेव के शिष्य ग्राचार्य भीदेव थे। संभव है वे देवसंघ के ग्राचार्य हों ग्रीर इस स्थान पर ग्रापनी महारकीय गही स्थापित की हो तथा यहाँ के मिछ धर्माचार्य रहे हों, उनके ग्रापने या उनके संघ के नाम से यह दुर्ग देवगढ़ कहलाने लगा हो इस प्रदेश में प्रचलित एक जन श्रुति भी है—प्राचीन काल में किसी समय देवपत न्नीर जेमपत नामके दो जैनधर्मावलम्बी भाता इस नगर में रहते थे। देवक्रण से उन्हें पारसपथरी प्राप्त हो गई, जिसके प्रभाव से वे विपुल धन ऐश्वर्य के स्वामी बन गये। उस धनका सदुपयोग इन भाताद्वय ने इस स्थान पर ग्रानेक भव्य जिनायतनों का निर्माण कराने तथा दुर्ग एवं नगर का सौन्दर्य तथा वैभव बढ़ाने में किया। तत्कालीन राजा ने उन पर ग्राक्रमण्य करके वह पथरी उनसे बरवस छीनना चाही, किन्तु देवपत ने उक्त पधरी को इसके पूर्व ही बेतवा के गंभीर जल में विसर्जित कर दिया। कहां जाता है कि इस स्थान के महान निर्माता उक्त देवपत के कारण हो यह स्थान देवगढ़ कहलाया। यह भी संभव है कि ग्रानीनत देव मूर्तियों एवं देवायतनों के कारण ही उनका देवगढ़ नाम प्रसिद्ध हुन्ना। कम से कम जैनों की हान्य में तो ग्रापने बहुसंस्थक प्राचीन देवमदिरों एवं देव प्रतिमान्नों के कारण वह एक सच्चा पेवगढ़ बना चला ग्राया है ग्रीर किसी तीर्थ हुर की कल्याणक भूमि या कई ग्रातिश्वेत ग्राथवा किसी शलाका पुरुष का जन्म स्थान न हाते हुए भा एक पवित्र धर्मतीर्थ के रूप में दर्शनीय एवं वन्दनीय रहता ग्राया है।

देवगढ़ के पुरातस्वावशेषों में से अधिकांश जैन मन्दिरों, मूर्तियों और भवनों के ही भरन अभरन अवशेष है, और उनमें से भी अधिकांश उसके केन्द्रीय स्थान दुर्ग कोट के भीतर ही हैं। इन जैन मन्दिरों में कुछ बहुत छोटे छाटे धर्मायतनों को छोड़ कर शेष लगभग ३०-३१ मन्य जिन मन्दिरों में कुछ बहुत छोटे छार्म इनमें भी लगभग १६-१७ बहुत छुछ अन्छी हालत में हैं। इन मन्दिरों में से अधिकांश प्रवीं से १२ वीं शतान्दी के मध्य बने अतीत होते हैं। छुछ एक गुप्तकाल जितने प्राचीन भी अतीत होते हैं जबकि कई मन्दिर १५ वीं से १८ वीं शती के मध्य भी निर्मित हुए हैं। दूसरे कोट के भीतर केवल दो मन्दिर है जिनमें से एक तो छोलह स्तंभों पर आधारित सुन्दर मंडप से युक्त विशाल एवं भन्य जिनालय का खंडहर है। मंडप के अवशिष्टांश में पूर्वीभिमुख पद्मासन एवं खड़गासन जिन मूर्तियां, चमरवाइक यन्त्रयन्ती, पुष्तबृद्धि आदि विविध लच्चों से युक्त दो पंक्तियों में उत्कीर्य हैं। मंडप की बाहिरी दीवार में भी कई मूर्तियाँ उत्कीर्य हैं, उनके सामने ही एक छोटा सा मानस्तम्भ बना हुआ है। कुछ छोटो छोटी मूर्तियाँ मन्दिर के सामने भी विराजमान हैं। दूसरा मन्दिर अधिक जीर्य शर्या दशा में हैं, इसमें भी कलापूर्य पद्मासन एवं खड़गासन मूर्तियाँ विद्यमान हैं इस मन्दिर के बाहिर दिन्य की छोर खंडित मूर्तियों का एक देर लगा हुआ है। इनके अतिरिक्त शेष समस्त मन्दिर तीसरे कोट के भीतर हैं।

तीसरे कोट के मन्दिरों में सर्वाधिक विशाल एवं महत्त्वपूर्ण मन्दिर १६ वें तीर्थक्कर भ० शान्तिनाथ का है। मन्दिर के गर्भेष्टर में मा शान्तिनाथ की १२ फुट ३ इंच की खडगासन प्रतिमा अत्यन्त चित्ताकर्षक है। शान्तिनाथ ही देवगढ के श्रविष्ठाता देव प्रतीत होते हैं, यह प्रतिमा भी पर्याप्त प्राचीन है। गर्भगृह के ऋागे लगभग ४२ फ़ट लम्बा चौड़ा बर्गाकार मरहर है जो छः छः स्तंभों की छः पंक्तियों पर आधारित है मएडर के मध्य एक विशाल बेदिका पर कई मृतियों विरज्ञमान हैं जिनमें से एक बाहबाल की है। यह मूर्ति गोम्मटेश्वर बाहुबाल की दावियात्य मूर्तियों से कई अंशों में विजव्य है। बामी, कुक्टुटसर्प, जता आदि के मतिरिक्त इस मृति पर विच्छू, ख्रिपकती मादि मन्य जन्तु भी रेंगते हुए स्रांकित किये गये हैं स्रीर साथ ही इन उपसर्गकारी पदार्थी एवं जन्तुन्त्रों का निवारण करते हुए देन युगल का हश्य भी श्रांकित है। बाहबलि की ऐमी एक मूर्ति चन्देरी में भी विद्यमान बताई जाती है : मन्दर के सामने १६-१७ फुट को दूरी पर चार सुन्दर खंगों पर ऋाधारित एक अन्य भव्य मण्डर है। इन्हीं स्तम्भों में से प्रक पर सन् ८६२ ई० का गुर्जर प्रतिहार सम्राट ती बदेव के समय का प्रसिद्ध लेख उत्कीर्ण है। शान्तिनाथ के इस मन्दिर में तीन अन्य दस दन फुट के वो खडगासन प्रतिमाएँ भी मूल प्रतिमा जैसी शिराजमान हैं, छोटो बड़ी अन्य अनेक प्रतिमाएँ भी हैं। इस मन्दिर के आस पास अन्य खनेक छोटे बड़े मन्दिर विद्यमान हैं। इनमें से एक लाखो मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। एक म्रान्य मन्दिर भाषने कलापूर्ण प्रवेश द्वार के लिये दर्शनीय हैं। उसके नीचे की म्रोर करों में जलवात्र श्रोर विश्वर नागकण चारण किये हुए संभवतः गंगा जमुना को मनोमा युगल मुर्तियाँ हैं। ९००८ जिन मूर्तियों से युक्त पाषाण का एक सुन्दर सहस्रकृट चैत्यालय यथावत आवश्यित है। एक प्रत्य मन्दिर सहस्रकृट मानस छत्र की रचना प्रकट कर रहा है। एक मन्दिर की दीवार पर भगवान की माता की पांचफुट उत्तुंग मनोहर मूर्चि उत्की खें हैं। एक स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति के शिर पर नागफण न बनाकर उनके बगल में दोनों क्रांर विशालकाय वर्ष बना दिये हैं। तथा ऋषमदेव की मूर्त्ति के शिर पर जटाएँ दिखाई हैं। एक मन्दिर में चरण चिन्ह ही हैं। एक दूसरे में तीर्थे द्वार मृत्तियों के अतिरिक्त मुनि अर्जिका आदि की मृत्तियाँ भी उत्कीर्ण हैं। एक मन्दिर बाहिरी बरामदे में विराजमान चतुर्भुं जा सरस्वती की, बोडशुभुजा गरहवाहना चक्रेश्वरी की, अध्यमु जा भूजमवाहना ज्वालमालिनी की एवं कमलासना पद्मावती की मूर्तियां बात्यन्त कलापूर्ण एवं चित्ताकर्षक हैं। इनमें से एक पर वि० सं० १२२६ उत्कीर्ण है, संभव है ये चारों मूर्त्तियाँ एक ही कलाकार की कृति हों। शान्तिनाथ के उपरोक्त बड़े मन्दिर के मबद्धप की एक दीवार पर भी २४ शासन देविशों में से २० की सुन्दर मूर्तियाँ उनके नाम सहित उस्कीया है जो रा॰ व॰ दयाराम साइनी के मतानुनार उत्तरभारत में माप्त यि मूर्तियों से सर्वधा विलच्च एवं अदितीय हैं। कहीं कहीं गृहस्य अनक अविकाश्रों की मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं।

देवगद ही एक स्थान है जहाँ 'अरिहन्त' 'लिख' 'आचार्य' 'उपाध्याय' और 'लालु' पाँचों ही परमेफिट्यों की मूर्तियाँ अनेक उरकान्ध होती हैं। तीर्थ इसों में से तो ची बीलों ही तीर्थ इसों की मूर्तियाँ यहाँ
मिलती हैं। कई स्थानों में विशेषकर अजितनाथ और चन्द्रप्रमु के आठ आठ या चार चार
अन्य जिनमूर्तियों से युक्त पट भी दर्शनीय हैं। कहीं कहीं एक युक्त के नीचे गोद में एक एक
बच्चा लिये हुए दम्पत्ति युगल की मूर्तियों उत्की को हैं। श्री दयाराम साहनी के मतानुनार ये
हश्य भोग मूमि के हैं जिनमें कल्थ चुक्त के नीचे तिष्ठते हुए युगलिया सन्तान युक्त प्रसन्त युगल
प्रदर्शित किये गये हैं। देवगढ़ के समस्त जैन प्रस्तराइकों का विश्वित अध्ययन करने से उनमें
अनेक अनुश्रुतियों एवं पौराणिक आस्यानी का चित्रण मिलने की संभावना है।

देवगढ़ के दुर्ग के भीतर जैनधर्म के श्रांतिरक्त अन्य किसी सम्प्रदाय की मूर्तियाँ प्रायः नहीं पाई जातीं। सभी मूर्तियाँ प्रस्तरनिर्मित हैं या प्रस्तराइइनों के रूप में हैं। श्राधकांश खड़गासन हैं, जिनकी ऊँचाई दो ढाई फुट से लेकर बारह फुट तक है। मूर्तियों के केशों की बनावट भिन्न-भिन्न प्रकार की है, कहीं कहीं उन पर बौद्धकला की छाप भी प्रतीत होती है, विशेषकर श्राभय या वरदमुद्रा युक्त श्राचार्य मूर्तियों में। सभी मूर्तियों की बनावट सुन्दर सुडौल एवं कलापूर्ण है। इन प्रतिमाश्रों का रूपशिला तत्कालीन जैनकला की उत्कृष्टता का परिचायक है। श्रापनी प्रशान्त बीतराग कायोत्सर्ग मुद्रा से यहाँ की अप्रतिम जिनमूर्तियाँ दर्शकों के मन को हर होती हैं और वे तद्रप बीतरागता के भाव उदित करने में समर्थ हैं।

प्रशासरस निमग्नं हिंदियुग्मं प्रसन्तवद्नं, कमलमंकः कामिनीसंगशून्यः । करयुगमिप धत्ते शस्त्रसम्बन्धं नन्धं, तदसि जगतिदेवो वीतरागस्त्यमेव ॥

महाकवि घनपालोक्त जिनमूर्तियों का यह आदर्श देवगढ़ की प्रतिमाझों में पग पग पर भली प्रकार चिरतार्थ होता है। श्रारहन्तों एवं मुनियों की दिगम्बर प्रतिमाओं के श्रातिरक्त सरागी देवी देवताओं एवं यहस्य स्त्री पुरुषों की भावभंगो, परिषान, श्रालक्करण झादि के चित्रण में कलाकार ने कमाल किया है। श्रानेक जैन सांस्कृतिक एवं श्राध्यात्मिक प्रतीक यत्र तत्र उत्कीर्ण मिलते हैं श्रीर लोक जीवन के दृश्य भी उरलब्ब हैं। इस प्रकार देवगढ़ का रूप शिल्प न केवल धार्मिक एवं कलात्मक हिन्द से ही वरन संस्कृतिक एवं ऐतिहासिक हिन्द से भी महंस्वपूर्ण हैं।

देवगढ़ के जिन मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में विकिष्ठत नागर अथवा आर्थ शैलों में हुआ है। इसे पंचरतन शैलों भी कहते हैं और यह दिल्ल भारत में प्रचलित द्राविड शैज़ी से भिन्न है। देवगढ़ के शिखरवंद मंदिर उक्त नागर शैलों के अेष्ठ उदाहरण हैं। शान्तिनाथ आदि मंदिरों के शिखर अत्यन्त सुन्दर हैं। सभी मंदिर प्रस्तरनिर्मित हैं और उनका कटान और

कारीगरी दर्शनीय है। मंदिरों के गर्भण्य प्रायः श्रम्थकार मय हैं श्रीर उनके द्वार बहुत छोटे छोटे हैं। किन्तु गर्भ ग्रहों के आगे के सभा मंडर खुने और विशाल हैं। जिन स्तंभी पर वे आवारित हैं उनकी तथा छतों एवं दीवारों की कारीगरी और उन पर उत्कीर्ण मूर्स दश्य एवं अशक्करण वित्ताकर्षक हैं। मंदिरों के तोरणदार भी सुन्दर एवं कशापूर्ण हैं। चरणचिन्हों से युक्त शिलरवंद खुनी छतिरयाँ भी हैं और जिनमूर्तियों एवं मंगल प्रशिक्षों से खुक्त कई सुन्दर उत्तुंग मानस्तम्भ भी हैं। स्वयं दुर्गकोट, उसका तोरणदार, घाट और सीदियाँ, विशास पाषाण में काट कर बनाई बावड़ी आदि भी प्राचीन स्थारत्य के अब्छे नमूने हैं। वस्तुतः उपरोक्त नागर शैली के स्थापत्य का विकास ग्रुप्त काल से और वह भी मुख्यतया देवगढ़ के जिनायतनों द्वारा ही प्रारंभ हुआ प्रतीत होता है यही कारण है कि देवगढ़ और उसके उपरान्त खतुराहो, चन्देरी, अजयगढ़, महोवा, अहार, परीरा आदि के प्राचीन जैन मंदिर प्रायुक्तिम कालीन समूर्ण भारतीय कत्ता का सफल प्रतिनिधित्व करते हैं। गुन, गुर्नर, प्रतिहार और चन्देत वंशों के परम सिर्ण्यु नरेशों के आभय में उत्तरभारत की धर्माक्षित कला विशेष कर जैनों के प्रयत्न से खूब फली फूनी।

भारतीय इतिहास का वह स्वर्णयुग पार्मिक सद्भाव से परिरूर्ण था। साम्प्रदायिक विद्रेष एवं धर्मान्यता से शून्य उस युग में जैतों, वैष्यावों एवं शैवों ने निर्विरोध साथ ही साथ भारतीय कला और संस्कृति को समृद्ध एवं विकृतित किया था। यही कारण है कि अपने क मनोहर जित-मंदिरों, तीर्थक्कर प्रतिमात्रों, श्रन्य परमे कियों तथा देवी देवताश्रों, मूर्तियों, जैन प्रतीकों एवं पौराणिक हर्यों के प्रस्तराङ्कर्ती श्रीर श्रन्य जैन कलाकृतियों के साथ ही साथ श्रन्य सम्प्रदायों के देत्री-देशतात्रों की मूर्तियाँ एवं धर्मायतन भी पाये जाते हैं। सप्तमातृका देवियों की मूर्त्तियाँ तो अनेक यत्र तत्र मिलती हैं, इन देवियों की मान्यता जैन और वैष्णव दोनों ही सम्प्रदायों में समान कर से पाई जाती है। इनके अतिरिक्त नाहर एवं राजवाट की कतिया गुकाओं में जिनमें से एक खिद गुफा कहलाती है; राष्टतः हिन्द् देवी देवतात्री की मूर्तियाँ पाई जाती हैं। एक में शिवलिंग स्थापित है। एक में सूर्य भगवान श्रीर गर्खेश की मूर्तियों हैं। एक स्थान में पंच गांडत उत्कीर्या हैं दुर्ग के नीचे एक श्रोर वराहवतार का भग्न पाचीन मंदिर तथा उक्त देव की खंडित मृति विखमान है। हिन्दू कला-कृतियों में सर्वाधिक आकर्षक एवं महत्त्वपूर्ण वह सुप्तिद्ध दशावतार मंदिर है जो गुप्तकाल में निर्मित हुआ अनुमान किया जाता है। श्री माधवस्वरूप वत्स के मतानुशार यह मंदिर उत्तर भारत में प्रचलित पंचरत शैलो का सर्वपाचीन उरलब्ब उदाहरख है। इस समय वह ऋत्यन्त जीर्धा दशा में है फिर भी उसके ऋवशेष उसकी ऋत्रम स्थापत्य एवं मूर्तकला का परिचय देने के लिये पर्यात है। स्मिय श्रादि कलाममंत्रों के एत से इत मंदिर के प्रस्तराक्क्षतों में कई एक ऐसे हैं जो भारतीय मूर्तिकता एवं रूप शिला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहे जा एकते हैं। मंदिर की दीवारों पर अंकित लच्मी द्वारा पदचापित अनन्तशायी विष्णु की मूर्ति

गजेन्द्र मोख का दृश्य, नरनारायण की मूर्ति, रामायण श्रोर महाभारत के अनेक मावयूर्ण दृश्य अत्यन्त कलापूर्ण धौर मनोहारी हैं। कलाकार ने मूर्तियों की भावमंगी दर्शाने में, उनके अलक्कार विशेष कर परिखेद वस्त्रों के अक्कन में तथा उत्कीर्ण व्यक्तियों के कियाक जातों को गतिमान एवं सजीव बना देने में अपनी कलाकी पगकाष्ठा कर दिखाई है। इस मंदिर के कलात्मक प्रस्तरा- क्कनों ने ही कलाममंत्रों एवं पुरातत्त्व हों का ध्यान देवगढ़ की श्रोर सर्वाधिक आकृष्ट किया है। देवगढ़ के उपरोक्त हिन्दू धर्मायतन और कलाकृतियों इस तथ्य के परिचायक हैं कि यह स्थान किसी समय जैन एवं हिन्दू धर्मों तथा संस्कृतियों का अमुख सन्विष्ट्य जा था। दोनों ही परमराओं के अनुयायी यहाँ सद्धान एवं सहयोगपूर्व के फले फूले थे और दोनों ने ही भारतवर्ष के संस्कृतिक भंडार को समृद्ध करने में अभूतपूर्व योगदान दिया था।

शिलालेखीय सामग्री की भी देवगढ़ में प्रचुरता है। उत्तर भारतीय पुरातस्व विभाग की सन् १६१ र ई० की वार्षिक रिगेर्ट में इस स्थान से प्राप्त लगभग २०० शिलालेखों की स्वना हुई थी। उसके बाद भी लगभग एक सौ और लेख दिस्ताचर हुए हैं। फिर भी देवगढ़ में तथा उसके आस पात जंगल में यत्र तत्र विखारी हुई खंडित अखंडित अनेक जैन प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण सभी लेखों का अभी तक संग्रह और स्वना नहीं हो पायी है। रिपोर्ट में स्वित लेखों में लगभग डेढ़ सौ लेख ऐतिहासिक महस्त्र के हैं, कुछ एक तो अत्यिक महस्त्रपूर्ण हैं। उपलब्ध लेखों में अधिकांश जैन लेख हैं, और लगभग साठ लेख ऐसे हैं जिनमें उनके अंकित किये जाने की तिथि का भी उल्लेख है। ये लेख प्रायः वि० मं० ६१६ से १८७६ पर्यन्त के हैं। ये शिलालेख न केवल देवगढ़ के तस्कालीन जैनधर्मावलिंक्यों के धार्मिक जीवन, सामाजिक संगठन तथा तस्त्रम्यन्धी इतिहास ज्ञान के लिये ही उपयोगी नहीं हैं, वरन भारतवर्ष के सामान्य राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर पुष्कल महारा डालते हैं। साथ ही नागरी अखरों एवं लियि के किसक विकास का अध्ययन करने के लिये भी ये लेख अस्त्रधिक उपयोगी हैं।

प्रमुख शिताले लों में समय श्रीर महत्त्व की हिन्द से दशावतार मंदिर का वह खंडित लेख सर्व प्रथम है जो रा॰ व॰ दयाराम साहनी ने वहाँ सन् १६१७ में देला वताया गया है श्रीर जिसके श्रनुसार किन्हों भगवत गोविन्द ने उक्त मंदिर के श्राधिपतिदेव के खिये एक स्तम्भ प्रदान किया था। श्रनुमान किया जाता है कि ये भगवत गोविन्द संभवतया गुप्त सम्माट् चन्द्रगुप्त विकमादित्य के किनिष्ठ पुत्र तथा सम्माट् कुमारगुप्त प्रथम के श्रनुज महाराजकुमार परम भागवत गोविन्दगुप्त थे। इसी लेख के श्राधार पर उक्त मन्दिर का निर्माण काल ५-६ ठी शताब्दी ई० माना जाता है श्रीर इस मंदिर को गुप्तकालीन कहा जाता है। दूसरा लेख नाहरघाटी की एक गुफा में प्राप्त हुआ है श्रीर सं० ६०६ (सन् ५५२ ई०) का बताया जाता है। इसमें सर्ववंशी स्वामिमङ का उल्लेख है। यह लेख भी गुप्तकालीन है। इनके

उपरान्त कलीज के गुर्जर प्रतिहार नरेश वत्सराज आम के प्रपीत और नागावलोक या नागभट्ट द्वितीय के पीत्र महाराजाविराज परमेश्वर श्री भोजदेव के समय का जैन स्तम्भलेख है। इस लेख के अनुमार उक्त सम्राट् के पंच महाशब्द प्राप्त महासामन्त श्री विष्णुराम के शासन में आचार्य कमलदेव के शिष्य आचार्य श्रीदेव ने इस लुग्नव्ह्यगिरि के प्राचीन शान्त्यायतन (शान्तिनाथ के मंदिर) के निकट गोष्टिक बालुआगंगा द्वारा मानस्तम्भ निर्माण कराकर विक्रम संवत् ६१६ शक्ताल ७८४ की आश्विन शुक्ल चतुर्दशी बृहस्पतिवार को उत्तराभाद्रयद नज्जन में प्रतिन्दायित किया था।

अपने ऐतिहािक एवं धार्मिक महरव के अतिरिक्त सन् ८६२ ई० के इस अभिलेख की सव-से बड़ी विशेषता यह है कि इसमें निक्रम एवं शक दोनों ही संवतों के एक साथ उल्जेख का प्रायः सर्व प्राचीन उदाहरण मिलता है। उत्तर भारत में स्थित देवगढ़ में विक्रम संवत् का ही प्रचलन था, किन्तु उक्त स्तम्म के प्रतिष्ठापक आचार्य दिख्ण भारत के निवासी रहे प्रतीत होते हैं, अतः लेख में उन्होंने दोनों ही संवतों का उल्लेख कराना उचित समक्ता। और संयोग से इतिहासकारों के लिये उक्त दोनों संवतों के परसार सम्बन्ध एवं अन्तर का एक प्राचीन स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। यह लेख देवगढ़ से प्राप्त स्पष्ट तिथि युक्त लेखों में सर्व प्राचीन है। शान्तिनाथ के इसी मंदिर की उत्तरी दालान में एक ज्ञानशिला अंकित है। यह विचित्र शिलालेख अठारह विभिन्न भाषाओं एवं लिपियों में उत्कीर्ण है। प्राचीन ब्राझी लिपि से लेकर पूर्व मध्यकालीन विभिन्न आर्य एवं द्राविक लिपियों तथा मापाओं का इसमें समावेश है। हों, तुकीं, अरबी, फारसी आदि भाषाओं या लिपियों का इसमें कोई चिन्ह नहीं है, अतः यह लेख ससलमानों के भारत प्रवेश से पूर्व का ही होना चाहिये। कहा जाता है कि आदि तीर्थ कुर भगवान अप्रुप्त देव की पुत्री ब्राझी ने उक्त अटारह लिपियों का सर्व प्रथम आविष्कार किया या। इसी मंदिर के निकट एक अन्य कैन मंदिर में ११-१२ वीं शती की लिपि में एक लेख है जिसमें एक दानशाला के बनीये जाने का वर्णन है।

राजधाटी पर एक शिलालेख संवत् ११५४ (सन् १०६७ ई०) का चन्देलनरेश कीर्त्तिवर्मन के मन्त्री वत्सराज का है जिसमें उसके द्वारा यहाँ एक दुर्ग बनवाने तथा इस स्थान का नाम कीर्त्तिगिरि रखने का उल्लेख है। सन् ११०७ के एक शि॰ खे॰ में एक जैन मंदिर के निर्माण का वर्णन है। सन् १२८८ के शि॰ खे॰ में राजा बीर द्वारा गढ्कुएडार की विजय का उल्लेख है। सन् १४३६ ई० के शि॰ ले॰ में किन्हीं सिंघई द्वारा एक जैन मन्दिर के निर्माण कराने का पता चलता है। इससे बुन्देशखंड के जैनियों की सिंघई जैसी पदवी की प्राचीनता भी सिद्ध होती है और यह भी पता चलता है कि मुसल्मानी शासनकाल में भी देवगढ़ों में जैन मंदिर बनते रहे ग्रीर यहाँ जैनियों की अच्छी बस्ती बनी रही। इस लेख के उपराक्त समय के भी अनेक

जैन मूर्ति एवं शिलालेख यहाँ प्राप्त हुए हैं। ऋन्तिम खेख वि॰ सं० १८७६ (सन् १८१६ ई॰) का है। इस समय यह स्थान बुन्देजों से ख्रिनकर मरहठा सरदार सिन्विया के स्रधिकार में स्था चुका था।

सन् १६१८ ई० की पूर्वोक्त राजकीय पुनतत्त्व विभाग द्वारा प्रकाशित विपोर्ट में स्वित जैन शिलालेखों में जिन विभिन्न जैनाचार्यों, साध्वयों, विद्वानों, आवक आविकान्रों, राजा महाराजान्नों आदि के नाम आये हैं वे इस प्रकार हैं—जैनाचार्य कमलदेव, औदेव, शुभदेव, कीर्याचार्यं, वीरनंदि, गुयानंदि, भावनंदि, वर्मनंदि, प्रसिद्ध वय ख्याता माधनन्दि, लोकनन्दि, आचार्यं जयकीर्त्तं, यशःकीर्त्तं, सहस्रकीर्त्तं, देवेन्द्रकीर्त्तं, त्रिभुवनकीर्त्तं, महीचन्द्रं, आचार्यं नागसेन, माधवचन्द्रं, आजित सिंह, भुवन सिंह, आदि।

आर्थिक।एँ-धर्मश्री, इन्दुश्रा, नवाशी, श्रादि ।

विद्वान्—पं॰ श्रजित सिंह, पं॰ ससित सिंह, पं॰ शुभक्करदेव, प॰ सालदेव, पं॰ माधवनन्दि द्यादि । इनमें से कुछ एक भट्टारक या भट्टारकीय पंडित मी हो सकते हैं।

श्रीवक-महीन्द्रसिंह, साहसिंह, भीसिंह, जसदेव, नेमिवन्द्र, विस्व या इन्द्र, जुगराव, राजपाल, प्रभाकर, कल्हन, चसदेव श्रीर उनका पुत्र कल्याणसिंह, पाइस श्रीर उनका पीत्र केशव, गोडिठक बाज या जाजु श्रीर उनका भाई गंगा या गङ्ग, शिवदेव, केशव श्रीर उनका पुत्र गोमिल, नन्हे सिंघई, श्रादि।

आविका —साविनी, सलाखी, जुगराव की पत्नी संवश्री, राजपाल की पत्नी लवनासारी, लाखसा, सदिया, श्रीमती श्रीर उसकी भगिनी घनिया, श्रादि।

शासकगण — महाराजाधिराज भोजदेव, महासामन्त श्री विष्णुराम, महासामन्त उदयपाल, महाराजाधिराज उदयसिंह पालीगढ़नरेश, महाराजाधिराज देवीसिंह श्रीर उनके पुत्र दुर्गासिंह, उदेवसिंह, छत्रसाल, कुशलसिंह, तेजसिंह श्रादि ।

इन लगभग सत्तर नामों में कई नाम ऐसे हैं जो कई वार आये हैं। उल्लिखित राजा महाराजाओं, सामन्तां आदि में से कई ऐसे हो सकते हैं जो जैनधर्म के भक्त रहे हो। इस स्त्री में त्यागी और गृहस्थ सभी वर्गों के स्त्री पृष्ठियों के नाम हैं। इससे विदित होता है कि देवगढ़ चिरकाल पर्यन्त एक प्रसिद्ध जैन केन्द्र रहा है जिसके चार्मिक वातावरण को प्रोत्साहित करने और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाने में जैनों के समग्र चतुर्विष संघ का स्तुत्य योगदान रहा है। देवगढ़ के उदार जैनधर्म का उपयोग सभी वर्गों के स्त्री पृष्ठ समान माब से करते थे। देवगढ़ की, उपरोक्त यशस्त्री निर्माताओं द्वारा निर्मित चित्ताकर्षक एवं बहुसंस्थक कलाकृतियाँ उनकी धार्मिकता, वानशीलता, विद्वत्ता, कलामर्मकृता एवं लोकिक समृद्धि को भी परिचायक हैं।

इस प्रकार अपने आकर्षक प्राकृतिक वातावरण एवं भौगोलिक स्थिति, असंख्य अपिय कलाकृतियों, सैक्डो ऐतिहासिक शिलालेखों, धार्मिक प्रेरणाओं, आदि के लिये देवगढ़ सामान्य दर्शकों, कलाप्रेमियों, पुरातत्त्रकों, इतिहास के विद्यार्थियों तथा धार्मिक अनसाधारण सभी के लिये एक दर्शनीय एवं अध्ययनीय स्थल है। प्राचीन भारत का वैभव देवगढ़ आज भी भारतीय राष्ट्र का गौरव है। किन्तु इस अपूर्व स्थान के स्मारकों, पुरात्त्रावशेषों एवं कलाकृतियों आदि के समुचित संरच्या, सुरचा, कीणोंद्वार एवं खोज-शोब और अध्ययन की दिशा में जनता एवं राज्य द्वारा ही नहीं स्थयं जैन समाज द्वारा भी जो कुछ कार्य अभीतक हुआ है वह नितान्त अपर्याप्त और असंतोषजनक है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ और व्यवस्थित दंग से किये जाने की आवश्यकता है अस्थया अन्य अनेक स्थानों की भौति हमारा यह महत्त्वपूर्या निधिकोष भी विकराल काल के विनाशकारी जवड़ों में शनैः शनैः विलान होता चला जायगा।



## महाबीर संवत्

[ श्री पं० के० भुजबली शास्त्री, विद्याभूषण, मूड्बिट्री ]

"जैन विद्धांत-भारकर' भाग २१, किरण २ में 'महाबीर वंबत्' शोषंक लेख 'भारकर' के वह-योगी सम्पादक मिन्नवर पं • नेमिचंद्र नी शास्त्री, च्योतिवाचार्यं का एक लेख प्रकाशित हुझा है। उस लेख में बताया गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु भगतान् महावीर के निर्वाण लाभ के १४ वर्ष पहले हुई थी। शास्त्री की ने झरनी इस बात के समर्थन में बौद्ध ग्रंथ 'दीघनिकाय' के प्रकरण को उद्धृत कर झपनी बात को थों स्पष्ट किया है। ''मंत्री वैदेही पुत्र, मगधपति राजा झजात शत्रु से बोला—'महागज, ये निर्मन्य नातपुत्त झागये ये संच झौर गख के स्वामी हैं, गण के झावार्य और प्रस्थात कीर्त्तिमान् तीर्थं कर हैं, सज्जन मान्य और बहुन लोगों के अद्धारमद होने के उपरान्त ये निर दीचित और झवस्था में झचेह हैं।' इस उद्धरण से यह निष्कर्य निकलता है कि यदि झजात शत्रु के ग्रवस्था ७२ वर्ष की ठइरती है क्योंकि झजात शत्रु के राज्यत्वकाल के द वें वर्ष में वे द० वर्ष की झवस्था ७२ वर्ष की ठइरती है क्योंकि झजात शत्रु के राज्यत्वकाल के द वें वर्ष में वे द० वर्ष की झवस्था में निर्वाण को मःस हुए थे। इस प्रसंग में महावीर को झर्भय कहा गया है। झतः इससे स्पष्ट है कि महावीर की झतस्था उस समय ५० वर्ष की रही होगी। 'बीयनिकाय' के उल्हेखानुसार भगवान महाबीर का निर्वाण झजात शत्रु के राज्यकाल के २२ वें वर्ष में हुआ; क्योंकि इनकी संपूर्ण आयु ७२ वर्ष की थी। इस हिसाब से बुद्ध के निर्वाण के लगमग २४ वर्ष पीछे महावीर का निर्वाण हुआ होगा।''

परंतु बौद्ध ग्रंथ 'सिश्यमुत्तं में सितिय नामक एक पित्राजक का उल्लेख आया है। उसमें लिखा है कि एक बार उस परिज्ञाजक ने निर्वाण निगंठ नातपुत्त महाबीर आदि तरकालीन छुइ प्राज्ञों से कितियय प्रश्न पूछे और जन उनसे उक्त प्रश्नों का समुचित उत्तर सित्रय को नहीं मिला, तय उसने गीतम बुद्ध के पास जाकर उनसे पूर्नों का उन्हीं प्रश्नों का जवाब मांगा। इस प्रकरण में उपयुं का महाबीर आदि छुइ प्राञ्चों का जिएणा, बुद्धा, महल्लका, अद्धगता, बयो अनुस्पत्ताः और थेरा ये ६ विशेषण दिये गये हैं। इसी प्रकार बुद्ध के लिये 'समणो हि गोतमो दहरों चेन जातिया नवोच वन्वज्ञान' कहा है। इसते यह बात स्रष्ट होती है कि अमण गीतम उन प्रश्नों से अवस्था में लोटे और प्रवज्या में उनसे नवीन थे। इतना ही नहीं; इससे यह भी निःसदेह स्रष्ट होता है कि बुद्ध और प्रवज्या में उनसे नवीन थे। इतना ही नहीं; इससे यह भी निःसदेह स्रष्ट होता है कि बुद्ध और प्रवज्या में उनसे नवीन थे। इतना ही नहीं; इससे यह भी निःसदेह स्रष्ट होता है कि बुद्ध और प्रवज्या में उनसे नवीन और बुद्ध महाबीर से अवस्था एवं आअम में कम से कम रै०-२० वर्षों के लिये छोटे थे।

इसी प्रकार पूर्वोक्त सूत्र में महाबीर की तरह बुद्ध भी अमसा, संबो, गर्सा, गर्मान्वःरियो, तित्यकरो, साधुसन्मत्तो बहु जनस्स, ब्राहि सन्मान सूत्रक शब्दों के हारा स्मरण किये गये हैं।

साथ ही साथ सूत्र के प्रारंभ में गौतम बुद्ध को स्पष्ट भगवां (भगवान्) कहा है। इससे यह अनुमान लगाना भी नियुं कि क नहीं है कि बुद्ध इससे कुछ समय पूर्व ही सही, वोधिशान को प्राप्त करके अमग्र अवस्था में धर्मोपदेश देना भारंभ कर चुके थे।

बौद्ध प्रंथ का यह मंतव्यं या उल्लेख शास्त्री जी के द्वारा उपस्थित किये गये पूर्वोक्त मंतव्य का प्रतिस्पर्शी है। ऐसी परिस्थिति में गौतम बुद्ध की मृत्यु भगवान् महावीर के निर्वाणकाभ के २४ वर्ष पहले हुई थी यह बात विचारणीय है। बल्कि इसके लिये पुष्ट प्रमाणों को संप्रह करने की निर्तात ग्रावश्यकता है।

भगवान् महावीर का निर्वाण बुद्ध के निर्वाण से १४ वर्ष पूर्व हुन्ना था, इत ऋपनी बात की पुष्ट करने के लिये शास्त्रों जो ने एक ऋौर उल्लेख दिया है। वह इस प्रकार है।

"डा॰ विनर्सेट स्मिथ ने 'पासाहिक मुत्तंत' के एक उल्लेख से महातमा बुद्ध को जीवित दशा में महाबीर का निर्वाण होना स्वीकार किया है परन्तु इस सम्बन्ध में 'भगवती सूत्र' से एक प्रकाश मिलता है। बताया गया है कि मंखलिगोशालक ने महाबीर के ऊरर तेन तेश्या का प्रयोग किया था, जिससे जनता ने भ्रमवश उन्हें अस्वस्थ समभा और उनके दर्शन के लिये लोग गये। जब जनता मेडियामाम के निकट पहुंची तो बालुकाकच्छ के पास तपश्चरण करते हुए महाबीर के शिष्य सिंह मृति का प्यान टूट गया और प्रभु महाबीर की अनिष्ट की आशंका से वह रो उठा, जिससे जनता में महाबीर के निर्वाण का असस्य समाचार फैल गया। यही समाचार बुद्ध तक उनके शिष्य आनंद ने पहुँचाया, इसीका उल्लेख 'पासाहिक सुत्तंत' में है। अतः यह स्पष्ट है कि भ० महाबीर का निर्वाण बुद्ध के निर्वाण से १४ वर्ष पूर्व हुआ और तभी से यह संवत् प्रचित्त है।

शास्त्रीजी के द्वारा जरर उधृत भगवतीमूत्र के उल्लेख में मंबलि गोशालक के द्वारा महावीर के जरर तेजलेश्या का प्रयोग किया जाना उससे भ्रमवरा महावीर को ग्रस्वस्थ समभ्य कर उनके दर्शन के लिये लोगों का जाना, लोगों के मेडिय प्राम के निकट पहुँचने पर बालुकाक ब्र के पास तपश्वरण करनेवाले महावीर के शिष्य सिंहमुनि का ध्यान ट्ट जाना, प्रभु महावीर के श्रान्य कि की श्राशंका से सिंहमुनि का रो उठना ग्रीर इससे जनता में महावीर के निर्वाण का श्रास्त्य समाचार पैलना ग्राह्मि बातों में सहसा विश्वास नहीं जमता।

क्या एक सामान्य तपस्त्री मंखिलिगोशालक के द्वारा दीर्घतपस्त्री, ग्रमितिहतशिक्षिणारी, तेजःपुञ्ज सर्वेष्ठ मगवान् महाबीर के ऊपर तेजकेश्या का प्रयोग किया जाना संभव है ! महाबीर पर किया हुन्ना गोशालक का वह प्रयोग जैन सिद्धान्तानुसार क्या फलकारी हो सकता है ! इससे महाबीर को अस्वस्थ समम्मनेवाले लोगों में कोई भी विचारशील व्यक्ति नहीं रहा होगा ! बालुका-कन्न के पास तपश्चरण करनेवाले महाबीर के शिष्य सिहमुनि का ध्यान दूट जाना, प्रभु महावीर के श्रानिष्ट की श्राधंका से मुनि का रो उठना श्रीर इससे जनता में महावीर के निर्वाण का श्रास्त्य समाचार फैलना श्रादि बातें भी इसी तरह मन में नहीं बैठतीं। मान लीजिये यही श्रासत्य समाचार बुद्ध तक उनके शिष्य श्रानन्द ने पहुँचाया। क्या थे दे समय के बाद ही सही, बुद्ध को सही समाचार नहीं मिला होगा? बाद जब उन्हें सत्य समाचार मिला तो वे पूर्वश्रुत श्रासत्य समाचार को श्रापने सूत्र में कैसे स्थान देते ?

श्रव शास्त्रीजी के द्वारा संकेतित 'पासाहिकसुत्तंत' के पद्म को उधृत करना भी श्रावश्यक है। बिल्क वह पद्म इस सूत्र में ही नहीं, 'सामगान' सूत्र में भी ज्यों का त्यों मिलता है। पद्म यह है— एकं समयं भगवा सककेतु विहरित तेन रवोपन समयेन।

निगंठो नातपुत्तो पावायां अधुना कालकतो होति॥

श्चर्यात्—एक समय भगवान् बुद्ध जब शाक्य नगर में बिहार कर रहे थे, तब निगंठ नातपुत्त—महावीर के उसी समय पावापुर में निर्वाण प्राप्त करने की स्वना उन्हें मिली। इस पद्य से महावीर बुद्ध के जीवन काल में ही पावापुर में निर्वाण को प्राप्त हुए थे यह बात निःसंदेह सिद्ध होती है। पद्य का अर्थ स्वष्ट है। पौर्वात्य एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भी इस पद्य का यही अर्थ लगाया है। इसकिये शास्त्री मो से सामह आनुरोध है कि वे इस विषय पर फिर एकवार विचार करें।

एक बात और है। भद्रवाहुकृत कल्यस्त्र, पूज्यपावकृत निर्वाणभक्ति, सकलकीर्तकृत वर्षमान चरित्र और आशाधरकृत कल्याणमाला आदि में मगवान् महावीर का निर्वाण कार्तिक अमावस्या की रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वातियोग में हुआ वर्तलाया है। किन्तु वीरसेनकृत धवलाढीका, गुण्यभद्रकृत उत्तरपुराण, असगकृत वर्धमान चरित्र और अतकीर्तकृत हरिवंशपुराण में भगवान् का वही निर्वाण कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को रात्रि के अंतिम प्रहर में स्वातियोग में कहा है। अब यह शंका उठती है कि वस्तुतः महावीर का निर्वाण अमावस्या में हुआ है या चतुर्दशी में! कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को रात्रि के अंतिम प्रहर में जबकि अमावस्या का आरंभ हो चुका था। स्वातिनच्चत्र का योग रहता तो इस शंका के लिये स्थान हो नहीं था। इस विषय में मित्रवर श्रीमान् गोविन्द पे का कहना है कि निर्वाणितिथि को अमावस्या मानने पर हो स्वातिनच्चत्र का योग मिलता है और वह शुम पुहूर्त ई० पू० ५२७, सितम्बर १३ सोमवार को आया था। इसके पूर्व दिन चतुर्दशी की रात्रि अर्थात् सितम्बर १२ आदित्यवार की रात्रि में चन्द्रमा स्वातिनच्चत्र में नहीं था। किन्तु पूर्ववर्ती चित्रा नच्चत्र में रहा। इस विषय पर खासकर शास्त्रीणी अवश्य प्रकाश डालों। क्योंकि वे ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान् हैं। वस, आज इतना ही लिखना था।



# अहिंसा और पाँच जैनाचार्य

[पं० नेमिचन्द्र शास्त्री]

जैनाचारों ने श्रिहिसा धर्म का जितना विस्तृत विवेचन किया है, संभवतः श्रान्यत्र नहीं मिलेगा। श्रावकधर्म और मुनिधर्म का विवेचन करते हुए पूर्ण अहिसा एवं श्रांशिक अहिसा के विश्लेषण के साथ, श्रिहंसा की मर्यादा, जेत्र प्रभृति वातों का वड़ी स्हमता के साथ निरूपण किया गया है। प्रस्तुत निबन्ध में स्वामी समन्तभद्र, श्रामितगति, श्रमृतचन्द्र, श्राशाधर और श्रुभवन्द्राचार्य के श्रिहिसा विषयक बचनों का संकलन किया जायगा। पाठक देखेंगे कि श्रावक धर्म के निरूपण में इस विषय का साहित्य किस प्रकार उत्तरोत्तर विकसित हुश्रा है। जहाँ चित्र पाहुड, भाव संग्रह श्रादि प्रन्थों में श्रिहिसा की व्याख्या एवं श्रावक श्रीर मुनि की पदमर्यादा के श्रनुसार श्रिक्षा की सीमारेखा निर्धारित की गयी है, वहाँ उत्तरवर्ती श्राचार्यों ने इस धर्म की विस्तृत समीखाएँ भी की हैं। तस्वार्थ स्व के टीकाकार पूज्यपाद अकलंकदेव , विद्यानन्दी , प्रमृति ने भी

१ प्रमादः सक्यायत्वं तद्वानात्म। रिणामः प्रमत्तः प्रमत्त्य योगः प्रमत्तयोगः तत्मात् स प्राणिनोदुः सहेतुत्वाद्धमंहेतुः । प्रमत्तयोगादिति विशेषणं केवलं प्राण्यव्यवशेषणं नाधमायिति ज्ञापनाधम् । उक्तं च—वियोजयति चासुमिनं च वधेन संयुज्यते इति । उक्तं च उच्चालिदीम पादे इरियासमिदस्स वियाणद्वाणं । भावादेष्ठ कुलिगो मरेष्ठत तं जोगमायेष्ठतः ॥ गृहि तस्स विश्विमत्ते बम्धोसुइमोवि देखिदो समये । सुष्कापरिगाहोत्ति य अक्ष्मप्रापमाणद्वी अणिदो ॥ ननु च प्राण्यव्यवरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिंसेष्यते । उक्तं च मरहु च जियदु व जोवो अयदाचारस्स णिष्किदा हिंसा । पयदस्स ग्रास्थिबन्धो हिसामित्तेण समिदस्स ॥ इति, नैय दोषः । अत्रापि प्राण्यव्यवरोपणामित्त भावश्रम्णम् तथा चोक्तम्—स्वयमेवायमनाऽऽक्षानं हिनस्त्याया प्रमाद्वान् । पूर्व प्राण्यन्तराणान्तु परचारस्याहा नथावधः ॥—सर्वः थेसिखिः १० २३०-२३१

२ श्रनवगृहीतप्रचारविशेषः प्रमत्तः; श्रम्यन्तरीकृतेवार्थो वा, पंचदशप्रमादपरियातो वा .....।
—तत्त्वार्थराजवात्तिक पृ० २७५

रे हिंसा हि द्वेधा भावतो द्रव्यतश्च । तत्र भावतो हिंसा प्रमत्तयोगः सन् केवलस्तत्र भाव-प्राणन्यपरोपणस्यावश्यंभावित्वात् । ततः प्रमत्तस्यात्मनः स्वात्मघातित्वात् रागाणुत्पत्तरेव हिंसात्वेन समये प्रतिवर्णनात् । द्रव्यहिसातु परद्रव्यशाणाव्यपरोपणं स्वात्मनो वा तहिषाविनः प्रायश्चित्तोपदेशो भावप्राणव्यपरोपणाभावात् तदसंभवात् प्रमत्तयोगः स्यात् तन्ति पूर्वकस्य यतेरप्यवश्यंभावात् ।

<sup>--</sup> तत्त्वार्थरलोकवार्त्तिक पृ० ४६२

अह तेया वियं तुक्लं, तहेव तेसि वि आया जीवार्यं । प्रवं याच्या अप्पो विमिन्नो जीवेषु होहि सदा ॥ सन्वेसिमासमायां हिदयं गम्मो ह सन्व सत्यायां। सन्वेसि वद्गुयार्थं, वियहो सारो अहिसा ॥—भगवतो आराधना गा० ७८०, ७६१

श्राहिसा का विवेचन जी खोलकर किया है। इसी प्रकार भगनती श्रास्थना, मूलाचार श्रादि में भी श्राहिसा का सविन्तार निरूपण किया गया है।

#### स्वामी समन्तभद्र-

विक्रम संवत् की ३-४ थी शती में स्वामी समन्तभद्र ने विपुल परिमाण में जैन साहित्य का प्रणयन किया है। श्रापने गृहस्थानार पर रस्नकरण्ड भावकानार नामक प्रन्य लिखा है, इसमें गृहस्थानार का विस्तृत वर्णन है। गृहस्थ वही हो सकता है, जो ब्राठ मूल गुणों का पालन करे। मूलगुणों को पारण किये विना कोई भी व्यक्ति आवकर नहीं पा सकता है। स्वामी समन्तभद्र ने पंचाणुत्रतों को मूलगुणों में स्थान देकर ब्रारम्भिक आवक को ही ब्राशिक ब्राहिश को सम्यक्तया पालन करने के लिए बाध्य कर दिया है। जिस प्रकार मजबूत जह के बिना इन्ह को स्थिति संभव नहीं ब्रथवा गहरी मजबूत नींव के बिना चीवाल को हहता संभव नहीं; उसी प्रकार ब्राहिशाणुत्रत, सत्याणुत्रत, ब्रावीर्याणुत्रत, ब्रह्मचर्याणुत्रत को परिग्रहपरिमाणुत्रत के पालन के साथ मद्य, मांव ब्रोर मलुकात्याग किये विना ग्रहस्थ की स्थिति संभव नहीं। ब्राहिशक ब्रोर साक्विक होने पर ही व्यक्ति यथार्थ में ग्रहस्थ होता है। जो दयालु है, समस्त जीवों के प्रति जिनके हृदय में ब्रानस्व की भावना जायत हो गयी है, ऐसा व्यक्ति ही वर्म के उपदेश को सुनने का ब्राबिकारी है। ब्राहिशा वर्म का पालन करनेवाला आवक ब्रापनी हक्त्रा ब्रीर वासनाक्रों को भी संयमित बनाता है तथा इस धर्म के पालने के लिए क्रूठ, चोगी, कुशील ब्रौर मित्रता हो जाती है।

स्वको पहचानने तथा आत्मानुभृति में दर्शनमोहनीय का उदय अधिक बाधक है। जब आत्मा में सम्यन्त—स्व-स्वरूप का विश्वास हो जाता है तो आत्मा पर्म की ओर प्रकृति करने लगती है। आहिंसा पर विश्वास भी तभी होता है, जब आत्मा में दर्शनमोह के उरराम, च्य या चमोपशम होने पर धर्म धारण की योग्यना उत्पन्न हो जाय। स्वामी समन्तभद्र ने इसी कारण सबसे प्रथम आवक को सम्यग्दिष्ट बनने पर चोर दिया है। पाप के कारण हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील और अति संचय या अमर्यादित संचय का त्याम करना चारित्र बताया है।

#### **अहिंसाणुव्रत**

संकल्पात्कृतकारितमननाद्योगत्रयस्य चरसत्वान् । न हिनस्ति यत्तदाहुः स्थूलवधाद्विरमणं निपुणाः ॥ --रल• रलो• ५३

१ पृहंदियादिपाया पंचिवधावज्जमीरुणा सम्मं। ते खलु य हिंसिद्व्वा मयाविकायेण सन्तत्य।।—मृलाचार पंचाचार प्रा० गा० २८६

२ मधमांसमधुत्वागै: सहायुवतपञ्चकम् । शब्दौ मृत्वगुवानाहुर्गृहियां श्रमणोत्तमाः ।।---रत्न० स्त्रो० ६६

खर्य-मन, वचन, काय और कृत, कारित, अनुमोदना से संकल्प कर त्रसिहिंस-दीन्द्रियादि जीवों की हिंसा का त्याग करना अहिंसासुजत है।

इस व्रत का समुचित पालन करने के लिए पाँच अतीचारों का भी त्याग करना आवश्यक है। अतीचार—

> छेद्नबन्धनपीहनमतिमारारोपणंव्यतीचाराः । चाहारवारणापि च स्थूलवधाद्व्युपरतेः पंच ॥---रल रक्षो॰ ५४

अर्थ-छेदन-पशुक्रों या मनुष्यों के नाक, कान आदि अंगों का काटना; वन्धन-पशुक्रों को रस्ती आदि से वॉधना, पीडन-किसी को भी कोड़ा, लाठी आदि से पीटना, अतिभारारीपण-शक्ति से अधिक बोभ लादना; और आहारवारण-आहार-पानी का रोकना अधना समय पर आहार-पानी का न देना; ये पाँच अहिंसासुनत के अतीनार हैं।

#### अमितगति--

विक्रम की ११ वीं शती में आचार्य समितगति ने अनेक अन्धों का निर्माण किया है। इनमें आवकाचार प्रसिद्ध अन्ध है; इसमें आचार्य ने श्रहिंसा धर्म का वर्णन बड़े सुन्दर ढंग से किया है। श्रहिंसा की परिभाषा, ग्रहस्थ के लिए श्रहिंसा की मर्यादा, हिंसा के कारण, देव-मंत्र-श्रीषध आदि के लिए हिंसा का निषेध एवं श्रहिंसा की महत्ता का सविस्तार निरूक्ष किया है।

#### अहिंसाणुव्रत की परिभाषा-

स्थूल हिंसा के त्याग को ऋहिंस। गुज़त बतलाया है। विश्व में दो प्रकार के प्राया हैं—त्रष्ठ और स्थावर । जो गृहस्थ त्रस जीवों की हिंसा का पूर्णत्या त्याग कर देता है तथा मद्य, मांस मधु और अभव्य का त्यागी होता है, वहीं ऋहिंसा गुज़त का पालन करता है। ऋहिंसा गुज़त के पालन करनेवाला का संयता संयत रूप होता है, ऋतः उसे इन्द्रियों के विषयों से भी विरक्ति रखनी होती है। संसार, शारीर और भोग इन तीनों से भी विरक्त होना आवश्यक है।

द्वेघा जीवा जैनैर्मतास्त्रसस्थावरप्रभेदेन। तत्र त्रसरत्तायां तदुच्यतेऽखुव्रतं प्रथमम्॥ स्थावरघाती जीवस्त्रससंरत्ती विशुद्धपरिग्णामः।

अर्थं — जीव दो प्रकार के हैं — त्रष्ठ और स्थावर । त्रष्ठ जीवों की रद्धा करना श्राहिसायुव्रत है। यद्यपि शत्त्वनुसार स्थावर जीवों की हिंसा का भी ऋगुव्रती त्यागी होता है; परन्तु पूर्यारूप से स्थावर जीवों की रद्धा करने में गृहस्थ ऋसमर्थ रहता है। ऋतएव त्रष्ठ हिंसा का पूर्य त्यागी, विशुद्ध परियामों का भारी, इन्द्रियों के विषयों से विरक्त श्रात्रक देशव्रती कहलाता है।

योऽत्तविषयान्निवृत्तः सः संयतासंयतो होयः॥ — श्रीम० श्रा० श्र० ६ रह्नो० ४-५

#### हिंसा की परिभाषा-

प्राणी प्रमाद्कलितः प्राण्व्यपरोपणं यदा धत्ते ।

सा हिंसाऽकथि दत्तेमें ववृत्ति विकासधारा॥—अमि० आ॰ अ॰ ६ रत्नो॰ २४ अर्थ-प्रमाद से युक्त हो इर अन्य जीवों के प्राणों का घात करना हिंसा है। हिंसा करने से संसारह्मी वृत्त की मर्यादा बढ़ती है—हिंसा वंसारह्मी वृत्त का सिंचन करने के लिए जल की घारा के समान है।

#### हिंसा के कारण और भेद-

संरंभसमारंभैयोगकृतकारितानुमतैः। सकवायरभ्यस्तैस्तरसा संपद्यते हिंसा॥ त्रित्रित्रिचतुः संख्यैः संरंभाद्यैः परस्परं गुणितैः।

आर्थ-संरम्भ-कथाय युक्त होकर हिंसा संपद्यते नियतम्।।—श्रीम० आ० १० ६ १क्षो० १२-१६ अर्थ-संरम्भ-कथाय युक्त होकर हिंसा करने का विचार करना; समारम्भ-हिंसा को साधन सामग्री जुटाना; आरम्भ-हिंसा करने का उनकम; कृत-स्थ्यं हिंसा करना; कारित-दूसरे से हिंसा कराना; अनुमोदन-कोई हिंसा करता हो तो उसकी प्रशंसा करना; मन-मन में हिंसा की भावना लाना; वचन-हिंसक वचन बोलना; काम-हिंसा की किया करना तथा कोष, मान, माया और लोभ कथाय के आवेश से हिंसा करना; इस प्रकार एक सौ आठ कारणों से हिंसा होती है-हिंसा के १०८ भेद हैं। प्रत्येक कार्य के संरम, समार्थम, आरंभ के भेद से ये ३ तीन भेद हुए; पश्चात् मन, वचन, काय इन तीन योगों से युक्त किया तो १४३ = नौ भेद हुए। इनके साथ कोष, मान, माया और लोभ कथाय का योग किया तो १४४ = १०८ भेद हुए। इनके साथ कोष, मान, माया और लोभ कथाय का योग किया तो १४४ = १०८ भेद हुए।

#### हिंसा-अहिंसा की व्यवस्था-

श्रियतां मा मृत जीवः प्रमाद बहुतस्य निश्चिता हिंसा। प्रायान्यपरोपेऽपि प्रमाद हीनस्य सा नास्ति॥ — श्रमि॰ श्रा॰ श॰ ९ रत्नोक २३

आर्थे—हिंसा श्रीर श्रहिंसा की व्यवस्था प्राचों के चात या प्राचों की रत्ता के उत्तर अवलियत नहीं है। किन्तु जहाँ कथाय-रागादि युक्त हिंसक परिचाम होते हैं, वहां अवश्य हिंसा होती है। संयम कर प्रवृत्ति रखने पर—बचाव की भावना रखने पर सावधान व्यक्ति को प्राची का धात हो जाने पर भी हिंसा नहीं होती। उदाहरचा के लिए यों कह सकते हैं कि एक व्यक्ति सावधानी पूर्व के देख-देखकर चल रहा है। उसके पैर उठाने पर कोई जुद्र जन्तु श्रवस्मात् इचल जाने से मर आता है, तो उस व्यक्ति को हिंसा का पाप नहीं खगता। इसी प्रकार एक

व्यक्ति असावधानी से मार्ग वलता है, जोवरदा का उस हो घ्यान नहीं है, ऐसी अवस्था में किसी प्राची का घात हो या न हो; पर उसे हिंसा का पाप लगेगा। अतः यत्नाचार—धावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना अहिंसा है और अयत्नाचार—असावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करने का नाम हिंसा है।

#### मन्त्रीषधादि के लिए भी हिंसा का त्याग-

देवातिथिमंत्रीषिपित्रादिनिमित्ततोऽपि संपन्ता । हिंसा धत्ते नरके किं पुनिरह नान्यथा विहिता ॥—श्रीमः श्राः श्रः ६ रखोः २६ श्रात्मवधो जीववधस्तस्य च रज्ञात्मनो भवति रज्ञा । श्रात्मा न हि हन्तव्यस्तस्य वधस्तेन मोक्तव्यः ॥—श्रः ६ रखोः ३०

किसी-किसी का मत है कि धर्म मंत्रीषधादि के निमित्त से हुई हिंसा पाप का कारण नहीं है, किन्तु पुरुष का कारण है। आचार्य इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दिंसा निकाल और त्रिलोक में कभी भी पुरुषोत्सदक नहीं हो सकती है। देवी-देवताओं के नाम पर हिंसा करना, आतिथि सकार के लिए हिंसा करना, मन्त्र सिद्धि के लिए हिंसा करना, औषध निर्माण में दिंसा का प्रयोग करना तथा पितरों की सन्दृष्ट करने के लिए हिंसा करने से नरक गति की प्राप्ति होती है। क्योंकि जीव हिंसा करना आत्मक्ष और जीवरजा करना आत्मरज्ञा है, अत्र प्रस्मी प्रकार की दिंसा का सदा त्याग करना चाहिए।

#### अहिंसा की महिमा-

जीवत्रायोन विना त्रतानि कर्माणि नो निरस्थंति । चन्द्रेण विना नर्जीहेन्यन्ते तिमिरजालानि ॥ तिष्ठन्ति त्रतनियमा नाहिंसामन्तरेण सुखजनकाः । पृथिवीं न विना दृष्टास्तिष्ठन्तः पर्वताः कापि ॥ निष्नानेनाहिंसामात्मधारां निपात्यते नरके ।

स्वाधारों न हि शास्त्रां छिंदानः किं पतित भूमौ ॥ श्रामि० आ० श्र०६ श्लो० १४-१६ अर्थ-जीव दया के विना वत-उपवास भी कमों की निर्जरा का साधन नहीं होते हैं — ब्राहिंसा पूर्वक ही वर्तों के पासन करने का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार चन्द्रमा के विना नस्त्र समूह अन्धकार का विध्वंस नहीं कर सकता है, उसी प्रकार आहिंसा के अभाव में केवल व्रत-उपवास कमों की निर्जरा नहीं कर सकते हैं। सुलोत्पादक व्रत और नियम आहिंसा के विना कभी भी संभव नहीं है, जिन प्रकार पृथ्वी के विना पर्वतादि की स्थित संभव नहीं; उसी प्रकार आहिंसा की पृष्ठमूमि के विना कोई भी शुम कृत्य नहीं हो सकता है।

श्चात्मा का आधारमूत धर्म शहिसा ही है, इस के श्वमान में जीन नरक जाता है। जिस प्रकार जिस बुच्च की शास्ता पर नैठा हो, उसीको काटनेवाला व्यक्ति पृथ्वी पर गिरता है उसी प्रकार समस्त धर्म और कियाओं का आधारस्तम्म अहिंसा है, इसके बिना धारण किये प्राची भी नरक जाता है।

#### हिंसक जीव की हिंसा करना भी अविधेय है-

केचिद्धद्क्ति मृहा इन्तव्या जीवघातिनो जीवाः।
परजीवरच्रणार्थं धर्मार्थं पापनाशार्थम्।।
युक्तं तन्नेवं सति हिंस्रत्वात्प्राणिनामशेषाणाम्।
हिंसायाः कः शक्तो निषेधने जायमानायाः॥—॥० ६ रजो० ३३-३॥

अर्थ—पर प्राणियों की रचा के लिए, पापनाश करने के लिए एवं वर्म की रचा के लिए हिसक सिहादि का बात करना विधेय है; क्योंकि हिसक प्राणी जयतक जीवित रहेंगे तबतक हिंसा करते रहेंगे। अतः हिंसा की परम्परा को नष्ट करने के लिए दुष्ट पापी प्राणियों का घात करना अच्छा है। यह शंका या प्रश्न ठीक नहीं है; क्योंकि जिस प्रकार सिहादि अन्य प्राणियों का वध करने के कारण वध्य हैं, उसी प्रकार सिहादि की हिंसा करनेवाला भी वध्य है; पुनः इसी प्रकार उसकी हिंसा करनेवाला भी वध्य हो जायगा। अतः यह परम्परा अनन्तकाल तक चली जायगी, कहीं भी शान्त नहीं होगी। अतएव हिंसक जीव भी अवध्य है; अहिंसक मानव किसी की हिंसा नहीं करता है। सबके साथ प्रेम और वन्धुत्व का व्यवहार रखता है। अहिंसक प्राणी की आहमशक्ति के प्रभाव से हिंसक प्राणियों की कूरता नष्ट हो जाती है, उनकी आहमा भी अहिंसक बन जाती है। अतः अहिंसा के द्वारा ही हिंसक को अहिंसक बनाया जा सकता है। हिंसा के द्वारा ही हिंसक को अहिंसक बनाया जा सकता है। हिंसा के द्वारा हिंसक का अहिंसक का अन्त नहीं किया जा सकता।

#### पापी की हिंसा भी अविधेय है-

पापिनिमित्तं हि वधः पापस्य विनाशने न भवति शक्तः। छेदनिमित्तं परशुः शक्नोति स्ततां न वद्धेयितुम्।। हिस्राणां यदि घाते धर्मः संभवति विपुलफसदायी। सुखबिध्नस्तिहिं गतः परजीविषघातिनां घाते।। यस्माद्गच्छन्ति गतिं निहता गुरुदुःखसंकटां हिस्रां। तस्माद्शखं द्दतः पापं न भवति कथं घोरम्॥— अ०६ श्लो० ३६-३=

श्रथ—याप के लिए की गयी हिंसा पाप का मोचन नहीं करा सकती है। लता को काटने के लिए प्रदुक्त कुल्हाकी लता का संवर्द्धन नहीं कर सकती। यदि हिंसक जीवों की हिंसा को महान् फलदायक समझते हैं तो यह भारी भूल है; क्योंकि हिंसा स्व-पर सुल का विधातक होने के कारण कभी भी सुलदायक नहीं हो सकती है। श्रतएव हिंसक सदा नरकादि गतियों को श्रास करता है। पापी और हत्यारे का सुधार दशह या हिंसा से नहीं हो सकता है। उसका सुघार भी चहानुमृति और उद्धवयता से ही हो सकता है। आतमा का स्वभाव श्रिहंशामय है, हसीके प्रयोग द्वारा पापी, दुराचारी और लंपट का सुधार या उत्थान किया जा सकता है। आहिंशा में इतनी बड़ी शक्ति है कि उसके द्वारा संसार से पाप, दुराचार को दूर भगाया जा सकता है। आतः संसार में हिंसा के द्वारा पापी का सुधार संभव नहीं है।

# सुली और दुः ली जीव को मारना भी वर्ज्य है--

दुःखवतां भवति वधे धर्मो नेदमपि युज्यते वक्तुम् ।

मरणे नरके दुःखं घोरतरं वार्यते केन ॥

सुखितानामपि घाते पापप्रतिषेधने परो धर्मैः ।

जीवस्य जायमाने निषेधितुं शक्यते केन ॥—भ० ६ रको० ३१-४०

मनसा वचसा वपुषा हिंसां विद्धाति यो जनो मृहः ।

जन्मवनेऽसौदीर्घं दीर्घं चंचूयते दुःखी ॥—भ० ६ रको० ४४

आर्थ—इसका दुःल जलद दूर हो जाय, इसीलिए दुली को मारने में पुराय है, पाप नहीं।
यह भी गलत है; क्योंकि मारते समय महान् संक्लिष्ट परिश्वाम मरने और मारनेवाले दोनों के
होते हैं, जिससे नरक में जन्म लेना पड़ता है। इसी प्रकार सुली जीवों को इस ध्येय से मारना
ये अवशेष सुल का भोग अगले जन्म में करेंगे; गलत है; क्योंकि मरने और मारनेवाले दोनों
के संक्लेश परिश्वाम होने से दोनों को कुगति की प्राप्ति होती है। जो मन, वचन और काय से
दिसा करता है, वह बहुत काल तक संसार में जन्म-मरश्व के कष्ट उठाता रहता है।

#### अहिंसाणुवत के अनीचार-

भारातिमात्रव्यपरोपधातक्षेदान्नपानप्रतिषेश्ववंधाः । अणुत्रतस्य प्रथमस्य दृद्धोः पंचापराधाः प्रतिषेधनीयाः ॥—॥० ७ रत्नो० ३

श्चर्यं—ग्रति भारारोप—ग्रधिक बोम्हा लादना, उपघात—लाठो, कोहा श्वादि से मारना, छेद—नाक-कान श्रादि का छेदना, अन्त्रपाननिरोध—अन्न जल का शेकना; और बंध—बांधना ये पंच अतीचार हैं।

# अमृतचन्द्राचार्य---

श्राहिसा का जितना न्यापक श्रीर न्यावहारिक विवेचन १२ वी शती में श्राचार्य श्रामृतचन्द्र सूरि ने किया है, उतना पूर्व या परवर्ती किसी भी श्राचार्य ने नहीं। यहस्य को किस प्रकार के श्राहिसा धर्म का पालन करना चाहिये, उसकी श्राहिसा-मर्यादा कहाँ तक रहनी चाहिये, श्रादि वार्ते इनके श्रन्थ 'पुरुषार्य सिद्धसुपाय' से जानी जा सकती हैं।

#### हिंसा का लक्षण —

यत्खलुकवाययोगात्प्राणानां द्रव्यभावरूपाणाम्।

व्यवरोवग्रस्य करण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥--पु॰ सि॰ श्बो॰ ४३

अर्थ-कवायरूप परियात हुए मन, वचन श्रीर काय से द्रव्य श्रीर भाव प्रायों का घात करना हिंसा है। अभिप्राय यह है कि कवायतशा होकर श्रपने या परके भाव प्राया श्रीर द्रव्य प्राया का बात करना हिंसा है।

# प्राणचात का नाम हिंसा नहीं है, अपितु रागादि का नाम हिंसा है

स्प्रप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिसेति । तेषामेबोत्पत्तिहिसेति जिनागमस्य संचेषः॥—४४

ख्रथ--राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, भय, शोक, जुगुप्ता ख्रीर ममादादि विभावों को उत्पन्न न होने देना ख्राहिना है ख्रीर इन विभावों की उत्पत्ति होना हिंसा है।

> युक्तावरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि । न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यवरोपणादेव ॥ ४५ ॥

ध्यर्थ-सावधानी पूर्वक स्नाचरण करने वाले सन्त पुरुष के रागादि भावों के विना केवल प्राणपीइन से हिंसा नहीं होती है।

> ह्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायाम्। स्नियतां जीवो मा वा धात्रत्यमे ध्रव हिंसा॥ ४६॥

श्रथं — जो प्रमादी जीव कपायों के वशीभूत हं कर गमनादि किया यत्नपूर्वक नहीं करता है, उसके 'जीव मरे या न मरे' हिंसा श्रवस्य होती है। क्योंकि श्रवस्थानी श्रीर कपाययुक्त भावना का नाम हिंसा है।

यस्मात्सकषायः सन् इन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम्। पश्चाब्जायते न वा हिंसा प्राण्यन्तराणां तु ॥ ४७ ॥

अर्थ — जीव क्षाय मात्र सहित होने से अपने द्वारा आपको घातता है, फिर पेछे से अन्य जीवों की हिंसा हो अथवा न हो। तात्मर्य यह है कि हिंसा का अर्थ घात करना है, यह घात दो मकार का है एक आत्मघात और दूसरा परवात। जिन समय आत्मा में क्षाय भावों की उत्मत्ति होती है, उस समय आत्मघात हो जाता है, पीछे यदि अन्य जीवों की आयु पूरी हो गयी अथवा पाप का उदय आया हो तो उनका भी घात हो जाता। आयु के रहते हुए कदाचित् प्राची की हिंसा नहीं भी हो सकती है; परन्तु कवाय भाव होने के कारण अपनी आत्मा का घात अवस्य हो जावा।

#### हिंसा के त्याग क अतिज्ञा बिना घात नहीं करने पर भी हिंसा-

हिंसाया द्मविरमणं हिंसापरिणमनमपि भवति हिंसा । तस्मात्त्रमत्त्रयोगे प्राणुज्यपरोपणं नित्यम् ॥ ४८ ॥

हिंसा दो प्रकार की होती है—अतिरमण्डप श्रीर परिणमन रूप। पर घात में प्रकृत न होने पर भी हिंसा त्याग की प्रतिज्ञा के बिना होने वाली हिंसा अविरमण्डप हिंसा कहलाती है। क्योंकि श्रहिंसा की प्रतिज्ञा के बिना अन्तरंग में हिंसा का सन्द्रान गहता है, श्रतः प्रतिज्ञा के श्रभाव में हिंसा नहीं करने पर हिंसा होती है। परवात में मन, वचन, काय से प्रवृत्त होने पर परिण्यन रूप हिंसा होती है। इसमें भी प्रमाद रहता है अत्रप्य प्रमाद को दूर करने के लिए पर जीवों की हिंसा के त्याग की हद प्रतिज्ञा होनी चाहिये।

#### हिंसा का कारण परिग्रह है--

सूचमापि न खलु हिंसा परवस्तुनिबन्धना भवति पुंसः। हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविश्द्भये तदपि कार्या॥ ४६॥

अर्थ — निश्चय कर आतमा पर वस्तु का कारण नहीं है, आतः सूच्म हिंदा भी नहीं होती है। फिर भी परिणामों की निर्मलता के लिए हिंमा के कारण परिग्रह का त्याग करना उचित है। ताल्पर्य यह है कि रागादि कराय भावों का होना हिंसा है, यर वस्तु का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है; परन्तु रागादि परिणाम परिग्रह के निमित्त से होते हैं, आतः परिणामों की विशु द्धि के लिए परिग्रह का त्याग करना आवश्यक है।

कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मेरे अन्तरंग परियाम शुद्ध हैं, इसलिए वृद्ध आरम्म—हिंसा करते हुए तथा परिग्रह रखते हुए भी मुक्ते कोई पार नहीं लगता; यह ठीं क नहीं है। परिग्रह आदि के कार्य परियाम कदापि शुद्ध नहीं रह सकते; क्योंकि उसके ये सब कार्य बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करने से ही होते हैं। इसी भाव को आचार्य ने बतनाया है—

> निश्चयमबुष्यमानो यो निश्चयतस्तमेव संश्रयते। नाशयति करणचरणं स बहिःकरणालसो बालः॥ ५०॥

अर्थ-जो जीव यथार्थ निश्चय के स्वरूप को न जानकर उसकी ही निश्चय अद्धान से श्रंगीकार करता है, वह मूर्ख बाह्य किया में आजसी है और बाह्य किया रूप आचरण को नष्ट करता है।

#### हिंसाफल की व्यवस्था--

खिवधायापि हिंसा हिंसाफन्नभुग् भवत्येकः। कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसाफन्नभाजनं न स्यात्॥ ५१॥ श्रथं—जिसके परिणाम हिंसा रूप हो गये हैं, ऐसा जीव हिंसा न करके भी हिंसा का फल भोगने का पात्र होता है। परिणामों में दिसा न बाने गर हिंसा करके भी जीव हिंसा का फल भोगने का पात्र नहीं होता।

> एकस्यालपा हिंसा ददाति काले फलमनल्यम्। श्रान्यस्य महाहिंसा स्वल्पकला भवति पर्रपाके॥ ५२॥

श्रार्थ — एक व्यक्ति थोड़ी हिंसा करके ऋषिक हिंसक परिणामों के कारण उत्यकाल में श्रिष्ठ फल प्राप्तं करता है और दूसरा व्यक्ति बड़ी भारी हिंसः करके भी परिणामों की निर्मतना के कारण उद्यकाल में स्वला फल को पाता है।

#### कषायों की तीवता और मन्दता के दारण फलव्यवस्था--

एकस्य सैव तीत्रं दिशति फलं सैव मन्दमन्यस्य । त्रजति सहस्रारिकोर्गप हिंसा वेचत्रयमत्र फणकाले ॥ ५३॥

दो श्रादमी मिलक हिंसा करें तो जिसके परियाम तीत्र कपाय रूप हुँए हैं, उसे उदयकाल में श्राचिक फल श्रीर जिलके परियाम मन्दकपाय रूप हैं, उसे अलग्फन मंगिना पहता है।

> प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाणा फलति च कुतापि। चारभ्य कर्तुमकुतापि फलति हिंसानुभावेन ॥ ५४॥

किसी को हिंसा करने के पहले हो, किसी को करते समय, किसी को हिंसा कर चुकने पर, किसी को हिंसा आरम्भ करने पर और किसी को हिंसा न करने पर अपने कप यभावों की तीवता या सन्दता के कारश्र कल प्रस होता है।

# एक हिंसा करता है फल अनेक पाते हैं और अनेक हिंसा करते हैं फल एक पाता है--

एकः करोति हिंसां भवन्ति फलभागिनो बहवः। बहवो विद्वति हिंसां हिंसाफलभुग् भवत्येकः॥ ५५॥

एक व्यक्ति हिंसा करता है, पर फल भोगनेवाले अनेक होते हैं, इसी प्रकार हिंछ। बहुत से व्यक्ति करते हैं, पर फल एक व्यक्ति को मिलता है। ताल्पर्य यह है कि जीव की मारते देखकर जो अच्छा कहते हैं और प्रसन्त होते हैं, वे सभी हिंसा के फन भागी हैं, इसीसे एक करता है और अनेक फल भोगते हैं। इसी प्रकार संप्राम में हिंसा तो अनेक करते हैं, परन्तु उनको आजा देने वाला सेनापति या अन्य स्वामी उसके फल का भागी होता है।

कस्यापि दिशति हिंसा हिंसाफलमेकमेव फलकाले। बन्यस्य सेव हिंसा दिशत्यहिंसाफलं विपुलम्॥ ५६॥ किसी पुरुष को तो हिंसा उदयकाल में एक ही हिंसाफल को देती है और किसी को वही हिंसा बहुत से श्राहिसा के फल को देती है।

# हिंसा द्वारा अहिंसा फल और अहिंसा द्वारा हिंसा फल--

हिंसाफलमपरस्य तु द्दात्यहिंसा तु परिणामे । इतरस्य पुनहिंसा दिशत्यहिंसाफलं नान्यत् ॥ ५७ ॥

किसी को ग्रहिंसा उदयकाल में हिंसा के फल को देती है तथा अन्य व्यक्ति को हिंसा अहिंसा के फल को देती हैं, अन्य फल को नहीं। अभिमाय यह है कि कोई व्यक्ति किसी जीव के बुरा करने का यहन कर रहा हो, परन्तु उस जीव के पुरायोदय से कदाचित् बुरे की जगह पर मला हो जाय, तो भी बुराई का यहन करने वाला बुरा फल प्राप्त करेगा। इसी प्रकार कोई डाक्टर किसी रोगी का आपरेशन करे, कदाचित् रोगी की मृत्यु हो जावे तो भी डाक्टर की भावना निर्मन है। अतः उसे अहिंसा का फल प्राप्त होगा।

# अनेक नयों से हिंसा का स्वरूप समभ कर त्यागना-

श्ववबुध्य हिंस्यहिंसकहिंसाहिंसाफलानि तत्त्वेन । नित्यमवगृहमानैनिजशक्त्या त्यव्यतां हिंसा ॥ ६० ॥

संवर में तत्वर पुरुष को हिंस:—जिनकी हिंसा की जावे, ऐसे अपने या पर जीव के द्रव्य प्राण और भाव प्राण अथा एकेन्द्रियादि जीव; हिंसक हिंसा करने वाला जीव; हिंसा प्राण्यापिकन या प्राण्याचात की किया और हिंसाफल—हिंसा से प्राप्त होने वाले नरक निगोदादि फलों को विचार कर अपने शक्त्यानुसार हिंसा का त्याग करना चाहिये।

# असत्यावि हिंसा रूप होने से त्याज्य हैं--

भात्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैतत्। अनृतवचनादिकेवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥

आतमा के शुद्धोपयोगरून परिणामों के बातक होने से असत्य, चोरी आदि दिसा रूप हैं ? शिष्यों को समकाने के लिए इनका विशेष वर्णन किया गया है।

#### हिंसा की पर्यायें—

श्रभिमानभयजुगुष्प्राहास्यारतिशोककामकोपाद्याः।

हिंसायाः पर्यायाः सर्वेऽपि च सरकसन्तिहिताः ॥ ६४ ॥

श्रमिमान, भय, उज्ञानि, हास्य, रित, श्रारति, शोक, काम, कोध झादि हिंसा के पर्याय या मेद हैं। श्रीर ये सभी भाव व्यसन सेवन से उत्पन्न होते हैं।

मद्य, मांस, मधु, नवनीत श्रीर पंचीदम्बर फलमद्या में त्रस्तीतों की हिंसा होती है, आतएव

इनके सेवन का त्याग करना परमावश्यक है। सूखे उदम्बर फन काने में दोष नहीं मानना चाहिए, श्वाचार्य इसी का उत्तर देते हैं—

> यानि तु पुनर्भवेयुः कालोच्छिन्तत्रसाणि शुब्काणि । भजतस्तान्यपि हिंसा विशिष्टरागादिखपा स्यात्॥ ७३॥

सुखाकर पांच उदम्बर पत्नों के भद्या करने से राग की प्रधिकता रहने के कारण हिंसा होती है। ताल्पयं यह है कि श्राहिसक व्यक्तियों के। श्रापना रहन-सहन श्रौर खान-पान भी श्राहिसक ही रखना चाहिए।

#### गृहस्थ के लिए त्याज्य हिंसा-

धर्ममहिमारूपं संश्वरवन्तोपि ये परित्यक्तुम् । स्थावरहिसामसहास्त्रसहिसां तेऽपि मुञ्चन्तु । ७५ ॥ स्तोकैकेन्द्रियघाताद्गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम् । शोपस्यावरमारणविरमणमपि भवति करणीयम् ॥ ७७ ॥

जो गृहस्थ स्थावर हिंसा का त्याग करने में ब्रसमर्थ हैं, उन्हें त्रस हिंसा का अवश्य त्याग करना चाहिए। स्थावर हिंसा में भी अलग एकेन्द्रिय चात के अतिरिक्त अवशेष स्थवर जीवों की हिंसा का भी त्याग करना योग्य है।

#### धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा का त्याग-

सूदमो भगवद्धमों धर्मार्थ हिंसने न दोषोऽस्ति । इति धर्ममुग्धहृदयैन जातु भूत्व। शरीरिको हिंस्या ॥ ७६ ॥

भगवान् द्वारा निरूपित धर्म बहुत सूच्म है, अतएव धर्म के निमित्त से हिंसा करने में कोई दोष नहीं है, यह मान्यता गलत है; न्योंकि हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकती है।

# देवता के लिए हिंसा करना भी पाप है-

धमों हि देवताभ्यः प्रमवति ताभ्यः प्रदेयमिह सर्वम्। इति दुर्विवेककतितां धिषणां न प्राप्य देहिनो हिंस्याः॥ ८०॥

धर्म देवताक्रों से होता है, अतएव इस लोक में मांसादि की विल देना उचित है; यह मानना भी आन्त है; क्योंकि प्राधायों की विल देने से महान् पाप होता है। देव हिंसा प्रिय नहीं होते। हिंसा से कनी भी पुरुष या धर्म नहीं हो सकता है।

#### अतिथि के लिए हिंसा करना अनुचित है-

पूज्यनिमित्तं घाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति । इति संप्रधार्य कार्यं नातिथये सत्त्वसंज्ञपनम् ॥ ८१॥

पूज्य पुरुषों के लिए वक्तरा आदि जीवों का पात भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि ।शेष्ट पुरुष जीव हिंसा को सदा पाप समऋते हैं। कोई-कोई कहते हैं कि शाक तथा अन्त के भक्षण करने की अपेदा एक जीव का मांस भक्षण करने में अल्प पाप है; क्योंकि जीव जीव समान है। अतएव अनेक एकेन्द्रिय जीवों की हिंसा न कर एक जसजीव का घात करना ज्यादा अच्छा है। आचार्य हसी शंका का समाधान करते हैं।

बहु सत्त्वधातजनितादशनाद्वरमेकसत्त्वधातोत्थम्।

इत्याककच्य कार्यं न महासत्त्रवस्य हिंसनं जातु ॥ ८२ ॥

बहु प्राणियों के घात से उत्तन्त हुए भोजन से एक जीव के घात से उत्तन्त हुआ भोजन अच्छा है, यह मानना पिथ्या है। अतः विचारशोल व्यक्तियों को दिशा नहीं करनी चाहिए। कारण स्पष्ट है कि अन्तरंग आन प्राण और बाह्य शारी रिक प्राणों के घात की अपेचा एकेन्द्रिय की हिंसा ने दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय आदि की हिंसा में असंस्थात गुग्या पाप और निर्देशता है।

# हुष्ट जीव को मारने में हिंसा-

रक्षा भवति बहूनामेकस्येवास्य जीवहरखेन। इति मत्वा कर्क्तव्यं न हिंसनं हिंस्सस्वानाम्॥ ८३॥

सर्प, विच्छू, विह, व्याघ द्यादि हिंसक जीवां की भी इस द्यमित्राय से दिंसा नहीं करनी चाहिये कि इन दुष्ट जीवों के मर जाने से सहस्रों की रच्या होगी; क्योंकि जो हिंसा करता है, वही उसके पाप का भागी होता है। द्यातः किसी भी धायी की हिंसा करके व्यर्थ पाप का व्यर्जन नहीं करना चाहिए।

बहुसत्त्वघ।तिनोऽमी जीवन्त उपाजैयन्ति गुरु पापम्।

इत्यतुकम्यां कृत्वा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंस्नाः॥ 🖙 ॥

बहु घातो जीव जीते रहेंगे तो ऋषिक पाप करेंगे, ऐसा सोचकर हिंसक , जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिये।

#### दुःखी जीव को मारना भी पाप है—

बहुदुःस्वासंज्ञपिताः प्रयान्ति त्वचिरेण दुःस्वविच्छित्तिम्। इति वासनाकृपाणीमादाय न दुःस्विनोऽपि हन्तव्याः॥ ८५॥

रंग श्रयवा दारिद्रथ श्रादि पीडित तुः वी जीवों की हिंसा भी इस श्राभियाय से नहीं करनी चाहिये, कि घात करने से ये दुः व से छूट जायेंगे। क्यों कि शरीर त्यं ग करने से कोई भी जीव दुः व से छुटकारा नहीं पा सकता है। बल्कि संक्लिक्ट परिशामों में मृत्यु होने पर श्रविक पाप का बन्च होता है तथा मारने वाले को भी पाप बन्ध होता है।

#### अगले जन्म में सुख प्राप्त होगा, इस उद्देश्य से सुखी को भी नहीं मारना

कुच्छ्रेण सुखवाध्तर्भवन्ति सुखिनो इताः सुखिन एव । इति तर्कमग्रहलाग्रः सुखिनां घाताय नारेयः ॥ ५६॥ सुख की प्राप्ति कष्ट से होती है, इस लिए मारे हुए सुखी कीत्र सुखी ही होंगे, इस कुतर्क का ब्राश्रय लेकर सुखियों का घात नहीं करना चाहिये।

#### समाधिस्थ की हिंसा करना भी वर्जित है-

उपलिक्ष्मसुगतिसाधनसमाधिसारस्य भूयसोऽभ्यासात्। स्वगुरोः शिष्येण शिरो न कर्तनीयं सुधर्ममभिलाषिता॥ ८०॥

सत्य धर्म के श्रिमिल।पी शिष्य द्वारा श्रिषक श्राम्यास से ज्ञान श्रीर सुगति प्राप्त करने में कारण समाधि प्राप्त करनेवाले गुरु का शिरच्छेदन नहीं करना चाईये; क्योंकि शिरच्छेदन करनेवाला प्राण्यापीड़ा जनित हिंसा का भागी होगा।

# हिंसा करने से कदाचित् सुख प्राप्त हो तो भी हिंसा त्याज्य है-

अमृतत्वहेतुभूतं परममहिंसारसायनं कव्ध्वा।

चवलोक्य वालिशानामसमङतसमाकुलैने भवितव्यम्॥ ७० ॥

किशी जीव को हिंसा करते हुए सुव-साता युक्त देखकर और आपको श्रहिंसा धर्म पालते हुए भी दुःखी जानकर अथवा आपको अहिंगा धर्म साधते देख तथा अन्य मिथ्याद्दियों को हिंसा में धर्म ठइराते हुए व पुष्ट करते हुए देखकर धर्मात्मा पुरुषी को विचलित न होना चाहिए। आहिंसा ही जीव के लिए समस्त सुखों को देनेवाली है।

#### आशाधर ---

पिएडत प्रवर आशाधर जी ने आपने आनागार और सागार धर्मामृत में मुनि और श्रावक दांनों की अपेदा से आहिंसा धर्म का विस्तृत विवेचन किया है। आपने भी प्रमाद के सम्बन्ध से होनेवाले प्रायाचात के त्थाग पर जोर दिया है।

#### हिंसा की परिभाषा और व्यवस्था-

सा हिंसा व्यवरोष्यन्ते यत् त्रस स्थावरङ्गिनाम्।

प्रमत्तयोगतः प्राणा द्रव्यभावस्यभावकाः॥

रागाद्यसङ्गतः प्राण्वयपरोपेऽप्यहिंसकः।

स्यात्तद्वयपरोपेऽपि दिस्रो रागादिसंश्रितः ॥—श्रना० धर्मा० श्र० ४ श्लो० २२-२३ प्रमत्तयोग से त्रस श्लीर स्थावर जोवो के यथा संभव द्रव्य श्लीर भाव प्राणों का, जो व्यपरोपण होता है, उसको हिंसा कहते हैं।

यदि जीव राग-द्वेष-मोह रूप परियामों से युक्त नहीं है तो प्रायाचात हो जाने पर भी श्राहसक है। राग-द्वेषादि से युक्त होने पर प्रायाचात न होने पर भी दिवक होता है।

परं जिनागमस्येदं रहस्यमवधार्यताम्।

हिंसारागशुत्पत्तिरहिंसा तद्तुदूभनः। - अनागार अ० ४ रहो। २६

जिनागम का यही रहस्य या सार है कि राग-द्वेष, मं इ रूप परिखामों का उत्पन्न होना हिंसा है और इनका उत्पन्न न होने देना श्राहिंसा है।

# अहिंसाणुवत की परिभाषा-

शान्ताद्यष्टकषायस्य संकल्पैनेवभिस्त्रसान् । श्रहिंसतो दयार्द्रस्य स्यादहिंसेत्यगुत्रतम्।।—सागार म० ४ रखो॰ ७

भानन्तानुबन्धी श्रीर श्रप्रस्थाख्यान कोष, मान, माया श्रीर लोभ के शान्त-उपश्रम होने पर मन, बचन, काय श्रीर कृत, कारित श्रनुमोदना से जिस दयालु ने त्रम जीव की हिंसा का त्याग कर दिया है, उसके श्राहंसाणुवत होता है।

हिंसा के चार भेद करके आशाधरजी ग्रहस्य से संकल्गी हिंसा का त्याग कराते हैं।

संक्रिती, उद्योगी, आरम्भी और विरोधी, ये चार हिंसा के भेद हैं। विना अपराध के जानक्रम कर किसी की दिसा करना संक्रिती; जीवन निर्वाह के लिए व्यापार, खेती आदि में होनेवाली हिंसा उद्योगी; सावधानी रखते हुए भी भोजन बनाने, पानी भरने आदि में होनेवाली हिंसा आरम्मी और अपनी या दूसरों की रहा के लिए जो हिंसा करनी पढ़ती है, वह विरोबी कहलाती है। आशाधरजी ने प्रधानतः आरम्भी और अनारम्भी ये दो हिंसा के भेद किये हैं।

इमं सत्वं हिनस्मीति हिन्धि हिन्ध्येष साध्वमम्। हिनस्तीति वद्ञाभिसन्द्ध्यान्मनस। गिरा॥ वर्तेत न जीववधे कर।दिना दृष्टिमुष्टिसन्धाने। न च वर्तयेत्परं तत् परे नखच्छोटिकादि न च रचयेत्॥

--सागार भ० ४ श्लो॰ ८-६

इस जीव को में मारूँगा, इसे तुम मारो, इसने इसे मारा अच्छा किया आदि का मन, वचन और काय से ध्याग करना चाहिये। मन्त्र, रस्ती आदि के द्वारा भी प्राशिएयों का बन्धन नहीं करना चाहिये तथा शिशियों के नखादि के काटने की किया भी नहीं करनी चाहिये।

#### अहिंसक के लिए आवश्यक व्यवहार —

इत्यनारम्भजां जह्याद्धिसामारम्भजां प्रति ।

व्यर्थस्थावरहिंसावद्यतनामावहेद्गृही ॥-सागार भ ० ४ रहा। १०

श्वासन, शय्या, खान-पान श्वादि सम्बन्धी हिंसा का उनित त्याग करना चाहिये। श्वासम्बन्ध कनित कार्यों में भी व्यर्थ स्थावर कीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिये।

> धन्तोषपोषतो यः स्वाद्रत्यारम्भपरित्रदः। भावशुद्धयेकसर्गोऽसाविद्धासुत्रतं भजेत्। --सागार च० ४ रको० १४

श्राहिसक को सन्तोषपूर्वक श्राल्प श्रारम्म श्रीर श्राल्प परिग्रह रखना चाहिये; क्योंकि श्राधिक श्रारम्भ श्रीर श्राधिक परिग्रह हिंसा का कारण है। मनकी शुद्धि रखना तथा सदा श्रार्च श्रीर रीद्र ध्यानों से श्रापनी रच्या करना श्रावश्यक है।

#### अहिंसाणुवत के स्वीकार की विधि-

हिंस्यहिंसकहिंसा तत्फन्नान्यालोच्य तत्त्वतः। हिंसां तथोन्फेन्न यथा प्रतिज्ञाभङ्गमाप्नुयात्॥ प्रमत्तो हिंसको हिंस्या द्रव्यभावस्त्रभावकाः!

प्राणास्तद्भिष्ठद्रा हिंसा तत्फलं पापसंचयः । —सागार अ ४ रलो० २०-२१ हिंसा, दिसक, दिस्य और दिसा पल का पूर्णतः विचार करके श्रदिसाणुवत को स्वीकार करना चाहिए। प्रमादी होना दिसक है, द्रव्य-भाव प्राणीं का चारी प्राणी दिस्य और प्राणीं का चारा करना दिसा है तथा दिसा का फल पापसंचय करना है।

### अहिंसाव्रत की निर्मलता के लिए विधेय -

कषायविकथानिद्राप्रण्यास्विनिष्रहात्। नित्योदयां द्यां कुर्यात् पापध्वान्तरिदेषभाम्॥ श्रहिंसात्रतरसार्थं मूलव्रतविशुद्धये।

नक्तं भुक्तिं चतुर्घोऽपि सदा घीरस्त्रिधात्यजेन् ॥—सागारः श्रः ४ रकोः २२,२४ श्राहंसाणुवत को निर्मल करने के लिए कपाय, विकथा, निद्रा, स्नेह, रात्रिभोजन एवं मोह-ममता का त्याग करना आवश्यक है।

#### शुभवन्द्राचार्य--

पंचमहावर्तों के निरूपण में ब्राचार्य शुभचन्द्रदेव ने अहिंसा धर्म का विस्तृत विवेचन किया है। ज्ञानार्थव में ब्रहिंसा का स्वरूप ब्रीर उसकी महत्ता पर पूरा प्रकाश डाला गया है।

#### अहं सा की परिभाषा-

वाक्वित्ततनुभियंत्र न स्वयनेऽवि प्रवत्तते ।

चरस्थिराङ्गिनां घातस्तदाद्यं व्रतमीरितम् ॥-शानार्णव सर्ग = श्लो० =

मन, वचन और काय से त्रस और स्थावर जीवों के घात का सर्वदा के लिए त्याग करना श्रिष्ठिगावत है।

# ममाद से हिंसा होती है, प्राणधात से नहीं -

मृते वा जीविते वा स्याज्जन्तुजाते प्रमादिनाम्।

वन्ध एव न बन्धः स्याद्धिसायाः संवृतात्मनाम् ॥—ज्ञाना० सर्गे ८ श्लो० ३

जीवों के मरते या जीते प्रमादी पुरुषों को निरन्तर ही हिंसा का पायबन्त्र होता है और जो संबर सहित अप्रमादी हैं, उन को जीवों की हिंसा होते हुए भी हिंसा कर पाय का बन्ध नहीं होता।

#### हिंसा के भेद-

संरम्भादित्रिकं योगैः कषायैज्यहितं क्रमात्।

शतमब्दाधिकं क्रेयं हिंसाभेदैस्तु पिरिडतम्॥-श॰ स॰ = श्लो॰ १०

संरम्भ, समारम्भ श्रीर श्रारम्भ इस त्रिक कां मन, वचन, काय की तीन-तीन प्रवृत्तियों से तथा कोष, मान, माया, लोभ इन चार कषायों एवं कृत, कारित, श्रानुभोदना से क्रम से गुणा करने पर हिंसा के १०८ भेद होते हैं। श्रानन्तानुबन्धी, श्राप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान ग्रीर संज्यलन कषायों से उत्तरीत्तर गुणा करने पर ४३२ भेद भी हिंसा के होते हैं।

श्रतः प्रमादशुत्सृज्य भावशुह्याङ्गिसन्ततिम्।

यमप्रशमसिद्धयर्थं बन्धुबुद्धया विलोक्य ॥—ज्ञा॰ स॰ ८ रको॰ ११

उपयुक्त संरम्भादि हिंसा परियामों के २०८ या ४३२ भेद हैं। आतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रमाद का त्याग कर भावशुद्धि के लिए समस्त अन्य प्राणियों को दन्धुवत् देखना चाहिये।

# हिंसा सदा दु:खदायक है-

सौल्यार्थे दुःस्तरन्तानं मङ्गलार्थेऽत्यमङ्गलम्।

जीवितार्थे धुवं मृत्युं कृता हिंसा प्रयच्छिति।।—ज्ञा॰ स॰ ८ म्लो २२

सुल के लिए की गयी दिसा दुः त-परिपाटी करती है, मंगजार्थ की हुई दिसा अमञ्जल करती है तथा जीवनार्थ की हुई दिसा मृत्यु को पास कराती है। इस वात को निश्चय समक्ता चाहिये।

चहमन्त्रीपधानां वा हैतोरन्यत्य वा कचित्।

कुता सती नरेहिंसा पातयत्यविलिन्दितम् ॥-- ज्ञा॰ स॰ द रखो॰ २७

देवता की पूजा के लिए रखे हुए नैवेद्य तथा मन्त्र श्रीर श्रीपश्र के निमित्त श्रयवा श्रन्थ किसी भी कार्य के लिए की हुई जीवों की हिंसा जीवों की नश्क ले जाती है।

#### अहिंसा की महिमा-

श्रहिसैव जगनमाताऽहिसैवानन्द्पद्धत्तिः।

श्रहिंसैव गतिः साध्यी श्रीरहिंसैव शाश्वती ॥

अहिंसैव शिवं सूते दत्ते च त्रिदिवश्रियं।

महिंसैव हितं कुर्यात् व्यसनानि निरस्यति ॥-- शा॰ स॰ ८ श्लो॰ ३२-३३

श्राहिंसा जगत् की माता है; क्योंकि समस्त जीवों का प्रतिपालन करनेवाली है। श्राहिंसा ही श्रानन्द की सन्तिति है, श्राहिंसा ही उत्तम गति एवं शाश्वती लच्मी है। जगत् में जितने उत्तम गुख हैं, सब श्राहिंसा में ही निवास करते हैं। श्रदिसा ही मोच, स्वर्ग आदि के वैभव को देती है श्रीर श्रदिसा ही आतमा का हित करती है तथा समस्त कष्टरूप श्रापदाश्रों को नष्ट धरती है।

जैनाचारों ने श्राहेशा पर पर्याप्त विस्तारपूर्व के लिखा है। उनका मत है कि श्रात्मा की चैतन्य शक्ति की अपेदा एकेन्द्रिय से पञ्चेन्द्रिय पर्यन्त वनस्यित, जल, वायु, आंध्र, पृथ्वी, कीड़े-मकोड़े, चींटो, मक्खी, पशु, पखी, मनुष्य आदि समी जीव समान आत्मशक्तिवाले हैं। अतः सब आत्म में भाई-भाई हैं, ऐसी अवस्था में किसी भी जीव का वध करना आतृवध के समान महा पापवन्ध का कारण है। क्रूड बोलना, चोरी करना, कुशील सेवन करना और अधिक मंचय करना दिसा है। अहिंसक के लिये अपने मन, वचन और काय की समस्त प्रकृतियों को शुद्ध रखना अत्यावश्यक है। या, देप, कोध्र, मान, माया, लोभ, विषय-कथाय आदि सभी हिंसा के स्पान्तर है। श्राहंसक को विचारों को शुद्ध रखने के लिए स्याद्वाद सिद्धान्त का आश्रय लेना भी आवश्यक है तथा आहार-विहार को भी पूर्ण शुद्ध बनाना रखना पड़ता है। मद्य, भाँस, मधु का त्याग, अमद्य भच्छा का त्याग, रात्रि मोजन का त्याग, विना छने जल का त्याग, अमार्यादित भोजन का त्याग भी श्राहंसक को करना चाहिये। समस्त प्राश्चियों के प्रति दयालु होना, समताभाव रखना, ईर्थ्या-पृथादि का व्याग कर विश्ववन्ध्रत्व को भावना को अपनाना प्रत्येक आहिंसक का परम कर्त्तन्य है।



# प्रमुख दि॰ जैनाचार्यों का विकरण

यह विवरण हमें पूज्य आचार्यंश्री महावीरकीत्तिंजी के एक गुटके में लिखा मिला है। इतिहास के परिज्ञान के लिए ब्राचायों की वंशावली, उनका दीव्यकाल, उनका समय परिज्ञान कितना महत्वपूर्ण होता है, यह सभी इतिहास विशारद जानते हैं। अभीतक दि॰ जैनाचार्यों की पट्टावलियों और वंशावलियों का अन्वेपण ऐतिहासिक दृष्टि से हुआ ही नहीं है। इस दिशा में प्रयास करने की श्रात्यन्त आवश्यकता है। इस्तलिखित ग्रन्थों की प्रशस्तियों के दो तीन संग्रह भी दिगम्बर सम्प्रदाय में प्रकाशित हो चुके हैं तथा इतिहासविश प्रेमीजी और मुख्तार सा॰ के कई नियम्ब संग्रह में प्रकाशित हैं। शिलालेखों के संप्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। अतः इस सामग्री के आधार पर तथा नवीन अन्वेपणों के आधार पर दिगम्बर जैनाचायों का एक प्रमाणिक इतिहास लिखे जाने की बड़ी भारी ब्रावश्यकता है। साधन सामग्री इस समय वर्तमान है। स्त्राजका समय इतिहान लिखने के लिए बहुत उपयोगी है। सभी प्रकार के संभव साधन समने प्रस्तुत हैं। अधिकांश इमारा साहित्य मुद्धित अवस्था विद्यमान है। अत्रव्यन इतिहासविशों को इस ब्रोर शीध प्रयास करना चाहिए। यों तो 'दि० जैन साहित्य' का इतिहास भी वर्षी दि॰ जैन प्रत्यमाला काशी के तरवावधान में समाज के लब्धप्रतिषठ विद्वानी द्वारा तैयार हो रहा है। आरम्भ में तो इतिहास की चर्चा पर्याप्त थी, पर इधर लगभग एक वर्ष से वह वर्चा शान्त सी मालुम हो रही है। उस दिशा में कार्य शीव होना चाहिए। समाज के धनिक श्रीमानों को इस अवश्यक श्रीर उपयोगी कार्य के लिए मुक्तइस्त से दान देना चाहिए। वर्षांप्रन्थमाला के अधिकारियों को भी इस अोर अधिक से अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। दि॰ जैन साहित्य और उसके निर्माताओं के इतिहास की अत्यन्त आवश्यकता है। बड़े से बड़े दि॰ आचार्य का प्राम। शिक जीवनवृत्त ऐ तिहासिक ढंग से अभीतक लिखा ही नहीं गया है। श्रतएव इस स्रोर समात्र का ध्यान शीघ ही स्राकुष्ट होना चाहिए।

प्रस्तुत विवरण में ग्राचायों का संवत्, दीद्धातिथि, जाति, गृहस्य वर्ष, दीद्धा वर्ष, पट्ट वर्ष, ग्रान्तर दिन ग्रीर सर्व वर्षायु दी जा रही है। इन विवर्णों में कहाँ तक प्रामाणिकता है, यह तो इतिहास मनीवी हो जान सकेंगे। यदि कोई ऐतिहासिक विद्वान श्राचायों के इन विवर्णों में संशोधन प्रस्तुत करेंगे, तो मास्कर उसका भी स्वागत करेगा। श्रातः इस विषय पर श्राधिक प्रकाश डालने को ग्रावश्यकता है, जिससे इतिहास के निर्माण के लिए प्रामाणिक सामग्री प्रस्तुत की जा सके।

प्रमुख दि० जनाचार्यों का विवर्षा

किरस १]

| म,     | संबत्        | तिथि                    | क्याचाय नाम      | जाति            | गृहस्य वर्ष | दीचा वर्ष       | प्टबर                                   | अंतर दिन   | सर्व वर्षायु                            |
|--------|--------------|-------------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|
| ~      | >            | चैत्रसुद्। १४           | श्री मद्रबाहु    | पंचाररजपूत      | 3.5         | •               | 23-10-26                                | m          | e-i a-ug                                |
| G.     | (A.          | फाल्गुनसुदी १४          | गुप्तगुपिश्री    | पंतर            | 44          | , mr            | R-6.74                                  | ਲ          | 64-6-0                                  |
| m      | W.           | आश्रियम्मुदी १४         | भी माघनन्दी      | जसवाल           | ô           | *               | 5 k-8 g                                 | >-         | 9<br>7<br>U                             |
| >=     | °,           | फाल्गुनसुदी १४          | श्री जिनचन्द्र   | चोमरजा पीरजाड   | 3×5.0       | 0 · · ·         | ۲۹<br>ش                                 | m          | य<br>म<br>म                             |
| ಶ್     | ₩<br>₩       | वौपवदी ह                | श्री कुन्दकुन्द  | पल्लीवाल        | e~<br>e~    | 0 2 - 0 2 - 2 7 | ٥                                       | ਤਾ         | #3 -0 à - x 3                           |
| w      | **           | ৰা ৷<br>মূ              | उमा स्वामी       | अयोध्यापुरी आवक | w<br>~      | *               | <b>}</b> -1:-0≯                         | of .       | νς<br>11<br>20<br>11                    |
| 9      | **           | आसाट स्० १४             | नोहाचाय          | ल भन्           | ۵٠<br>٣     | ur<br>U         | 96-08-08                                | . w        | EE-10-28                                |
| ñ      | #*<br>F      | ज्येष्ट म् <b>१</b> ०   | यथाकीति          | असवाल           | 2           | ~               | 49-4-80                                 | <b>3</b> 6 | 84-2-83                                 |
| w      | ~~           | मा० व० १०               | यशोनन्द          | जम्बाल          | W.          | 9               | <i>એ</i> × કે ×                         | >          | € } = A = 3 9                           |
| *      | \$ A         | স্থাদার শাত ন           | देवनन्द्री       | पोरवाल          | · h.o è     | 64-89-0         | XE=10.90                                | >•         | 2-88-KS                                 |
| ~      | <b></b>      | स्येष्ट सुरु <b>१</b> ० | भी॰ पूरुयशाद     | पद्माचती पोरवाल | ಶ<br>*      | 0=9-2           | 22-33-88                                | 9          | 35-4-30                                 |
| 2      | ar<br>ar     | ज्येध्ठ मु∙ ह           | गुष्पनिद         | गोला पूरव       | 2           | 0-K-1-          | \$ s = s = \$                           | >          | ¥-5-0×                                  |
| m·     | 10           | मां सु १४               | जारमू त निद      | ×               | <b>2</b>    | \$ E - 3 = 0    | 3-4-66                                  | >=         | かいっか                                    |
| ><br>~ | us'          | फाल्गुन व॰ ४            | कुमारनन्दि       | सहालवाल         | 113°        | 10-7-01         | \$0-7-50                                | w          | 4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - |
| ੜ<br>~ | \$<br>*      | ज्येन्ठ न० क्           | लोकचन्द्र        | लभून            | ม           | w.              | 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - | •          | E . 2 - 2 E                             |
| w      | # <b>*</b> * | भा॰ सु० १४              | श्री प्रमाचन्द्र | पंचम आवक        | ω           | 28              | 44-x-45                                 | ₩.         | 4. T. 4.                                |
| 2      | <b>ドラス</b>   | फाल्गुनसु० १•           | श्री नेमिचन्द्र  | नेगम शावक       | ٥<br>*      | 44              | 5-3-5                                   | w          | 80-E-80                                 |

| संवद           | िताध           | श्राचार्य <sub>]</sub> नाम | भाति               | गृहस्य वर्ष | दीचा वर्ष | पष्ट वर                               | धानतर दिन  | TA SECTION                                 |
|----------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 9<br>U.X       | यौष बदी भ      | भावनन्दि                   | ) D                | **          | 7 %       | ×6.6.9                                | G          | 3                                          |
| <u>ئر</u><br>ق | मात्र सु० ११   | <b>इ</b> स्तिन्दि          | श्री• मालसीकसग्रा  | ω           | · *       | #&*9.&**9.&                           |            | 1 - 1 - 5 - N                              |
| *<br>*         | श्रासीज सु॰ १० | वसुनन्दि                   | वघनौरा             |             | · m       | 10<br>10<br>10                        |            |                                            |
| **             | वीष सु॰ ११     | श्री वीरनन्दि              | वा<br>अ            | u           | , w       | 3000                                  | <i>J</i> ( |                                            |
| 24<br>W.       | माघ सु॰ ५      | भी रतमकीर्ति               | अभवात              | ע ע         | · •       | *                                     |            |                                            |
| が<br>が         | मायाद् व• ⊏    | ,, माखिष्यनिद              | अप्रवाल            | 0           | ્ય        |                                       |            | 30.3.3                                     |
| •              | वीय व          | ,, मेषचन्द्र               | खं है समाल         | (C)         | m - 9 - w | 0 (R · D · T)                         |            |                                            |
| 5%             | आसी० व॰ ५      | ,, शान्तिकीर्ति            | सहस्रमान           | , 9         | 0         | 7 - 0 - 7 &                           | . %        | 35-2-6e                                    |
| 2              | आं सि ्        | मेक्कीर्न                  | सहस्रभाल           | ม           | <i>«</i>  | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | in.        | (C) - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 6 |
| m<br>U         | मगिष्टित सु० ४ | 3, महाकार्ति               | सहस्रवास           | w           | <b>~</b>  | 7-22-92                               |            | 0 2-6 a-7.6                                |
| ٥٩             | मगसिर व० ६     | ,, विजयनन्दि               | म् ।               | 9           | >o<br>~   | 8-8-0                                 | <b></b>    | ¥8-%-≥×                                    |
| #<br>6<br>9    | عا<br>ما       | भ भूषवा                    | सहग्रनाल           | >><br>~~    | Ŋ         | w                                     | G.         |                                            |
| ત્ર<br>જ<br>9  | विशा मुख्य     | is and                     | भीयाल              | w           | ∩″<br>•~  | % · * · % · %                         | *          | ¥-%-€                                      |
| <b>3</b> ≻9    | भाः सुः १०     | , नन्द्रकारि               | नागद्हीं           | ಶ್          | e<br>n'   | * - 5- % &                            | , w.       | 5 2 = 5 = 6 K                              |
| بر<br>س<br>ع   | वि व ् र       | ., देशभूषण                 | श्रीमाल            | រ្          | *         | er<br>er                              | 9          | # 4 - 3 - C >                              |
| గ్రామ<br>ని    | ज्ञासी॰ सु॰ १• | ", श्रानन्तकीति            | <b>पोरवालशा</b> खा | **          | m·        | #6-3-38                               | 2          | F3-80-4                                    |
| ۲<br>واا       | आवया: सुदी     | धर्मनिहिद                  | नागङ्ग             | en o        | L         | 20 0                                  | •          |                                            |

प्रमुख दि॰ जैनाचार्यों का विवर्ष

| o o         | संबत्          | तिथि           | भाचायं नाम     | बाति            | गृहस्य वर्ष | दीका वर्ष       | पहचक              | श्रंतर दिन | सर्ववर्षायु            |
|-------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|------------|------------------------|
| س<br>عر     | ប្             | ज्येध्ट सु॰ १५ | भी भीरचन्द्र   | वघरवाल हरसोरा   | er∙<br>•~   | 24              | *-0-눈눝            | ม          | 22-0-09                |
| m.          | ر<br>ا         | श्रापंद व॰ १२  | १३ सम्बन्द     | पंचम आवक        | ប           | ~               | 86-80-0           | w          | 0-02-7.2               |
| 2           | ១<br>វប        | वो त्यु भ      | ,, रामकीर्ति   | वा<br>आ         | >-          | w<br>~          | 28-8-86           | ~          | ©-76-3 75              |
| ll.         | n<br>S         | भासीय सु०१०    | 33 क्रमयचन्द्र | आयोध्यापुरी आवक | ŭ,          | 2               | 56-0-58           | >-         | \$-\*-\%               |
| W.          | 9 2            | कार सु• ११     | 1, नरचन्द्र    | नेगम आवक्त      | ₹<br>~      | 8               | %C-8-0            | w          | #<br>₹<br>*            |
| ٨٥          | ព្             | भादो व• ५      | 3, नागचन्द्र   | मागडी           | ř           | æ               | 87<br>87<br>87    | *          | W - 0 - 0 B            |
| \$          | ଷ<br>୧୯<br>୧୯  | भारी सु॰ ३     | ग, नेसानिन्द   | म्              | ប           | •               | G-8-2             | w          | 25-5-30                |
| 25          | E<br>K<br>U    | আনিটি মিণ ন    | ,, हरिचन्द्र   | वघरकल हरवोस     | ۵-۶-۵       | \$ %-t-0        | 2                 | ľ          | 88-1-28                |
| m-          | R & S          | आः सुः ह       | " महीचन्द्र    | वाकडा           | >           | 80-86-0         | na.               | 34         | ñ=ñ-} ≯                |
| <b>&gt;</b> | SE O           | मि॰ सु॰ १४     | ३३ माघचन्द     | पद्मःबती पोरवाल | er.         | જ               | ₹2-0-2k           | W          | m,<br>u,<br>u,         |
| ≫<br>>>     | m<br>m<br>•    | क्येंट्ट ब॰ २  | ,, लदमीचन्द    |                 | ~           | <u>ئر</u><br>رە | £-2-x }           |            | XE-88-83               |
| m.          | 9              | आसि सु० १      | " गुयाननिव     | नगोलवाल         | ភ្          | o<br>n⁄         | \$0-80-8          | ><br>~     | * > >                  |
| 2           | 5×° €          | मादों सु० १४   | " गुर्वाचन्द्र | मोलादुख         | •           | क               | 5-U-9 <b>&gt;</b> | *          | ४. १. ९.७<br>१. १. ९.७ |
| U ×         | er<br>er<br>er | ज्येष्ठ मुदी १ | ", स्रिनंद     | सहलवाल          | *           |                 | W                 | >          | อ-<br>เกา<br>อ-        |
| <i>w</i>    | ₩9° &          | भाद्रपन् सु॰ ८ | ,, श्रुवकारि   | सचायाँ भावक     | m·          | (Br.            | # - W             | w          | 8 - 2 - 9              |
| ੂੰ<br>ਤਾਂ   | > 6 € «        | नैत्र व० ५     | ॥ भावचन्द्र    |                 | 25          | *<br>*          | 4c-88-54          | 34         | ٠٠٠٠<br>۲۵-۰۰          |
| *           | 4884           | নুস ব ০ ৬      | , महीचन्द्र    | श्रीमाली        | 2           | er<br>er        | 24-E-20           | <b>ə</b> f | 76-K-2 3               |

क्टिस्स १]

| [ भाग २२ |  |
|----------|--|
|          |  |
| भारकर    |  |
|          |  |
| ມຸລ      |  |

| .0                | संबत्        | तिथि                 | भाचायं नाम         | ब रित          | गृहस्य वर्ष | दीका वर्ष | Prag                           | श्रंतर दिन       | सर्वाबर्वाध                            |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------|
| n-<br>≫           | * * * *      | मादोसु० ११           | श्री माघचन्द्र     | पंचम भावक      | 2           | er*       | 2-3-80                         | 9                | 2                                      |
| יחו<br>זיכ        | ***          | वीय व १४             | " इष्रमनम्ब        | <b>ब</b> घनौरा | 9           | 9.00      | <b>2</b> - <b>2</b> - <b>2</b> | <b>&gt;</b>      | ሽ- <b>ጸ-</b> ግጹ                        |
| <u>&gt;</u><br>پو | \$ \$ & \$   | वे• सु॰ ≮            | " शिवनदिव          | सहलवाक         | w           | w         | 0-3-9                          | *                | و<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا<br>ا             |
| ⊅(<br>∌¢          | ת<br>ת<br>ת  | म से स               | म संस्थान<br>स्थान | बचनौरा         | **<br>**    | ٥,        | n.e.                           | es.              | 1 1 × 3                                |
| m.                | ₩<br>*<br>*  | औं सुरु              | ,, सहमन्द्र        | स्वास् भावक    | 9           | (B*       | *****                          | . <sub>5</sub> 4 | . e                                    |
| 9                 | <b>~</b>     | मा॰ सु॰ भ            | " भावनन्द          | हुमद आवक       | ~           | o<br>m    | 6-2-0                          | **               | × -2-12                                |
| ñ                 | 9522         | <b>ল</b> ে ন্ত্ৰুণ ন | 3, देवनन्द         | वास्ड भावक     | *           | •         | 9-5-9                          | r ก              | e &                                    |
| A A               | 99           | की ब व • ५           | ), विद्याचन्द्र    | म्राह          | ~           | m.        | <b>5-5-6</b>                   | ~~               | 3 - X-0 X                              |
| ٥                 | ₩9~<br>₩     | आ० सु० ह             | ॥ स्वन्द           | नरविद्युरा     | •           | 38<br>ar  | 5-1-78                         |                  | ۵                                      |
| <b>6,</b> 0       | ¥23.4        | आसी सु १०            | 13 मात्रनल्ब       | चतुर्थ आवक्त   | 65.<br>6.   | 32-5-0    | 52-2-2                         | •                | \$ c. g-0 %                            |
| 9                 | ##¥ <b>*</b> | मत्त सु० १           | " शानकीरि          | गंगरी अविक     | •           | >o<br>mv  | \$ 6-0-3                       |                  | 0 à - 0 - ñ ñ                          |
| m                 | 4 8E E       | मग० सु० ११           | ", श्रंगकीर्ल      | ×              | <i>₩</i>    | us.       | n-6-9                          | ) <u>6</u>       | 43-8-86                                |
| >                 | 13.5         | मासु० वर १४          | ,, લિંદ્દમીર્તિ    | नरिवहपुरा      | IJ          | 9         | 4-2-2                          |                  | ************************************** |
| <b>7</b>          | ₹30€         | ज्येध्ठ म०           | » हेमकीति          | हमाउद्         | *           | 34        | 9.è-è-9                        | , w              | ****                                   |
| w                 | 6.           | आसी सुरु न           | " सुन्दरकोति       | सहताताल        | 8-E-0       | \$ - 3 ×  | 6-5-20                         |                  | 3-5±                                   |
| 9                 | * 4 4 4      | के सु॰ व             | " नेमिचन्द्र       | नागद्धाः       | 9           | <b>3</b>  | 9-0-9                          | , a              | 34-6-4                                 |
| LJ W              | **           | माठ सु० ११           | , नामिक्षीति       | नगम आवक        | <b>5</b> 4  | #<br>er   | 1-11-75                        |                  | 0.0-73                                 |

# प्रमुख दि जैनावायों का विवर्ष

| न सर्व वर्षाय | S                | \$-x-5è      | ~ 9 m        | ₹<br>•-•   | <b>₹</b>                                     | ¥-0-}>         | 8-8-8          | ×8₽            | 5-22-22       | mr<br>o            | 27-#-72<br>#-20                                                                        | ¥ 2-8-<br>2-8-<br>2-8- | # *· 0 · K W | 4C-Y-8        | EC- 6 - 5 3     | E \$-0-3E     | EE-3-84     | 9.C. 7.6 G                              |
|---------------|------------------|--------------|--------------|------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------------------------------|
| अन्तर दिन     | 2                | 9            | w            | m          | 9                                            | <b>*</b>       | <i>w</i>       | 9              | 9             | ប                  | >=                                                                                     | IJ                     | ហ            | w             | ព               | °             | ~           | •                                       |
| पुर<br>सुर्   | 8-0-3            | & S          | x            | ४-११-१८    | %<br>- 13 × 13 × 13 × 13 × 13 × 13 × 13 × 13 | ×-0-8          | ₩-0            |                | 02-8-0        | £ - <b>x</b> - 3 ≤ | 4-<br>4-<br>1-<br>1-<br>1-<br>1-<br>1-<br>1-<br>1-<br>1-<br>1-<br>1-<br>1-<br>1-<br>1- | 9- <del>3</del> -≿     | 74.0-45      | 0 2 - 2 - 2   | Kà-21-29        | = 64-0-8=     | A-8-37      | - N - N - N - N - N - N - N - N - N - N |
| दीका वर्ष     | *                | <b>&amp;</b> | 8            | σŕ         | m.                                           | 70             | 74<br>M*       | 8              | o             | 8                  | <b>∌</b>                                                                               | G,                     | ><br>*       | *             | ~               | 23-4-0        | *           | 2                                       |
| गृहस्थ वर्ष   | *                | 9            | ° ~          | ม          | *                                            | av<br>ov       | ~              | <b>~</b>       | 6-5-3         | €                  | **                                                                                     | ม                      | er<br>er     | ₩             | 2               | 0-0-02        | w.          | 6                                       |
| भाति          | नागदुहा          | वघरवाल       | पोखाल        | वदानीरा    | श्रवद्याला पोखाल                             | ख मूच<br>ख मूच | ख भू<br>ख भू   | पंचम भावक      | अठशखा पोरबाल  | <b>सहमोत्र</b>     | पंचम आवक                                                                               | क्याबद्धा गोत्र        | सेठो गोत्र   | नागद्धा       | पद्मावती पोरवाल |               | भ्राप्ताल   |                                         |
| भाचायं नाम    | भी नरेन्द्रकीर्त | ॥ भीचन्द्र   | , पद्मकार्ति | ,, वद्भान  | , श्रकल्कान्द्र                              | ,, समितकीर्त   | ,, केशावचन्द्र | " चारकीति      | , ज्ञामयक्तीत | ग्र वसन्त कीर्ति   | ,, मस्यात के ति                                                                        | भ शास्ति कार्ति        | , धमचन्द्र   | ,, रत्नकीर्ति | ,, प्रभाचन्द्र  | ", पद्मानन्दि | ॥ गुभचन्द्र | ,                                       |
| तिथि          | मा॰ सुर ११       | क्ताः सुः ११ | आर सु १२     | भा कस्ट १३ | आर से ० १४                                   | कां सुर १५     | मगतिर्व० ५     | ज्येष्ट सु० ११ | आवाद व े      | मात्र सु॰ भ        | সানী বু ধ                                                                              | লা ০ ব                 | आं० सु० १५   | मा० व० १३     | नी सु १४        | पी० सु॰ ७     | मा॰ सु॰ भ   |                                         |
| संवत्         | **               | 3223         | ११४८         | ₩.<br>₽.   | १२५६                                         | 246            | 8.<br>(Q.      | 486            | 30            | > W                | er<br>er                                                                               | *<br>1<br>1            | 3963         | 335           | 0               | 23C4          | 0 7.4°      | 4.4.50                                  |
| **            | W<br>W           | ŝ            | ~<br>9       | 3          | m 9                                          | > 9            | 3              | w 9            | 9             | מנו                | <i>ස්</i><br>ඉ                                                                         | ນໍ                     | น์           | ű             | ű               | ž             | ชั          | _                                       |

(Sector ! )

न्त्री बीसतीर्थं क्रुरों के नाम, चिन्ह ब माता, पिता भीर नगरी के नाम

|             | नाम            | चिन्ह            | पिता के नाम                             | माता के नाम | नगरी के नाम    |
|-------------|----------------|------------------|-----------------------------------------|-------------|----------------|
| 1           | भी सीमंघरजी    | नुष्म            | Naje                                    | सत्य देवी   | पुरडरीक्यो     |
|             | 3, युगमंघरजी   | हायी             | मेहद्भाय                                | सुनारा      | सुसीमा         |
|             | ११ बाह्यभी     | मृग              | सुप्रीब                                 | विजया       | त्रायोध्या     |
|             | . सुवाह्नजी    | क्रियिल          | निशाहिक                                 | सुनन्द।     | ऋनकापुरी       |
|             | 11 संजातकवी    | सर्व             | देवसेत                                  | सेना        | विजया          |
|             | , स्वयंग्रमजी  | वास्त्रमा        | मित्रभूत                                | सुमंगला     | सुषीमा         |
|             | " स्पानमनी     | NO.              | मारत                                    | बीरहेना     | इत्रयोध्या     |
|             | ,, अनन्तवीर्जी | 10               | मेश                                     | सुमंगका     | विजया          |
|             | 3, स्र्यमानी   | सूत्र            | मागराय                                  | भद्रा       | पुरहरीक्षा     |
| <del></del> | ,, विशासकीरिकी | वन्द्रमा         | विजय राय                                | विजया       | सुसीमा         |
|             | व प्रधरजी      | <b>a</b> ia      | वदारक                                   | सरस्यती     | पुरदरीकचा      |
|             | ग चम्द्रानमजी  | HLE              | बाल्मीकि                                | पशाचती      | विनीता         |
|             | चन्द्रवाह्या   | पश               | देवनम्द्री                              | स्रेयुका    | विजया          |
|             |                | बन्द्रमा         | H F F F F F F F F F F F F F F F F F F F | महिवा       | सुसीमा         |
|             | इश्वरजी        | dia.             | गङ्गाम                                  | अवासा       | भ्रयोध्या      |
|             | अमियमुची       | <b>ब्रि</b> श्चम | बीरसेन                                  | सेना        | पुराङ्गीक्ष्यो |
|             | , वीरसेन भी    | प्रावत           | (भुनवाल) भोवान                          | सुभानमती    | विषया          |
|             | , महाभद्रजो    | चन्द्रमा         | देवराज                                  | उमा देवी    | सुखीमा         |
| •           | भ यशकीतिकी     | साधियाः          | श्रवमृत                                 | मंगा देवी   | अयोध्या        |
|             | अविकासमार्थी   | in the second    | H                                       | 1811        | an artern      |

# मूलसंघ महारक गुरु नामावली

#### [ श्रो अगरचन्द् नाइटा ]

जैन इतिहास के अनेकानेक साधनों में पट्टावली, गुर्शवली, स्थिवरावली आदि संझाओवाली, आधार्य परम्परा की नामावली व इतिहास की प्रकाशित करनेवाली रचनाओं का अपना विशिष्ट स्थान है। वास्तव में देखा जाय तो जैन इतिहास की यह मूलमून सामग्री है। क्योंकि भगवान् महावीर के बाद जैन शासन का नेतृत्व उन कुशल आचारों के हाथ में ही रहा, जिनका वर्णन इन रचनाओं में मिलता है। अतः भगवान महावीर के बाद कौन-कौन आवार्य हुए ? उन की गुरु परमरा क्या रही ? वे कव और कहाँ रहे ? कहाँ-कहाँ विचर कर जैन शासन की क्या सेवा की ? किन-किन राजाओं पर उनका ममाव व सम्बन्ध था ? उन्होंने किन-किन ग्रन्थों की रचना की ? किन-किन को जैन धर्म में प्रतिबोधित किया और उनसे क्या-क्या धार्मिक कार्य करवाये ? कहाँ-कहाँ के मन्दिर और मूर्तियों की प्रतिब्हा की ? तीर्थयात्रा की, व संघ निकलवाये, वादियों को शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया ? इत्यादि अनेकानेक घटनाएँ इन पट्टावलियों आदि में पायी जाती हैं।

प्राचीन काल के मुनियों का जीवन अध्यातमपूर्ण था, इसलिए वे अपनी प्रसिद्ध तिनिक भी नहीं चाहते थे। उन्होंने लोकोरकार के लिए बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण प्रन्थों का निर्माण किया। पर उनमें से बहुत से प्रन्थों में तो रचियताओं ने अपना नामोल्ते का तक नहीं किया। परवर्ती कुछ प्रन्थकारों ने अपने नाम का निर्देश मात्र कर दिया पर अपना परिचय कुछ भी नहीं दिया। कई प्रन्थकारों ने तो अपनी रचनाओं को पूर्ववर्ती आचार्थों के नाम पर प्रसिद्ध कर दिया अर्थात् वे इतने निस्पृह थे कि उनके उपदेश पूर्वाचार्थों की परंपरा से प्राप्त हुए हैं, इसलिए हमें अपने नाम बतलाने की आवश्यकता नहीं व पूर्व महर्षि जनता के अधिक अद्धा भाजन हैं। अतः उनके नाम से रचित प्रन्थों का लोकमानस पर अधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, वस इसीमें उन्होंने रचना के उद्देश्य की सफलता समभी। क्योंकि जिस जनता के लिए उसका निर्माण हुआ है, उनपर उसका अधिक से अधिक प्रभाव पड़े, तो रचना का उद्देश्य सफल हो गया।

क्रमशः लोकैष्या—नाम ब्रीर यश की कामना बढ़ती गयी। इसिक्तए प्रन्थकार ध्रपना परिचय विस्तार से देने लगे; इतिहास के निए तो यह प्रयत्न बहुत लाभकारी विद्ध हुआ श्रान्यथा बहुत से प्राचीन प्रन्थों के रचना काल श्रीर रचियता का निश्चय श्रान्य उल्लेखों श्रीर श्रानुमान के आधार से किया जाता है, वह संदिग्ध ही रहता है।

प्राचीन राजात्रों और श्राचार्यों की परम्पराश्री का कुछ उल्लेख ग्रन्थान्तरों में मिलता है। जैसे पुराखों में अनेक राजवंशों की नामाविलयाँ प्राप्त होती हैं। वैसे ही कितपथ जैन प्रन्थों में

भी राजाश्रों और आचारों की वंशावली उनके शासन काल के समय के साथ दी हुई मिलती हैं। उदाहरणार्थ जैसे पट्लंडागम, तिलोय-परण्यत्ति में वीर निर्वाण ६८३ वर्ष तक के श्राचारों का और शक राजाश्रों के राज्यकाल का उल्लेख प्राप्त होता है। ऐसे ही कई रवेताम्बर प्रम्थों में उल्लेख हैं जिनके श्राचार से जैन काल गण्याना के सुनिश्चित करने का प्रयत्न मुनि कल्याण विजय जी ने अपने 'वीर निर्वाण संवत् श्रीर जैन काल गण्या' नामक बृहत् नियन्ध में किया है।

जैसा कि मैंने अपने अन्य लेखों में लिखा है कि ऐतिहासिक साधन दिगम्बर समाज की अपेचा श्वेताम्बर समाज के अधिक प्राप्त होते हैं। कारण भी स्पष्ट है कि दिगम्बर आचायों को नम आदि रहने से बन एवं गुफाओं में ही अधिक रहना पड़ा। फलतः उनका आध्यात्मिक सुकाव अधिक रहा। जबकि श्वेताम्बर मुनि नगरों और जन साधारण के सम्पर्क में अधिक आये, क्रमशः वे चैत्यों में निवास करने लगे। राजाओं आदि के सम्पर्क में वे अधिक आये अतः उनका आध्यात्मिक सुकाव कम हो जाना स्वामाविक था।

वीराबद ६८० में श्वेताम्बर आगम देवद्विंगिए। ने लिप बद्ध किये। तब उस समय तक की श्राचार्य-परम्परा को बताने के लिए स्थविरावित्तयों का निर्माण हुन्ना। जिनमें से एक प्राकृत गायाबद्ध संचित्त स्थविरावली नन्दीसूत्र में पाई जाती है और दूसरी विस्तृत गद्य स्थविरावली कलातूत्र के साथ जोड़ी गई है। इनके आधार से हम वीरनिर्वाण तक की १००० वर्षों तक भी अनेक इतिहास की कड़ियों को व्यवस्थित कर सकते हैं। नन्दीसूत्र की स्थिवरावली में तो केवत आचार्य परम्परा के नाम देकर उनका गुर्णात्कीर्तन किया है पर कल्पसूत्र की स्थविरावली में उन ब्राचार्यों के ब्रनेक शिष्यों के नाम और उनके द्वारा प्रतिद्वि में ब्राये कल, गए और शासाओं त्रादि की जानकारी मिल जाती है। मधुरा की कई प्राचीन मूर्तियों के शिलालेखों में जो गएों ब्रादि का उल्लेख है उनका कलासूत्र की स्थविरावली में विवर्ण मिलता है। तीसरी स्थविरावली हेमवंत स्थविरावली के नाम से प्रसिद्ध है जो मूलरूप में प्रकाशित होने से पूर्व उसका हिन्दी अनुवाद कल्याण विजय जी ने अपने महानिबन्ध के परिशिष्ट में प्रकाशित कर दिया है। इसके बाद कई शताब्दियों तक कोई स्थविरावली यान्यहावली रची हुई नहीं मिलती। इसीलिए खुडी शताब्दी से दशवीं शताब्दी के बीच की आचार्य परम्मरादि का जैसा वर्णन चाहिए, नहीं मिलता। १२ वीं शतान्दी में फिर कुछ रचनाएँ रची जानी चालू होती हैं जिनमें गण्धर सार्द्रशतक, गण्यद्वत्री आदि उल्लेखनीय हैं। १३ वी शताब्दी से इम ऐतिहासिक साधनी की प्रचुरता पाने लगते हैं। इस समय पूर्व इतिहास का संकलन और नवीन ऐतिहासिक व्यक्ति सम्बन्धी प्रत्थों का निर्माण जारी हुआ। प्रवत्य संग्रह आदि कई प्रत्थों की परंपरा यहीं से प्राप्त होने लगती है। हाँ, संवत् १३३४ में रचित भ्रभावक चरित्र में जो कई पूर्वाचार्यों के प्रवन्ध

हैं उनका मूल आधार कई प्राचीन प्रबन्ध संग्रह हैं जो अप मूनका में प्राप्त नहीं हैं। कुछ आचार्यों के प्रबन्धों की पाटणा में ताइ-पत्रीय प्रतियाँ हैं स्रोर झन्य कई प्रबन्धों का संग्रह मुनि जिन निजय जी ने अपने "प्रातन प्रवत्व सग्रह" में प्रकाशित किया है। इसमें सं० १२६० में जिनभद्र रचित 'नाना कथानक प्रवन्वावली' आदि का उल्लेख है। १४ वी शताब्दी से तो, जहाँतक पट्टावलियों का सम्बन्ध है, कुन्न विशिष्ट पट्टाविनयाँ प्राप्त होने लगती हैं। सं० १३०५ में रचित जिनपालोपाध्याय की युगप्रवानाचार्य गुर्शवती, ब्रद्धितीय ऐतिहासिक प्रन्य है। इसमें श्रास्त्री वर्षों का इतिहास तो संवतानुकम से दिया हुआ है। शायद इस पद्धति से लिखा जानेशाला 'यह सर्व प्रथम ऐतिहासिक प्रत्य होगा। इसकी परंपरा पीछे भी चलती रही फलतः सं॰ १३६३ तक का तो संवतानुकम से लिखा इतिवृत्त इम इस गुर्वावली में पाते हैं। इसके बाद सं॰ १३४३ का उपकेश गच्छ प्रवन्ध इस गच्छ की गुरु परंग्रा का उचन परिचय इमें देता है। इसके बाद १५ वीं शताब्दी में रचित मुनि सुन्दर सूरि की तपागच्छ गुर्वावली श्रीर मेरतुक सरि की 'त्रां वलगच्छ पट्टावली' प्राप्त होती है। १६ वीं शताब्दी से तो अनेक गच्छों की पट्टावलियाँ संस्कृत और लोक भाषा में लिखित प्राप्त हैं। जिनमें से कुछ का संप्रह खरतर गच्छ पहावली संग्रह, पहावली सम्बयय भाग १, २ और विविध गच्छीय पहावली संग्रह (मुनिजिन विजय द्वारा संपादित पर ऋभी ऋपकाशित) में हुआ है। कई पट्टाविलयों को मूल व सारहर में इसने भी प्रकाशित किया है। कई अन्य मुनियों ने भी प्राप्त सामग्री के आधार से नये ग्रन्थ क्षिलकर प्रकाशित किये हैं। कुछ पट्टाविलयों का सार 'जैन गुर्जर कवियों भाग २, ३° के पिशिष्ट में भी प्रकाशित हुआ है।

जहाँ तक दिगंदर पट्टाविलयों का प्रश्न है, प्राचीन विश्तृत पट्टाविलयों तो जानने में नहीं आईं। जैवा कि पहले लिखा गया है पट्ख्राडागम के वेदना खरड में और तिलोय पर्यात्ति में वीशत् ६८३ वर्ष तक के पूर्वधर और अंगधर आचार्यों की नामादली मात्र मिलती है। उसके पश्चात् आचार्य जिनसेन के 'हरिवंश' में वि० सं० ८४० तक की अविच्छल गुरु परमरा प्राप्त होती है। वीशत् ६८३ वर्ष तक के आचार्यों की नामाविल के बाद ६२७ वर्षों में हुए २८/३० आचार्यों का इसमें वर्णान है। तदनन्तर दर्शन सार में इम कुछ संघ एवं गयों आदि की जानकारी पाते हैं। पर पट्टाविलयों के रूप में लिखा कोई प्राचीन प्रध्य आभी तक देखने में नहीं आया। कुछ फुटकर संचित्त पट्टाविलयों जानने में आई हैं वे बहुत परवर्ती रचना प्रतीत होती हैं। इसलिए उनमें दिये हुए प्राचीन आचार्यों के समय आदि संदिग्ध ही लगते हैं। उन सब में प्राचीन कौनसी हैं दसे तो शोध प्रेमी कोई दिगंबर विद्वान् ही बता सकते हैं। इस संबंध में मेरी जानकारी सीमित होना स्वाभाविक ही है। किर भी अपने विशाल अध्ययन के बल पर जो थोड़ा बहुत लिख जाता हूँ वह दिगंबर विद्वानों के लिए प्रेरखा दायक होना चाहिये। एक स्वेतास्वर व्यक्ति बार-बार उनहें अपने ऐतिहासिक साधनों और प्रथ-सच्ची प्रकाशित करने के लिए

प्रेरणा करता है, किर भी कोई उल्लेखनीय करम नहीं उठाया जाता यह अवश्य ही विचारणीय है; दिगंबर समाज में पैसों की कभी नहीं। शांति प्रसाद जी जैसे उदार व मुक्त हस्त व्यक्ति से अच्छे कार्यों के लिए जब जितना चाहें पैसा मिल सकता है और विद्वानों की भी दिगम्बर समाज में कभी नहीं। आप उनकी सूनी बनाने लगेंगे तो सैकड़ों की संख्या पहुंच जायगी। किर भी अभी तक दिगम्बर जैन हतिहास के मूल भून साचनों के संग्रह ग्रंथ तेजी से प्रकाशित नहीं हो रहे हैं, यह बहुत ही लज्जा जनक स्थिति है। प्रतिमा लेखों के संग्रह को ही देखिये, प्रवेताम्बर समाज के पन्द्रह-बीस ग्रंथ बहुत बड़े २ और महत्वपूर्ण प्रकाशित हो चुके हैं। तब दिगम्बर समाज में प्रेमी जी की प्रेग्णा से प्रकाशित 'जैन शिलालेख संग्रह' के दो भाग ही उल्लेखनीय है बाकी की छोटी २ पुस्तकों तो नाम मात्र की हैं। इसी तरह ऐतिहामिक काव्य, गस गीत, पट्टावित्यों, आदि का कोई क्षेत्रह प्रकाशित नहीं हुआ। केवल दो ''प्रशस्त संग्रह'' अवश्य उल्लेखनीय हैं।

जैन तीथों की इतिहास 6वंबी समग्री भी दिनम्बर विद्वानों की रचित बहुत कम मिनती है। **कुब एंचित 'निर्वाण** भक्तियाँ' पात होती हैं, उनका भी संबद होगा चाहिये माना कि यहं-बड़े ऐतिहासिक काव्य, बड़ी २ पट्टाविलयाँ और दिगम्बर जैन जातियों की उत्पत्ति के प्राचीन साधन, विशिष्टाचार्यों और भावकों के किये हुए धर्म इत्यों ऋदि का पाचीन वर्णन स्वेताम्बर समाज की अपेदा कम मिलता है, र जो कुछ भी सामग्री है, उनको संग्रहित कर शीन हो प्रकाश में लाना चाहिये। अन्यथा सामग्री के अभाव में जैन इतिहास का लेखन ठीक से हो नहीं सकता। अधिकांश सामग्री विखरी हुई है स्त्रीर वह बहत छोटे र रूप में है। इसलिए जहां तक उनका संग्रह प्रकाशित न हो वहां तक उसका उपयोग किया जाना संभव नहीं ! कुक वर्षों पूर्व तो मेरी यह चारणा थी कि दिगम्बर भएडारों में ऐतिहासिक सामग्री का ही अभाव है पर अब नागौर आदि के भएडारों के अवलोकन से वह घारणा बदल चुकी है। वास्तव में जो योड़ी बहुत समग्री है, वह भट्टारकों के भगडारों में सुरिच्चत है और उनके भगडारों का सूच्मता से अतलोकन बहुत ही कम किया गया है क्योंकि जब दिगम्बर समाज में कविवर बनारसी दास जी के पश्चात् तेरह पंथ नामक सुधारक पार्टी ने जोर पकड़ा तो भट्टारकीय परम्परा से उत्तका संवर्ष हुन्ना। भट्टारकीय परम्परा में आवकी में विद्वान् कम हुए, क्योंकि वैधी ब्रावश्यकता नहीं थी। उनको धर्म-साधना कराने वाले भट्टारक भौर उनके शिष्य थे ही । इसी पराश्रित अवस्था के कारण रवेताम्बर समाज में भी आवक-विद्वान कम हुए। आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है। इधर दिगम्बर तेरह-पंथ में शास्त्रों का पठन पाठन और समस्न कियाकाएड आवकों को खुद ही करना पड़ा क्योंकि शुद्ध व ऊँचे आचार वाले महारकों की कमी रही और महारकों के कियाकायह के वे विरुद्ध थे। अतः उनसे मेल खा नहीं सकता था। धर्म-संरक्षा और साधना का भार स्वयं पर आ पड़ने से शानकों को तैयार होना पड़ा। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर जन साधारण के लिए गद्य और पद्य में

उनका लोक भाषा में अनुवाद किया और प्राचीन प्रंथों के आधार से बहुत से मौलिक ग्रंथ भी बनाये। शास्त्रीय शान में महारकों से टक्कर लोने के लिए उन्हें बहुत कुछ अम करके आगे बढ़ना पड़ा।

भट्टारकों ने श्रपनी सामग्री को दूसरों को दिखाने व देने में श्रनुदारता ही रक्खी। इसर सुधारक पार्टी हैं पंडित श्रिषक थे पर विरोधी होने के कारण उनके लिए उस सामग्री का दर्शन दुर्लभ-सा था। बीस पंथी भट्टारक परंपरा वालों ने भी श्रपने गुरुश्रों के भएडारों से विशेष साभ नहीं उठाया। इस तरह वह सामग्री श्रजात श्रवस्था में ही पड़ी रही।

इधर जब आनेर के महारकीय मण्डार की सूनी प्रकाश में आई और जयपुर जाने पर उस संग्रह के कुछ गंथ स्वयं भी देखें तो ऐवा लगा कि जहाँ तक इन महारकों के भण्डारों का अवलोकन पूर्ण रूर से नहीं किया आयगा, जैन साहित्य का इतिहास अपूर्ण हो रहेगा; उठके बाद मिन पुर्ण विजय जी आदि के नागीर प्रचारने के प्रधंग से वहां गया और महारक जी से मिलकर उनके भण्डार के अवलोकन की व्यवस्था की तो मेरी वह पूर्व बारणा और मी हद हो गई। दो दिनों में हमने उस भण्डार को छान हाला! तो उस भण्डार में सैकड़ों अन्य अगाप्य प्रथ इमारे जानने में आये और कई प्रथों की बहुत लम्बी र ले बन प्रशस्तियों देखने को मिली! साथ ही कुछ गुटकों आदि में कई भट्टारकों आदि के संबंधित ऐतिहासिक गीत भी मिले जिनके कंबंच में इससे पूर्व मुक्ते कोई भी जानकारी न थी। गुटकाकार संग्रह मितयों का इसमें बहुत बड़ा संग्रह है और कई गुटकों में मुक्ते मूल संघ के नदी शाखा के बजारकार गणा की गुडनामाविल देखने को मिली। समयाभाव से इच्छा होने पर मी उसकी उस समय नकल न कर सका। बीकानेर आकर सूची बनाने के लिए नियुक्त पंडित जी से उस नामाविल की नकल मे जने के लिए जिला गया। आरेर उनसे जो ३५ श्लोकों वाली पट्टावली उपलब्ध हुई वह यहाँ प्रकाशित की जा रही है।

भट्टारक जी से वार्तालाप होने पर विदित हुआ कि उनके पात कई राजाओं और बादशाहों से प्राप्त पट्टे परवाने भी हैं। उनके शासन के अन्य कई स्थानों में भी अच्छे अन-भएडार हैं। इनके पास अन्य विस्तृत पट्टावलियाँ भी होनी चाहिये। पर मैं इस सामग्री को देख नहीं पाया। मेरी यह घारणा जरूर बन गई है कि जिस प्रकार श्वेताम्बर समाज में यित की पूज्यों के पास ऐति- हासिक सामग्री अधिक मिलती है। उसी प्रकार दिगम्बर भट्टारकों के पास भी चाहे थोड़ी ही हो पर कुछ काम की सामग्री है जरूर, जिसका हमारे विदान के लगान हित्त के कारण कुछ भी लाभ नहीं उठा सके हैं, भट्टारकों से काम लेने के लिए विनय-व्यवहार में कुशल होना चाहिये।

'जैन सिद्धान्त भारकर' के प्रथम वर्ष में सेन-गण की ऐशी ही एक संस्कृत पदा बद्ध लघु पद्धा-वली भाषानुवाद के साथ प्रकाशित हुई थी। अन्य गणों की भी पदावलियाँ मिलती होंगी। प्रथ प्रशस्तियों और शिलालेखों के द्वारा उनको संशोधित व प्रामाखिक बनाकर प्रकाशित कराना चाहिये। एक हो पट्टाविलयों मैंने ऐसी देखी जो विशेष प्राचीन नहीं पर उनमें पूर्वाचायों के वंश, समय आदि का निर्देश किया हुआ था। उसमें से कुछ प्राचीन लेख तो कल्पित से लगे, उनकी जांच अन्य साधनों से की जानी चाहिए।

यथा जयपुर या उदयपुर के म्यूजिम में मैंने एक दिगम्बर शिल्य-पाषाण-सरह देखा या। जिसमें बहुत सी छोटो २ मूर्तियों उत्की णित थीं और उनके नीचे दि०-म्राचर्य-परम्परा की विस्तृत नामावली खुदी हुई थी। इसी तरह कई दिगम्बर भट्टारकों की पादुकाएं, मूर्तियों मादि भी लेख सहित प्राप्त होती हैं। हमारे संग्रह में भी एक ऐसी पीतल की पादुका है, जिसमें सोलहवीं शताब्दी के किसी भट्टारक की पादुका होने का लेख खुदा हुन्ना है। भट्टारकों के निवास संस्कारादि के स्थानों की पादुका मों से लेख भी संग्रहीत करने चाहिए। इससे भी पट्टावितयों को शुद्ध करने में मदद मिलेगी।

#### पद्दावलीः—

श्रीम न रोषनरन यक्तवंदितां जिः, श्रीगुप्तिगुप्त इति विश्रुत नामधेयः। यो भद्रवाह मुनिपुक्तवपट्टपद्धाः, सूर्यः स वो दिशतु निम्मेल संघवृद्धिम्।। १।। श्रीमृतसंघे जिन नन्दिसंघरतस्मिन् बलात्कारगणोतिरम्यः। तत्रावतौ पूर्वपदांश वेदी श्रीमाघनंदीनरदेववंदाः ॥ २ ॥ पट्टे तर्दाये मुनिमान्यवृत्तौ जिनादिचन्द्रः समभूदतंद्रः। ततो भवत्पंचसुनामधामा श्रीपदानन्दी मुनिचक्रवर्त्ती॥ ३॥ श्राचार्यः कुन्दकुन्दाख्यो बक्रमीवो महामतिः। एलाचार्यो गृद्धपिद्धः पद्मनन्दीति तन्यते ॥ ४ ॥ तत्त्वार्थसूत्रकत्त्र्रशस्त्रकटीकृत सन्मतः। उमास्वामि पदाचार्यो मिध्यात्वतिमिराशुमान् ॥ ५ ॥ बोहाचार्यस्ततो जातोजातरूपधरो मरैः। सेवनायः समस्तार्थं विवोधनविशारदः॥ ६॥ ततः पृहृद्वयो जाता प्राच्य बाच्युवलक्ष्णात्। तेषां यतीरवराणांस्युमीमिनीमानित कृतः॥ ७॥ यशः कीर्त्तिर्यशोनन्दी देवनन्दी महामतिः। पूज्यपादायराख्ये यो गुरानन्दी गुराहरः॥ = ॥

व्रजनम्दी वज्रवृत्तिस्त। किंकाणां महेरवरः। कुमारनन्दी लोकेन्दुः प्रभावन्द्रो वचोनिधिः ॥ ६॥ नेमिचन्द्रो भानुनन्दी सिंहनन्दी जटाधरः। वसुनन्दी वीरनन्दी रतनन्दी रतीशमित ॥ १०॥ माणिक्यनन्दी मेघेन्दुः शान्तिकीत्तिमहायशाः। मेरकीत्तिंग्महाकीत्ति विष्णुनन्दी विदावरः॥ ११॥ श्रीभूषणः शीलचन्द्रः श्रीनन्दी देशभूषगाः। भनन्तकीर्त्ति धर्मादिनन्दी नंदितशासनः॥ १२॥ विद्यानन्दी रामचन्द्री रामकी तिरितन्यवाक। श्रभयेन्द्रन रहवन्द्रो नागचन्द्रः स्थिरव्रतः ॥ १३॥ नयनन्दी हरिश्चन्द्री महीचन्द्री मलोक्तितः। माघबेंदुर्लदमीचन्द्रो गुग्रकीर्त्तिगु गाश्रयः॥ १४॥ गुण्यनद्रो वासबेंद्र लेकिचन्द्रः सुतत्त्वित्। त्रैविद्यः श्रुतकी स्योख्यो वैयाकर समाग्करः ॥ १४॥ भावचन्द्रो महाचन्द्रो माघचन्द्रः क्रियामग्रीः। ब्रह्मनन्दी शिवनन्दी विश्वचन्द्रस्तपोधनः॥ १६॥ सद्धान्तिको हरिनन्दी भावनन्दी सुनीश्वरः। सुरकीत्तिविद्याचन्द्र सुरचन्द्रश्रियानिधिः॥ १७॥ माघनन्दी ज्ञाननन्दी गंगकीर्त्तमहत्तमः। सिंघकीत्तिर्हे मकीत्तिरचारनन्दी मनोह्यधीः ॥ १८ ॥ नेमिनन्दी नामिकीर्त्त नरेन्द्रादियशः परम्। श्रीचन्द्र पद्मकीत्तिरच बर्द्धमान मुनीश्वरः॥ १६॥ श्रकलं ११वन्द्रगुरुले लितकी त्तिरत्तमः। त्रैविद्यः केशवश्चनद्रश्चाहकीर्त्तं सुधम्मेश्वी ॥ २० ॥ सेद्धान्तिकोभयकीत्तिवनवासी महातपाः। वसंतकीर्त्तिर्व्योधाहिसेवितः शीलमागरः ॥ २१ ॥ तस्य श्रीवनवासिनस्त्रिभुवनप्रख्यानकीर्त्तेरभु, ख्रिडयोनेक गुणालयः शमयमध्यानापगासागरः। बादीन्द्रः परवाहि वारणगणे प्रागल्भ विद्रावणे, सिंहः श्रीमतिमंद्धयेति विदितस्त्रेविद्यविद्यास्पद्म् । २२ ॥

विशालकीर्फर्वरवृत्तमृर्तिस्ततो महात्माश्रुतकीर्तिदेवः। एकान्तराद्यमतपो विचाता घाता वसन्मार्गविधे विधाने ॥ २३ ॥ श्रीधरमें बन्द्रो जिन तस्य पट्टे हुम्मीर भूपालसमर्ख्यनीयः । सैद्धान्तिकः संयमसिन्ध्वन्दः प्रख्यात माहात्म्य कृतावतारः ॥ २४ ॥ तत्पट्टे जिन रत्नकी सिरनघः स्याद्व।दविद्यांबुधि-नीना देश विवृत्त शिष्यनिवहः प्राच्यां व युग्मोगुरः। धम्मीधम्मे कथास्वसक्तिषण पापप्रभावाधको. बालब्रह्मतपः प्रभावरहितः कारुएय पूर्णाशयः॥ २४॥ पट्टे औरत्नकी सिरनुयमतपसः पूज्यपादीय शास्त्र, व्याख्या विख्यातकीर्त्तिगुगागानित्यः सक्रियसार चंचुः । श्रीमानातन्दधामा प्रतिबुधनुतमामानसंहापिवादो, जीयादाचन्द्रतारं नरपतिविदित श्रीप्रभाचन्द्रदेवः ॥ २६ ॥ हंसी ज्ञानभराविकासमसमारतेषप्रभूताद्भुता, नन्दः क्रीडतिमानसेति विशदे यस्यानिशंसर्द्रतः। स्याद्वादामृतसिंधुवर्द्धनिवधोः श्रीमत्त्रभेनदु प्रभोः, पट्टे सूरिमतल्बिका स जायतात् श्रीपद्मनन्दीमुनिः ॥ २७ ॥ महाकृति पुरंदरः प्रशमदग्धरागांकुरः, स्फुरत्वरमपीरुषः चितिरशेषशास्त्रार्थवित्। यशोभर मनोहरी कृत समस्त विश्वन्धरः, परोपकृतितत्परो जयित पद्मानन्दीश्वरः ॥ २८ ॥ स्याद्व।दामृतसिधुवर्द्धनकरः स्रोम्येगु ग्रेवल्लभः, षट् तकीगम जैनशासन महासञ्घपतिष्ठीतसवः। पट्टे भीमुनि पदानिंद विदुषः कल्याणकदमीकरः, स्रोयं श्री शुभचन्द्रदेव मुनियो भन्यैर्जनैवंदितः॥ २६॥ पट्टे श्री शुभचन्द्रदेवगियानः श्रीपदानन्दीश्वरः, स्तक्केंट्याकरखादिमन्थकुराले विख्यात कीर्त्तिगीयी। श्रीमांश्रीजिनचन्द्रसूरिरभवद्रत्नत्रयालंकृतो, हेयादेयविचारमार्गेचतुरश्चारित्रच्डामणिः॥ ३०॥ प्रकटित जिनमार्गीध्वस्त मोहान्धकारो. जितनयपरवादि सप्तमक्रेद्ववोधः।

विध्वविषयसंगः वीकृतात्मप्रसंगी,

खयतु सततधामा श्रीजिनेन्द्रयंतीन्द्रः ॥ ३१ ॥

तत्महोदयभूधरे जिन सुनि श्रीमत्मभेन्दुवंशी,
देवादेवविषारणैकचतुरो देवागमाजंकृतौ ।

मेयं भोजदिवाकरादि विविधे तकें च चंचुरचणो,
जैनेन्द्रादिक सम्ख्यप्रण्यने द्वोनुययोगेषु च ॥ ३२ ॥

त्यक्तवा सांसारिकीं भूतिं किंपाकफलसिक्रमं,
चिन्तारत्निमां जैनीं दीन्नां स प्रापत च वित् ॥ ३३ ॥

पद्मानन्दो गुरुजीतो बलात्कारगणामणी ।

पाषाण्यविता येन वाहिता श्रीसरस्वती ॥ ३४ ॥

कें ह्रीयन्त गिरौ तेन गच्छः सारस्वतो मवेत् ।

खतस्तरमे मुनीन्द्राय नमः श्री पद्मानन्दिने ॥ ३४ ॥

इति श्री मूलसंघे महारक श्री भद्रवाह्वादिगुरुणां नामावली समाप्तः ।

॥ इति ॥

# कल्पित कथा समीजा

भगवान महावीर स्वामी के अवतार के विषय में श्वेताम्बर और दिगम्बरों में बड़ा ही मत मेद है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय मानता है कि भगवान महावीर स्वामी का गर्भ परिवर्तन हुआ। श्वेताम्बर कल्य सूत्र पृ॰ १० वें पर बतलाया गया है कि महावीर स्वामी पहले नीच गोत्र के उदय से आवभदत्त ब्राह्मण की देवनंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आये थे। फिर १०% ने हरिखागवेसी देव को मेजकर भगवान महावीर स्वामी को ५२ दिन के पीछे देवनन्दा के पेट में से निकलवाकर त्रिश्वला रानी के पेट में रखवा दिया और उसकी गर्भस्था पुत्री को देवनंदा के पेट में रखवा दिया।

श्री महावीर स्वामी के गर्म में खाने के पहले देवनंदा को १४ शुम स्वप्त दीखे थे और पर दिन के पीछे त्रिशला रानी के पेट में पहुंचने के पहिले वैसे ही १४ शुभ स्वप्त त्रिशता रानी को भी दिखलाई दिये। इस प्रकार भगवान महावीर स्वामी का गर्भ परिवर्तन होना स्वेताम्बर प्रन्थों में माना गया है जिसमें से कुछ छोड़ कर भी अगरचंद जी नाइटा ने कल्पब्स के आवार पर "जैनिस्दान्त भास्कर" भाग २० किरखा १ जून सन् १६५३ एटट ३६ वें पर लेख प्रकट किया है। परन्तु ऐसी असम्भव बात को एक दम से मान लेना विद्वानों का काम नहीं है। इसलिये इसे युक्ति की कसीटी पर कसकर पाठकों के सम्मुख रखते हैं। ऐसा असम्भव लेख विना टीका—टिप्या के प्रकट कर देना खटकता है। इसलिये खुलासावार यह लेख मेजा जा रहा है।

- १ क्या इन्द्र में गर्भ बदलने की शक्ति है ? यदि है तो जिस प्रकार तिशलारानी की गर्भस्थ पुत्रों को देवनंदा के गर्भ में और देवनंदा के गर्भस्थ पुत्र को (महावीर स्वामी को) तिशाला रानी के पेट में पहुँचाया; उसी प्रकार १६ वें तीर्थ कर जिसको श्वेताम्बर मत में स्त्री के रूप में माना गया है उस मिलानाथ तीर्थ कर को किसी लड़ केवाली स्त्री के पेट से निकास कर मिलानाथ की माता के पेट में पहुँचाता और मिलानाथ की माता के पेटवाली लड़ की को उस स्त्री के गर्भ में पहुँचाता जिससे १६ वें तीर्थ कर को किसी प्रकार का दोष न लगता; परन्तु इन्द्र ऐसा न कर सका क्यों कि बात असम्भव थी। अतः महावीर स्वामी के गर्भ हरखावाली वात मिथ्या है।
- २ इन्द्र ने भी परिश्रम उठाकर क्या किया श्वेताम्बर ग्रन्थों के कथनानुसार महावीर स्वामी की आत्मा का शारीर ब्राह्मण के बीर्य तथा ब्राह्मणों के रण से बन गया। अब उस बने हुए तथा ⊏२ दिन बाद ब्राह्मणों के रस रक्त से बृद्धि पाये हुए पिंड को इन्द्र चाहै जहाँ उठाकर रख देवे पिंड बदल नहीं सकता। इस कारणा इन्द्र का परिश्रम व्यर्थ समक्षता चाहिये।
- ३ इरियागवेशी देव ने महावीर स्वामी का गर्भ देवनंदा ब्राह्मणी के मुख से निकाला ! या उदर से निकाला ! अथवा योनि मार्ग से निकाला ! मुख से तो इस कारण नहीं निकल

सकता कि गर्भ श्रीदारिक शारीर के रूप में था उस स्थूल श्रीदारिक शारीर को बिना उदर श्रादि काई उदर तथा मुख मार्ग से निकलना श्रासम्भन है। यदि उस देवने गर्भ को योनि-मार्ग से निकाला तो कहना चाहिये कि ब्राह्मणी के यहाँ ही महावीर स्वामी ने जन्म ग्रह्म किया क्योंकि गर्भस्थ बालक का श्रापनी माता की योनि से बाहिर निकलना ही जन्म लेना कहलाता है।

- ४ स्नोक में किसी साधारण पुरुष को भी दो पिताओं का पुत्र कहना अपमान जनक माना जाता है फिर श्री महाबीर स्वामी तीर्थंकर सरीखे लोक वन्दनीय महापुरुष को अपूषभदत्त ब्राह्मनी और सिद्धार्थ राजा का पुत्र कहना कितना घोर पारजनक वचन है।
- ्य देवनंदा ब्राह्मणी के पेट में श्री महावीर स्वामी के ब्राते समय देवनंदा को १४ स्वप्न दिखलाई दिये थे तदनुसार उसके घर गर्म कल्याणक हुआ होगा। ब्रीर ब्रिश्चला रानी के पेट में पहुँचने पर उसकी भी १४ स्वप्न दिखलाई दिये तब उसके यहां भी गर्भ कल्याणक हुआ होगा। हस्तिये श्री महावीर स्वामी के दो कल्याणक हुए। यदि किसी एक ही स्थानरर गर्भ कल्याणक हुआ तो प्रश्न यह है कि दूसरे स्थानपर क्यों नहीं हुआ ? क्योंकि नियम है कि तीर्थकर को माता के पेट में आने पर ही गर्भ कल्याणक होता है।
- ६ भी महावीर स्वामी के माता-पिता श्रमल राजा रानी थे ? या ब्राह्म ब्राह्मणी थे ? यदि यह कहा जाय कि राजा रानी थे तो ब्राह्मण ब्राह्मणी क्यों नहीं, जिनके रज-वीर्य से महावीर स्वामी के श्रारीर का पिंड बना श्रीर पर दिन तक ब्राह्मणी के पेट में उसके रस-रक्त से पालान हुआ ? यदि यह कही कि ब्राह्मण ब्राह्मणी थे तो राजा रानी क्यों नहीं जिनके यहां गर्भ में ६ मास रहकर निवाह हुआ।

इत्यादिक अनेक प्रवत्न अनिवार्य दोत्र उपस्थित होने से निष्कर्ष निकलता है कि महावीर स्वामी का गर्भ हरण नहीं हुन्ना गर्भ हरणावाली बात सर्वथा असस्य एवं कल्पित है।

कर्म सिद्धान्त भी इस कित्रत बात को बहुत बलपूर्व क सर्वथा अस्य सिद्ध करता है क्यों कि देखिये नीच गोत्रकर्म की उत्कृष्ट स्थित २० कोड़ा कोड़ी सागर की स्थित वाला कर्म मन्य होगा। यह २० कोड़ाकोड़ी सागर की स्थित वाला कर्म मिद्धान्त के नियमानुसार दो हजार वर्ष पीछे ही अपना आवाधा काल टालकर उद्ध में अवस्य आना चाहिये और तदनुमार दो हजार वर्ष पीछे हो भारीच का जन्म नीच बर में नीच गोत्र के उद्ध से बराबर २० कोड़ा कोड़ी सागर तक नीच कुल में ही होना चाहिये था। किन्तु ऐसा हुआ नहीं क्योंकि जिन समय उसके नीच गोत्रकर्म का बन्ध हुआ बतलाया जाता है उस समय से लेकर करोड़ों वर्ष तो केवल उसी उच्च कुलीन मनुष्य अरीर में रहा। दो हजार वर्ष के स्थान पर दो वर्ष समक्ष लीजिये उच्च गोत्र ही होता रहा। कभी किसी स्वर्ग का देव, कभी कहीं का राजा, कभी कहीं

ब्राह्मण हुआ। इस प्रकार उच्च कुल में हो उत्प्रच होता रहा। यदि मारीच के भव में उसने महाबीर स्वामी के भव में रह सकने योग्य बड़ी स्थिति वाले नीच गोत्र कमें का बन्ध किया या तो बीच-बीच में ऐसे उच्च गोत्रीय भाव कदापि नहीं मिलते थे। बीच-बीच के जन्म में तो नीच गोत्र कमें का उदय आया नहीं किन्दु महाबीर स्वामी के भव में उस नीच गोत्र कमें का उदय आया नहीं किन्दु महाबीर स्वामी के भव में उस नीच गोत्र कमें का उदय आ गया। यह बात स्वयं श्वेताम्बरीय कमंग्रन्थ रचयिता विद्वानों के लेख से बिल्कुल अस्वत्य साबित होती है।

रवेताम्बर प्रनथकारों को इतने पर ही संतोष नहीं आया और भी कई प्रकार के दोष सगाये गये हैं। आजन्म महाचारी महाबीर स्वामी का विवाह होना और सन्तान होना। गला सका फेंकने लायक भोजन मुनि अवस्था में खाना और केवज़जान होने के बाद उनके शरीर में पेंविस का रोग होना और उसके दूर करने को आवश्व का सेवन करना। इत्यादि—

स्वेताम्बरीय प्रत्यों में भगवान् महावीर स्वामी का विवाह होना और उनके सन्तान होना भी माना गया है।

परन्तु "ब्रावश्यक निर्युक्ति" प्रन्य का कर्त्ता यह भी बतलाता है —
"बीर' अरिष्ठनेमि पास्य' मिलज च द्यासपुरुजः च।
द एं मुत्तगाजियो अवसेसा आसि रायगो॥ २२१॥
राय कुलेसु बिजाया विशुद्ध वसेसु स्वत्तिय कुलेसु।
'ग्राय इत्थि अभिवेद्या' इस पदकी टिप्यगी में बिला है कि —
"स्त्रीपाग्रियहगा राज्याभिषेकोभय रहित्ता इत्यथं।

सर्थात्—महावीर, ऋरिषनेमि, पार्श्वनाथ, मल्लिनाथ और वासुपूज्य ये पाँच तीर्थक्कर ऐसे हुए कि न तो इनका पाणिमहथा हुआ और न राज्याभिषेक। ये स्त्रिय राजकुलोस्पन थे, कुमारावास से ही प्रज्ञित हो गये थे।

उक्त ये दोनों ही ग्रन्थ श्वेताम्बरीय हैं एक भगवान् महावीर स्वामी का विवाह होना बतलाता है तो दूबरा विवाह का निषेध करता है। इसिन्नये दोनों ग्रन्थ आमान्य हैं? क्योंकि "कल्यसूत्र" बतलाता है कि श्रृषभदत्त ब्राह्मण की ब्र द्याणी के गर्भ में आये "आवश्यक निर्मु कि" ग्रन्थ चित्रय कुन में उत्पन्न बतलाता है—१६ वें तीर्थक्करी मिल्जिकुमारी को भी 'मिल्लिनाय' लिखा है। अतः नाथ शब्द पुरुष वाचक है।

"भगवान् महावीर स्वामी का जीवन आदर्श" यह एक वड़ा लम्बा चौड़ा पोथा है और इसके तोखक स्थानकवासी साधु चौथमलाजी हैं। पुष्ठ २८५-२८६ वें पर बतलाते हैं कि—

"फिरते फिरते भगवान् एक ग्रहस्थ के घर पहुँचे उसका नाम 'झानन्द' था, उस समय उस ग्रहस्य की एक दासी जिसका नाम बहुला था भोजन के पात्रों की साफ करके उन्हें मलना (मॉजना) चाहती थी, और उसके जरा पहले उन्हीं बर्तनों को पोंछ-पाँड करके उनमें लगे हुए ठंडे और बुसे हुए चावलों को निकाल कर वह फेंकने में ही थी कि इतने में एक भिच्नुक कर में आपने द्वार पर खड़े हुए भगवान को उसने देखा वह उसी समय उनसे बोज़ी, इन ठंडे बुसे चावलों को मैं फेंकना चाहती हूँ अगर आप चाहें तो इन्हें ले लें। प्रभु ने बिना किसी प्रकार की जरा भी किसी प्रकार की अकिच या उदासी के भाव दिखलाये, प्रश्न चित्त से उन्हें लेने के लिये दासी के सामने हाथ पसार दिये और उससे ग्रहण कर वहीं खड़े-खड़े आहार किया। फिर प्रभुने यध्टिक ग्राम से विदार कर दियां? ।

बात समक्त में नहीं आती—क्योंकि जानवर मनुष्य के मल-मूत्र का भी भद्ध आ करते हैं, गंदी से गंदी, अपिवत्र से अपिवत्र वस्तु खा जाते हैं फिर ऐसा सबसे खराब पदार्थ कीनसा शेष रहा जो फेंकने योग्य हो जिसे जानवर भी न खा सके। और फिर ऐसी कीनसी लावारी आगई कि पशुआं के भी न खाने योग्य वे चावल भगवान ने खाये।

देखिये— भौर एक गजन की नात। जनकि मगनान महानीर स्वामी को केनलजान हो गया उस केनलजान होने के नाद नतलाया जाता है कि किसी गोशाल नाम के न्यक्ति ने उन पर तेजो लेश्या छोड़ी जिसके दाह से मगनान महानीर स्वामी को पेजिस के दस्त हो गये, उन दस्तों के नन्द करने के लिये भगनान ने सीहा नाम के मुनि द्वारा गृहस्थ के घर से लेकर श्रीषध का सेनन किया।

श्वेताम्बरीय "भगवती स्त्र" पृष्ट १२६६ से १२७२ तक जो लिखा है उसके पहले स्त्र में यों बतलाया है—

> "तं गच्छहणं तुम सीहा मिठियगामं एयरे रेवती ए गाहाव— यणीये गिहे तथणं रेवतीए गाहावयणीये मम ऋहाए दुवे कवीय शरीरा उबस्रिखा तेहिं गो ऋहो अत्थि। से अएगो प— रियासि मज्जार कडए कुक्कुड मसए तमाहाराहिं, तेण ऋहो।"

इसकी संस्कृत छाया यो इसके नीचे लिखी है-

"तद्गच्छ लांसिंह ? मंठिकमामे नगरे रेवत्या, गृहपतिप— ल्या गिहे, तत्र देवत्या गृहपतिपत्न्या ममार्थ हे कपोत शरीरे उपस्कृते ताभ्यां नैवात्थींस्ति अधान्यं परिवासिनं मार्जार कृतं कुक्कुर मंसकं तमाहार (आनय) तेनात्थींऽस्ति ।

यह कथन बीच वाली गाथाओं में दिया है जो विस्तार के भय से यहां नहीं लिखा है। आगो पृष्ठ १२७२ पर जो गाथा है उसमें यह बतलाया गया है कि—

"तं एकां समग्रस्स भगवको महावीरस्स तमाहारं छहारियस्स समग्रस्स विपुक्ष रोगायं के खिप्पामेव उवसने, हट्टे जाए छारोगो बिलयशरीरे तुट्टा, ध्रमणं." ॥ इत्यादि संस्कृत—तहा समग्रस्स भगवको महावीरस्स तमाहारमाहार्थ माग्यस्य विपुत्त रोगातक ज्ञित्रमेवोयशान्तः हुच्टो जान छारोग्यो वक्षवच्छीशरीरः तुच्टाः ध्रमग्रः। इत्यादि

श्रार्थीत्—तव उस श्राहार को करने वाले अमण भगवान महावीर स्वामी का प्रवल रोग व्याधि तुरन्त शान्त हो गई। भगवान महावीर प्रसन्त हुए, उनका श्रारीर नीरोग हुआ। सब साधु सन्तुष्ट हुए।

#### उपसंहार

१—जैन साधु संघ की अतीत कालमें—अंतिम अतकेवली भी आवार भद्र साह से पहले भगवान महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, आदिनाथ तीर्थं कर के शासन में भी पूर्ण अचेलक-नग्न परंपरा रही है, मौर्थ सम्राट् चन्द्र गुप्त के शासन काल में वारह वर्षीय अकाल पढ़ा था, तह नग्न परीषह को कुछ साधुआं ने छोड़ करके कुछ वस्त्र लेने प्रारम्भ किये। इससे पहले एक भी जैन साधु रंचमात्र भी उचेल नहीं रहा।

२—भगवान महावीर माता त्रिशला के ही गर्भ में आये— केसी असाया के गर्भ में नहीं आये, वे आजन्म असावारी रहे, तपः काल में कान में कीले ठोकने आदि का उपसर्ग नहीं हुआ, न केवली अवस्था में पेचिस का रोग हुआ, न उसके उपश्रम के लिये उनको औषधि सेवन करना पड़ा।

३—सबसे प्रथम घट्खरहागम, कपायपाहुइ, समयसार, पंचास्तकाय, प्रवचनसार झादि दिगम्बरी प्रन्थों की पुस्तक रूप में रचना हुई है। फिर इन ग्रन्थों का झाधार लेकर भी उमास्वामीने तत्वार्थ सूत्र बनाया और लगभग ५०० वर्ष पेछे बीर सं० ६८० में बल्तभीपुर में देविद्धगणीजी ने झाचारांग झादि नाम रखकर श्वेताम्बरीय झागम ग्रन्थों की रचना की। जिनमें कि झनेक प्रकार की शिथिलाचारी वार्ते वर्षमान है।

४--भद्रवाहु म्राचार्य (म्रन्तिम श्रुतकेवली) ने कोई प्रन्थ नही लिखा और उनका समाधिमरण अवरावित्रगोला में चन्द्रगिर पहाड़ी पर हमा ।

नीट—भगवान् महावीर की जीवनी के सम्बन्ध में श्वेताम्बर और दिगम्बर आगम में पर्याप्त अन्तर है। किसी अज्ञात नामक इ.पालु लेखक ने यह निवन्ध भास्कर में प्रकाशित करने के लिए मेजा था यह लेखक भास्कर के नियमित पाठक हैं, यह इनके लेखन से स्पष्ट है। इसके लिखे जाने का कारणा यह है कि आजकल स्कूल और कॉलेज की इतिहास विषयक पुस्तकों में मगवान् की जीवनी पायो जाती है। यह जीवनी प्रायः श्वेताम्बर आगमों के आधार पर रहती है: जिसमें बहुत सी असंभव और कलियत बातें कोड़ी गयी प्रतीत होती हैं। विचारक व्यक्ति उन बातों को स्वीकार नहीं करेगा। कुछ दिन पहले की बात है कि हमारे एक मित्र भगवान महाबीर स्वामी की जबन्ती के अवसर पर त्रायोजित समा में भाषण करने शले थें। उन्होंने भाष्या करने के पूर्व कहा कि 'भाई साहब आप के यहाँ भगवान के गर्भापहरशा की अन्तर्भावा घटना कैसे जोड़ दी गयी है ? मैंने उन्हें उत्तर दिया कि यह केनन एक सम्प्रदाय की मान्यता है। बास्तव में भगवान् का गर्भापहरण नहीं हुआ। इसे कोई भी समऋदार स्वीकार नहीं करेगा । इसी प्रकार विवाह श्रीर सन्तान का होना, केवली श्रवस्था में रोगी होना तथा श्रीपन का सेवन करना; अपन्य भच्या करना आदि ऐसी बातें हैं, जो बुद्धिसंगत नहीं हैं। इन बातों को यदि प्रचित्त मान लिया जाय तो आगम चन्ति नामक दोव नहीं आयेगा । बौद्ध साहित्य की देखादेखी ही ये ऊट-पटांग बातें श्वेताम्बर सम्प्रदाय में चली आई हैं। इन्हीं प्रानी कुछ मान्यताश्ची के आधार पर आज अने क अन्वेप क विद्वान परम शहिसक जैनधर्म में भी मॉसहाहार चौर मदिरापान की भाँकी पाते हैं। अतएव अन्तिम तंथेंकर भगवान महावीर के जीवनवृत्त में से असंभव और आगम विरोध। बातों की निहान उपय सम्प्रदाय की और से एक ऐसा प्रामाखिक जीवनवृत्त पकाशित हो, जो सबके निर मान्य हो। श्वेताम्बर आगम में बहत सी बातें अब्बी हैं तथा दिगम्बर आगम में भी भट्टारकीय अन्थों में बहुत सी बातें असंगत हैं; अतः होनों सम्बदायों के आगम प्रन्थों की चर्ना उठाना तो हृदय पर चोट करना हो कहा जायगा। पर इस तथ्य से कोई भी विचारक व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता है कि भगवान् महावीर के जीवनकृत्त में मनगढन्त बातों को स्थान नहीं देना चाहिए।

भगवान् महाबीर बैशाली के च्तियकुण्ड ग्राम के गण्यतन्त्राधिपति महाराज विद्धार्थ की रानी त्रिशाला के गर्भ से उत्ताल हुए थे। तीर्थ कर प्रकृति का बन्ध होने के कारण इन्द्र ने इनके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान श्रोर निर्वाख ये पाँचों कल्याण्क सम्ग्रल किये थे। भगवान् श्राजन्म बाल लक्षवारी रहे। यह इक्लौते पुत्र थे। ३० वर्ष की श्रवस्था तक घर में रहे। पश्चात् दिगम्बर दीखा लेकर बारह वर्ष तक मीन होकर घोर तपश्चरण किया। श्रानन्तर केवल ज्ञान प्राप्त कर ३० वर्षों तक जनता को धर्मो रदेश देते रहे। केवलज्ञान के पश्चात् शरीर के परम श्रीवारिक हो जाने से श्राहार धौर निहार का निरोध हो जाता है। ७२ वर्ष की श्राधु में पावापुरी में कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी की रात्रि के अवनान श्रीर अमावास्था की प्रातः बेला में भगवान् का निर्वाण हुआ। तीर्थ कर जरा, जन्म, मरण, रोग, शोक, जुपा, तृता, भय, श्राश्चर्थ, श्रातंक, राग, होव श्रीर मोह श्रादि श्राठारह दोषों से रहित होते हैं। श्रातः भगवान् महावीर में भी उपर्युक्त दोषों में से कोई मो दोष नहीं था। ये ३४ श्रातिशय, प्रमातिहार्य श्रीर ४ श्रानन्तचतुष्टय से युक्त थे। अतः भगवान् की जीवनो एक वर्ष सम्भत और प्रमाशिक निकलनी चाहिए।

- नेभिचन्द्र शास्त्री

## साहित्य-समीचा

संस्कृत साहित्य में आयुर्वेदः — लेखक श्री अतिदेव विद्यालंकारः भूमिका लेखकः डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी, डी० लिट्; प्रकाशकः भारतीय झानपीठ काशीः भूल्य तीन कपयेः पुष्ठ संख्याः २४०; साइजः डवल-काउन सोलहपेजीः

संस्कृत साहित्य ग्रामा समुद्र है, इसमें सभी प्रकार के विषय लिखे गये हैं। साहित्यिक प्रन्थों का निर्माश मनीवी कवियों ने सहस्रो शास्त्रों का मन्थन करके, प्रकृति के सौन्दर्ध का पान करके एवं मानव हृदय की छोटी से छोटी बात को भी बकी सूच्मता से निरी खणा करके किया। यह सत्य है कि बन, पर्वत, नदी, नाले, निर्भाग, नचत्र खचित आकाश अनादिकाल से मानव की अपनी म्रोर माकर्षित करते मा रहे हैं। मानव की राग-तन्त्रो उक निरीक्ष्मों से मन-मना उठती है, जिससे कविता कामिनी का जनम हो जाता है। रंस्कृत काव्य ग्रम्थों में छुल-छुलाते काव्य रस के साब ज्योतिष, श्रायुर्वेद, भूगोन, इतिहास, मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला, संगीतकला, धर्मशास्त्र, दर्शन आदि विषय फुटकररूप में प्रचुर परिमाण में आये हैं। लेखक ने पाणिनी, भास, अरवजीय कातिदास, विष्णुशर्मा, हाल, भारवि, शूदक, विशाखदत्त, दएडी, वास्प्रह, भवभूति, माघ, त्रिविक्रमभट्ट, श्रीहर्ष और परिडतराज जगन्नाथ के काव्य ग्रन्थों का अनुशीलन कर आयुर्वेद के अनेक रिद्धान्ती का विवेचन किया है। रोगों के निदान, उनकी शिथति, उनकी भौषधि, जीवन को स्वस्य श्रीर सबल बनाने के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों का विवेचन किया गया है। भोजन स्वास्थ्य का कारण है, इसके अभाव में इम अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकते, इसी प्रकार भोजन का गलत प्रयोग भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उचित और उपयुक्त मात्रा में भोजन का प्रयोग करने पर भोजन अमृत का कार्य करता है और गलत ढंग से तथा अनुपयुक्त भोजन कर लेने से जीवन संकट में पड़ जाता है। इस भोजन के सिद्धान्त की संस्कृत के कवियों ने सुन्दर ढंग से निरूपित किया है।

कवियों के काव्यमन्थ में आये हुए आयुर्वेद के सिद्धान्तों के विवेचन के आनन्तर आख, आगरित, अग्रुक, आतियुक्तलता, आपराजिता, अर्घ, आर्जुन, आरिष्ट, अलक्तक, आशोक, आम, इच्चु, एला, कदली, कमल, करवीर, किंगुकार, कचनार, किंशुका, कुंकुम, कुटज, कुरवक, कुंकुम, कुंकुम, केंसर, खदिर, गुग्गुल, चन्दन, जामुन, जाती, ताम्बूल, तिल, तिलक, देवदाक, नागकेशर, विल्व, बीजपूरक, मूर्ज, मन्दार, मालती, मुस्ता, लवंग, लाजा, लांभ, शाल्मली, शिरीष, शैवाल, शोमाञ्चन, सप्तर्या, स्रसी और हरिद्रा वनस्पतियों का विवेचन संस्कृत के काव्य मन्धों के आधार पर किया है। कवियां ने इन वनस्पतियों के विवेचन में काव्य के सीन्दर्य के साथ, इनके गुयां का भी विवेचन किया है। प्रकृति प्रेमी कवि आम, केला, कचनार को केवल उपयोगिता की

हिष्ट से नहीं देखता वह तो उनमें मानवीय भावनाग्री का दर्शन करता है। इन बनस्पतियों को वह मानव की तरह उल्लास, विषाद में ड्राते हुए पाता है। ग्रायुर्वेद के शोधक विद्वान् भी अतिदेव जी ने क व्ययन्थों से उक्त वनस्पतियों की उपयोगिता का अव्ह्या वश्कीषण किया है। इस सम्बन्ध में एक बात यह कहनी है कि किव बृद्ध ग्रीर लताग्रों का वर्णन काव्य के रसको गति देने के जिए करता है, उपयोगिता गुण उसकी दृष्टि में नहीं रहता। शोधकर्त्ता ने इस द्विषे हुए उपयोगिता गुण का आयुर्वेद की दृष्टि से विश्लेषण नहीं किया। एकाध स्थल पर तो ऐसा ही लगा कि उद्धरण्मात्र एकत्र कर दिये गये हैं।

इस संकलन में एक इमी यह भी है कि जैन किन श्रीर जैन कान्यों की पूर्य तः उपे चा की गयी है। जबिक यशस्ति ज के, धर्मशर्माम्युदय, पुरु देव, जोनन्वरचम्यू, गद्यचिन्तामिथ श्रादि श्रेष्ठतम कान्य मन्यों में उक्त श्रायु वें द के विषयों की भी कमी नहीं है। हमारा कहना हन प्रन्यों के सम्बन्ध में इसिलए नहीं है कि ये किसी सम्बद्ध पिशेष के ग्रन्थ हैं, श्रातः इनका समावेश होना ही चाहिए था; बल्क इण्लिए हैं कि ये कान्यग्रन्थ संस्कृत साहित्य में बे जोड़ है। हमें श्राष्ट्रच इस बात का है कि भारतीय श्रान्यीठ काशी की परम्परा यह है कि उन के यहाँ कोई भी ग्रन्थ उनकी ग्रन्थमाला के समादक की स्वीकृति के बिना मुद्रित नहीं होता। सम्पादक भी प्रत्येक पंक्ति का श्रवलोकन कर ही स्वीकृति देते हैं, फिर क्यों उन्होंने लेखक का ध्यान इन उपे चित ग्रन्थों की श्रीर श्राकृष्ट नहीं किया। श्रास्त्र,

विद्वान् लेखक ने एक नयी दिशा शोव करनेवालों के लिए प्रदान की है, ग्रतः वह धन्यवाद के पात्र हैं। [खुपाई-सफाई, गेट-ग्रप ग्रादि ग्रत्युत्तम है।

त्रीर साई बढ़ती गई: -- लेखकः भारतभूषण श्रवनालः प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, काशीः मूल्य ढाई रुपयाः पृष्ठ संख्या १४०।

प्रस्तुत रचना में लेखक के ब्राट रेडियो नाटक संग्रहीत हैं। इस संग्रह में 'ब्रोर खाई बढ़ती गई' यह तेसरा नाटक है। इसी के नाम करवा पर पुस्तक का नाम रखा गया है। यह तीसरा नाटक रेडियो टैकनिक की दृष्टि से अच्छा है तथा लेखक ने किशोर और उसके पिता के चित्रवा द्वारा समाज के दोनों वर्ग — उदार ब्रोर ब्रानुदार का ब्रच्छा चित्र मस्तुत किया है। विचार ब्रोर ब्रादशों की भिन्नता ही निता-पुत्र को ब्रालगकर देती है। समाज में किशोर के पिता जैसे रुपये की तीन ब्राटनी बनाने वालों की कमी नहीं। ये शोपण करने में जब ब्राप्ती सन्तान को नहीं खोड सकते हैं, तो ब्रान्य व्यक्ति को क्या छोड़ें में किशोर का यह स्वगत कथन कितना मार्मिक है— "मुक्ते यह रहस्य साफ-साफ दिखाई देने लग गया कि जिस ब्यक्ति के लिए जीवन का सारा तस्य तिजोरी में भरा है, वह भावनाओं की कोमलताओं में ठीक उसी तरह ब्रपरिचित है, जिस तरह नेत्रहीन ब्यक्ति प्रकाश के रंगों से।" इससे स्पष्ट है कि समाज में लालची, तृष्ण्यवान व्यक्ति तरह नेत्रहीन ब्यक्ति प्रकाश के रंगों से।" इससे स्पष्ट है कि समाज में लालची, तृष्ण्यवान व्यक्ति

अपने हृदय के दुकड़े सन्तान का भी अहित करते हुए नहीं छोड़ता है। उपकी हृद्धि में एक मात्र चाँची के सानस्वनाते, प्रशासक की मुदा से सुशांभित दुकड़े हो सबकुत्र होते हैं। इन के लिए वह अपनी इज्जल, आवरू का भी स्थास नहीं करता। वह उसी कार्य के लिए पैने सर्च करता है, जहीं से साभ की संभावना हो। मरते समय तक वह दूसरों को घोखा देता है और अपना उल्लू से धा कर लेना चाहता है। 'और खाई बढ़ती गई' नाटक में किशोर का पत्र है जिसे उपने नाटकी ढंग से अपने पिता के पास लिखा है। नाटककार ने इसमें समाज का सुन्दर चित्र इन किया है।

इस नाहक संग्रह का प्रथम नाहक है—'महाभारत की साँभी' ले कह ने इसमें महाभारत की एक सम्भा का चित्र प्रस्तुत किया है। सेना के नितर-वितर हो जाने पर दुर्शेवन भागकर जा छित्र ग है और युधिष्ठिर तथा भीन उसे दूढ़ते हुए जाते हैं। दुर्शेवन धर्म की दुर्हाई दे तर युधिष्ठर से युद्ध की तथ्यारी के लिए समय माँगता है। इस पर युधिष्ठर उत्तर देते हैं—'श्ररे पामर! तेरा धर्म तब कहा चला गया था, जब एक निहत्ये वाल ह की सात-सात महार्थियों ने मिल हर मारा था, जब श्राधा राज्य तो दूर, सुई को नोक वरावर भी भूमि देना तुक्ते अनुनित लगा था। अपने अधर्म से इस पुर्विकोक भारत भूमें में होने की उवाला ध्यक्षकर अब तू धर्म को दुराई देता है। धिकार है तेरे जान को! धिकार है तेरी वीरता कं!!

तुर्योधन—"एक निहत्ये, चके हुए व्यक्ति को चेत्कर वीरता का उपदेश देना सहज है, युधि-विटर ! मुक्ते खेद है, मैं उसके लिए तुम्हारी प्रशंमा नहीं कर सकता, पर सच कहता हूँ तुमसे, इस नर स्त्याकाएड से मुक्ते विरक्ति हो गई है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कंई इच्छा नहीं है। तुम निश्चित्त मन से जान्नो न्नौर राज्य भोगी। सुर्योधन तो बन में जाकर भगवद्धक्ति में दिन विताएगा "।

इन वार्तालापों से विजयी और पराजयी की भावनाओं का पना सहज में लगाया जा सकता है। घायल दुर्योघन युधिध्वर से कहता है—''मैं तो सबकी सार घात जानता हूँ कि तुम्हारी महत्वाकांद्या ही इस नर मंहर का इम भीपण रक्तात का मून कारण है। मैं तो एक निस्महाय, विवश वर्गक की भाँ ति केवल जूक मरा हूँ, तुम्हारे चकानत में मेरे लिए यही पुरस्कार निर्धारित किया गया है।'' दुर्योघन का यह कथन कहाँ तक मत्य है यह तो पाठकों पर ही छोड़ा जायगा। किन्तु चुधिष्टिर की महत्वाकांद्या पर क्या युद्ध का दायित्व नहीं है। घायन दुर्योघन को लिखन करने के लिए युधिष्टिर का जाना आदि प्रश्न ऐसे हैं, जिन पर पाठ को को सकहर निवार करना पहना है। से लिक के ये नाटक व्यंग्य और विनोद के साथ समाज का स्वस्थ चित्र भी प्रस्तुत करते हैं। आज समाज के नव निर्माण की कितनी आवश्यकता है। से लिक ने साहित्य के एक रिक्त स्थान को पूर्ण करने का आयास किया है। क्या में अन्दर आ सकता हूं [वैयक्तिक शैलो के श्क्षुताबद्ध लेखों की एक माला ]:—लेखकः श्री रावीं; प्रकाशकः भारतीय ज्ञानपीठ काशी; मूल्यः ढाई कपया; पृष्ठ संख्याः १६०।

हिन्दी में वैयक्तिक शैली के निवन्धों का प्रायः ग्राधाव है श्री राची ने इस शैली के निवन्ध क्रिलकर माँ भारती के भाग्डार को समृद्ध शाली बनाया है। वैयक्तिक निवन्धों का लेखक अपनी व्यापक अनुमृति के आधार पर समाज का सच्चा चित्र प्रस्तुत करना है। इस विषय के लेखक की अनुभृति जितनी गहरी होती है, निवन्ध उतने ही प्रभावोत्पादक होते हैं। प्रग्तुत निवन्ध संग्रह के निवन्ध हो खएडों में विभक्त हैं-प्रथम और दितीय। प्रथम खएड में १३ निवन्थ और दितीय खराड में २० निवन्ध हैं। प्रथम खराड के प्रथम निवन्ध में 'मुक्ते कुन्न कहना है' शीर्षक में ही लेखक ने अपने उद्देश्य की छोर संकेत कर दिया है। 'सवाल बनाम निगरेट' में बड़ा ही सुन्दर सकेत किया है कि आज के व्यस्त जीवन में रोजी-रंग्टो राजनै तेक अधिकार एवं अवःध भोगेच्छा की तृति की ही प्रधानता है, जिससे संस्कृति, धर्म, ज्ञान और कला के सम्बन्ध में किसी को भी विचार करने की ब्रावश्यकता नहीं। समाज के विकार रूरी रोगों की चिकित्सा, कला, साहित्य और संस्कृति मे है। जीवन की नंदर चिक्यों में दस का संवार इन्हों के द्वारा हो सकता है। चिन्तनशील लेखक ने बड़े ही सुनदर ढंग से स्वस्थ प्रेम, कला और संस्कृति के ऊपर प्रकाश डाला है। लेखक ने भाला यों फेरिये शीर्यक में लिखा है - "ममाज के बीच रहते हुए सुखरूर्वक बढ़ने के लिए शायद यह आयश्यकता पड़ेगी कि आत आति विचारों में पूरी और समाज के बीच व्यवहारों में श्चांशिक, केवल उतनी स्वच अन्दता का प्रयोग करे जितने से आप के मुख में बाधा न पड़े। व्यव-हारी में जिस स्वच्छन्दता के बरतने से समाज को और भारको श्रस्थास्थ्यकर चीट लगे, उसका न वरतना ही बुद्धिमानी भी जान पहती है।"

"विचारों में पूर्व स्वतन्त्रता ऋौर कमों में समाज द्वारा नियन्त्रित—कुछ इसी आशय का किसी वहें व्यवस्थाकार का भी कहना है।

इससे स्पष्ट है कि लेख के ने समाज निर्माण के लिए ग्राने निन्तनपूर्ण इन निवन्त्री द्वारा स्वस्थ ग्रीर सबल मौलिक विद्धानों का प्रयोग किया है। इन निवन्त्रों से व्यक्ति ग्रीर समाज दोनों ही जीवन कला का पाठ वीख सकते हैं। जीवनोत्थान की पर्याप्त सामग्री इनमें वर्तमान है।

गीत संगम [सन १६४६ से सन १६५५ तक के कतिपय गीतों का संग्रह]:—रचिवाः श्री रञ्जनसूरिदेवः मिलने का पताः लता पकाशनः पडना ३।

श्री रंजनजी विचारक विद्वान् झोर कवि हैं। संस्कृत, प्राकृत, पाली झादि प्राचीन भाषाझों का अध्ययन और परिशीलन भी आपने किया है। यही कारण है कि इस संग्रह के सभी गीतों की भाषा ललित और प्राञ्जल है। इस संग्रह के सभी गीत तीन भागों में विभक्त हैं — ग्राशा, कामना भीर देदना। सभी गीतों में स्वाभाविक गीत धारा का अजुएया भवाह है, ये सीन्दर्य स्रोत में मानय के अन्तम् को बुवा देने की पूर्ण ज्ञमता रखते हैं। इनमें संगीत का अनुबन्व है, पर इमसे भावात्मकता में इद्धि है हुई है। गीतों में मार्निकता श्रीर स्नेहिपच्छल रसधारा इतनी अधिक गहरी और शीतल है, जिससे उसके पावन शैस्य का समाहित प्रभाव मानवीय कृत्ति पर पड़े विना नहीं रह सकता। यद्यरि इन गीतों में वैयक्तिक सुन्व, दुःल, हुई, शोक, राग, द्रेष एवं हास-अश्रु विद्यमान हैं, तो भी किव ने अपनी भावनाओं को विश्वजनीन बनाने के लए पूरा आयास किया है। श्रात्मचेतना की जायति एवं लयपूर्ण भावा में आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति सर्वत्र वर्तमान है। निस्न पंक्तियों में कलगता के साथ रागतत्व का कितना चनिष्ठ सम्बन्ध है, इनका पाठक स्वयं अनुभव कर सकेंगे।

जवा की नीलम शय्या पर— विखरे हैं जावक-श्रक्त राग धरती के स्थामल संचल पर— भग रहे रिशमयों के पराग,

श्रागे ५६ संख्यक गीत में कराना, विचार श्रीर भावना की त्रिवेणी में निमन्त्रत करता हुन्ना कि क्लान्त एवं त्रस्त विश्व में विश्वास लोगता शास्त का मार्ग दूद गड़ा है। श्रानः जगत् के राग-विरागों के गंगायमुनी संगम पर खड़ा होकर कहता है—

वश्व स्रोजता चलता हूँ।
पता नहीं, मुक्तको जग इज्जला या मैं हो जग को इज्जला हूँ ?
तिमिर-पंथ पर भटक रहा है
शूजित-कोलित-सा नवयोवन;
आतप-मजान मृदुल किसलयसा
सूख रहा भावों का उपवन,

पता नहीं, मुक्त से जग जलता या मैं ही जग से जलता हूं ?

इस प्रकार इस संग्रह के सभी गीत सरस और सुन्दर हैं, वैयक्तिक अनुभूति में सामा नीकरण हैं। इस नवसुवक कवि की उन्नित की कामना करते हैं और साथ ही उनसे अनुरोध करते हैं कि उनकी अन्य रचना हमें शीध ही पढ़ने को प्राप्त होगी। इस सरस रचना का पाठकों को रसास्त्रादन करना चाहिए। गेट-अप, जिल्द, छपाई आदि नयनभिराम हैं।

--नेमिचन्द्र शास्त्री

## THE JAINA ANTIQUARY

VOL. XXI

JUNE, 1955.

No I

Edited by

Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt. Prof. Jyoti Prasad Jain, M. A., LL. B. Sri, Kmata Prasad Jain, M. R. A. S., D. L. Pt. K. Bhujbali Shastri, Vidyabhushan. Pt. Nemi Chandca Shastri, Jyotisacharya

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY.

ARRAH, BIHAR, INDIA,

### CONTENTS.

| 1  | Jivaka Chintamani Muktialambakam-Chapter on Liberation | Pagera |
|----|--------------------------------------------------------|--------|
|    | -Prof. A Chakravarti, M. A., I. E. S. (Retd)           | 1      |
| 2. | Iconography of the Jain Goddess Saccika                |        |
|    | -Sri R. C. Agrawala, M. A., Superintendent             |        |
|    | Archaeology and Museums, Udiapur Circle, Udiapur       | 13     |
| 3. | Pûjyapâda Dêvonandi                                    |        |
|    | -Prof Jyoti Presad Jain M. A, LLB                      | 21     |
| 4. | Jaina Gurus of the name of Pūjyapada                   |        |
|    | -Prof Ivoti Prasad Iain M. A., LL B.                   | 29     |



" श्रीमत्परमगर्म्भारस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशामनम् ॥ ''

[ अफलंकदेव ]

Vol. XXI No I

#### ARRAH (INDIA)

JUNE 1955.

JIVAKA CHINTĀMAŅI.

Muktialambakam—Chapter on Liberation.

By
Prof A. Chakravarti, M. A., I.E.S., (Rtd.)

Section I-Vijaya Devi's Renunciation.

The facts narrated below relate to the period of Jivaka's reign. He conquerred all his enemies and regained the Kingdom lost by his father. Once again he established peace and propserity. By his generosity, he spent his wealth liberally for the welfare and happiness of his subjects. To satisfy the desire of his Queen Mother, he

[The Jivaka Chintimatii is the foremost of the five Mahākāvyas and is undoubtedly 'the greatest existing Tamil literary monument.' It remains unrivalled in Tamil literature for its grandeur of conception, elegance of literary diction and beauty of description of nature. Professor A. Chakravarti is well-known for his devoted studies in Tamil literature, and his excellent monograph 'Jaina Literature in Tamil' was published through the pages of the Jaina Antiquary. It is very good of him that he is giving to us an exhaustive Summary of the Chapter on Liberation from the Jivaka Chintamani. The Tamil classic has its ideological and cultural characteristics; and it deserves to be studied in comparison with similar classics, dealing with the life of Jivaka, in Sanskrit, Kannada and other languages. For such a study Professor Chakravarti's resume is of great value. Editor.]

raised a huge and grand temple near an Asoka tree for the Ominicient Lord who destroyed the 8 kinds of Karma and who realised the 8 divine qualities. A village surrounded by fertile paddy fields was set apart as a gift to the temple for the performance of daily puis and celebrating the annual festival for the Omnicient Lord. In memory of all those who protected and helped livaka from the day of his birth upto his victory, the Queen Mother dedicated all the happy results of these good deeds to them, because these great souls will not accept any material reward as a mark of her gratitude. When she landed near the cremation ground and gave birth to a child, the goddess of the place, took care of her and after delivery. carefully led her to Asrama of Tapasis. In grateful remembarance of this goddess, she had another temple raised at that place in the name of the goldess. The peacock vehicle in which she escaped from the Capital and which safely brought her down to land, she did not forget. She had a portrait of that always in her chamber. The child Jivaka was brought up by great merchant Kandukadan who secured as companions for his adopted child 504 children. The Queen Mother arranged with her brother Govinda to feed 505 children every day with the pure cow's milk and also to feed them with rich food. It was only then that the Queen Mother got rid of her anxiety and care.

Sunanda, the adopted mother of Jivaka, one day approached the Queen Mother. She was embraced with joy by Queen Mother and was praised for the service rendered to Kuru dynasty for saving and nursing the child Jivaka. Then she called the 8 queens of Jivaka with great affection and told them as if communicating a secret as follows:—"You, 8 queens, represent the 8 garlands over the crown of the State which I saw in my dream. May God bless you with children. May you all have unswearving faith in the Lord,"

After meeting her 8 daughters in law, she called her son, the King, to come near her. The King approached her humbly, worshipped the Queen Mother with the flowers and bowed before her touching her feet with the crowned head. After respectfully hailing his mother, he was asked to sit by herself. The Royal Mother addressed her son as follows:—

"You must have heard from others all that had happened to your Now, My Dear Worshipful IIvaka, I will tell you all that has happened to the great King, your father. Please listen to me. The King who was enjoying the royal prosperity was unfortunately clouded by lust and sensual pleasures like the beautiful moon at the time of eclipse. So he became a slave to sensual pleasures. He did not care about the disrespectful remarks of his people. He would not accept the wise advice of his learned Ministers. He spent his life like a mad elephant beyond the control of its Mahout, His Ministers realising that their presence would be of no use, left their services. Just as the sea breaks the protective embankments and submerges the coastal city, all the protective advice rendered by his Ministers was of no use to protect the king from being drowned in the mere sensual pleasures. He forgot all his kingly duties. All his friends and relations went away in disgust leaving him alone. helpless situation is but the result of his own conduct. You plant a castor seed but you cannot expect a hard and weighty "Acha" tree to grow out of that seed. Realising the helplessness of the King. the treacherous Army Commander, Kattiyangaran, to whom he delegated all his powers, undermined the King's sovereignity and usurped all the powers to himself. The king realised too late the dangerous situation. In order to save the unborn prince -yourself-he put me on the peacock vehicle and bade me to quit safely. After my escape, the King unprotected, faced the situation and became a victim in the hands of the treacherous commander. This tragic end is but the result of the King's own conduct. When you sow evil seeds, you cannot harvest good. Oh! My Son, the ruler, I narrate all these to you so that you must beware of sensual pleasures. How the time is ripe for me to renounce the world and spend my time in a holy monastery." Hearing these sad words of his mother, the king was shocked and swooned. At once, his queens and the women servants of the Royal Household sprinkled rose-water on his face and gently fanned him. Then he got up as if waking from his sleep and asked the Queen Mother to communicate her message to him. Then she addressed him in the following words.

"We are all deeply immersed in the desire to live. We never know the exact period of life that we are likely to have from birth

to the end. But at the end when death overtakes us, we feel helpless to save our life from the jaws of Death. At that time, the only thing left to us is to feel sorry for uselessly wasting our life. We cannot get back all those wasted days with the hope of spiritual regeneration. That is impossible for us. Death will necessarily swallow us as the glutton swallows rich food. The end is certain In spite of such a life, marked by birth and inevitable end, we are fortunate enough to be born as men in happy circumstances. Born in such a happy environment, you must take advantage of the situation and sincerely make effort for your spiritual development by walking the path of righteousness. Instead of walking this path of righteousness, if we live immersed with the pleasure in the midst of wife and children, we are sure to be frustrated. Persons who are brought together by the tie of family affection will all get dispersed at the critical moment, just like rain drops get dispersed by strong wind. Hence, I advise you not to become a slave of environment. The way of desire for sensual pleasure, family affection etc. all these things prevent your spiritual development. Hence, I advise you not to show affection for your dear ones because such an affection is an impediment to spiritual development. Take courage to forget that I am your Mother and let me have freedom to adopt my own way of ascetic life."

Again the Queen Mother addressed the following words on the importance of virtue. "Instead of being intoxicated with sensual pleasures in the company of beautiful maiden utterly blind to the value of virtue before old age overtakes you, my dear friends, attend to Tapas and Dharma—penance and piety. Body is but an abode of painful diseases. It serves as a delicious food for death. Before the body loses its health and becomes decrepit, try to share your food with the needy and cultivate noble qualities achievable through the instrument of human body. After all, body is but a cart and man is its driver. Life in the body is the axle of the cart. If by long and constant use, the cart becomes worn out and dilapidated, there is no possibility of reconditioning it by introducing a new life, a fresh axle. But body gets abandoned finally as useless. In some cases, the body, instead of lasting till the end of the date of the age, may get destroyed even earlier by getting struck in the stream of

sorrow and misery. Hence before this cart becomes useless by losing its axle of life, man must achieve all the benefits derivable from that body. Therefore, my friends, try to achieve maximum moral benefit as your fare in driving the cart. Ordinarily, men are ruled by desire. They do not try to achieve moral greatness. They do not know the exact nature of Dharma They slavishly pursue this desire for pleasure. Realise that this object of desire is quite worthless. Hence, desist pursuing such worthless desires. We see in this world persons living in great prosperity reluctantly eating their rich food offered in golden plate by their beloved wife. The very same person as a result of adversity may lose all his wealth and may go about begging for food carrying a mud plate in his hand. My dear friends, realise that wealth is nothing. Direct your attention on spiritual discipline. For that is the only thing worthy of achieving. Again, we see in this world even the queen in the royal household, who was accustomed to drink milk in a golden cup, may lose all her royal glory as a result of evil destiny. Filled by poverty and hunger, she may go from door to door hegging for food. Such is the nature of the world. Hence, never desire wealth, my friends. Pursue righteousness. We see in this world such poverty and misery. A woman may have only small rag scarcely fit to cover her nakedness. Thus covering her nakedness with one hand and the rag, she may lift her other hand to pluck a few leaves for cooking. She may cry out in that situation cursing her destiny that has led her to this shameful misery. My dear friends, after witnessing such things in life, never approach wealth. Devote yourself to Tapas and spiritual discipline. Even a young man with beautiful and well-built body, which will be a source of joy for the young women to look at, may become old and bent in body and may require a support of a stick to stand aright. Thus you realise that youth is but a ephemeral event in life." All this moral advice the Queen Mother, addressed for the benefit of her son Jivaka.

Carefully listening to these words of the Queen Mother, Sunanda, took the advice as also applicable to herself. She turns to Jivaka and addresses him as follows:—"Oh! noble King, Queen Mother's decision to renounce the world may be considered either good or bad. But I entirely accept that decision. I have also decided to

follow her." Hearing these words of Sunanda, Jivaka stood speech-less not knowing what to say in Thus, leaving Jivaka behind, both the mothers left the place for the monastery. The other ladies at the royal household stood there helplessly shedding tears. The City began to cry in grief. The people in the City did not cry so much even on that day when the Queen escaped from the City on her peaceck machine. The noise of crying was similar to the roar of sea during cyclone. The Queen Mother's palankin was followed by 1,000 others carrying 1,000 other women also who followed the Queen Mother. All of them reached the holy Āśrama precided over by Pomma, the Mother Superior of the sacred Āśrama.

The Queen Mother surrounded by 1,000 followers got down and entered the holy Asrama and bowed before the chief ascetic Pomma and begged her to admit herself and all as her followers into her Asrama and to guide them to cross the ocean of Samsara. request from the Oueen Mother, the Chief of the Asrama replied thus: 'S iritual discipline through ascetism is an extremely difficult experience But leading a life according to the path of righteousness without undertaking ascetism will make life in this world happy and praiseworthy and may also result in deriving happiness in Svarga hereafter Hence, you ladies, desist from asceticism " At this word of warning, the Oueen Mother replied "Oh! Holy Mother. We will listen to your preaching of Dharma later on. Please initiate us now in the ascetic life" At this importunate request, the female ascetics in the Asrama began to make all the necessary arrangements for the ceremony of initiation. The place was decorated with flowers and leaves. Lights were lit. The seat was beautifully decorated. The Queen Mother's feet were washed with milk. Her royal dress of silken stuff was all removed. The white cotton cloth was tied round her breast. According to the rules of spiritual discipline, other ladies had also undergone the same ceremony. Their ornaments and garlands were all removed. Ordinary cotton cloth was tied round their breast. Then the Queen Mother and Sunanda and all the other ladies who followed them were seated facing east. Then all their beautiful dresses were eut by the female ascetics of the Asrama and were taken away in plate from the place. After the ceremony, all the ladies appeared like peacocks which shed their feathers. Thus

living in the Aśrams, the ladies adopted their ascetic life. They had found faith in the sacred scripture revealed by the Lord Omnicient. They were all seriously engaged in spiritual discipline. They filled their souls with spiritual qualities. Their body made of bones and flesh when filled with many spiritual qualities resembled a golden pot filled with jewels and precious stones.

The noble ascetics remained in the Aśrama quite indifferent to the world outside. Neither the praise nor the blame from the people around had any reaction in them. They were deeply interested in the study of the scripture. They were not subject to any doubt or delusion. Their faith in the world revealed by the Lord was shining like a beacon light before the whole world. One day, the King followed by his queens went to the Aśrama all carrying flowers of worship. There, they worshipped at the feet of the Queen Mother pouring flowers at her feet. Then he addressed as follows:—

'Oh Holy Mother! In the days gone by, I had not the good fortune to live with you. Now, after the victory, I hoped to be with you in the palace. But you have renounced the world and the royal environment. I beg to make one request. Be pleased to stay in the City so that I may have the pleasure of visiting you often." The holy ascetic the Royal Mother made no reply to this request. remained silent like a statue. Then, Pomma, the Mother Superior of the Asrama intervened and replied as follows: "The good ladv remained silent without replying in order to make you realise that the old domestic relation will not hold good any more. You may forget and give up the feeling of the old relationship." Hearing these words of explanation, the King together with his queens began to sob in grief. Then the King spoke as follows: "Oh Sacred Mother, I do not want to claim and re-establish the old filial affection and be frequenting Asrama. My sole desire to visit the Asrama is to see and realise the courage of the noble ascetics who are devoted to Lord and who carry out the spiritual discipline enjoined in the holy scripture."

Hearing these words from the King, all the female ascetics of the Asrama were moved by sympathy and begged the ascetic Queen Mother to utter a word of comfort assuring her that such a kind reply would not in any way interfere with her faith and devotion to the spiritual discipline. At this request of the female ascetics of the Āśrama, the Queen Mother turned to the King and spoke as follows: "The very object that you mention as yours to perceive those that follow the holy Dharma in directing the people to walk the path of salvation, is identically the same object to realise which we renounce the world and join the holy Āśrama." At this the king spoke as follows. 'Holy Ascetic, you took no trouble to bring me up as your son. Now your renouncing me and the world is but proper," Then turning to Sunanda, he said: "Since you took trouble to bring me up, you are my real mother. Up to now you have not done anything to cause me pain. Now you renounce the world and me. You have been cruel to me, you cruel and heartless lady."

Thus, he expressed his grief before her like a wounded cub Then Sunanda spoke as struggling in pain before his mother. follows: "Let the past be forgotton. Having lost my husband, I remained with you without grumbling. For this the world blamed me that instead of mourning my lost husband, I remained in royal glory living in your palace. Now when the royal Mother spurned as trifle the wealth and prosperity of the royal household and entered as an ascetic in the Asrama if I remained in the palace enjoying the prosperity of royal household, the world will curse still more. you really want me to be an object of blame and ridicule?". With these words, she conforted the king and asked him to go back to the palace and attend to State duties. Then the Ascetic Queen Mother addressed the Nandattan. Sunanda's son, in the following words: "Do not feel pain at heart because we renounced the world and entered the Ascetic Asrama. We will never forget you We wish you a happy future". They were happy hearing these words.

Thereafter, he praised the ascetics consistent with their stay in the holy Aśrama, left the Aśrama and went back to the palace. His queens then took leave of their mothers-in-law and followed the king and entered the royal palace. Thereafter, the noble Queen of the late King Sachchandan with beauty well known to the whole world considered the happiness of the world as merely a bubble, renounced the world, gave up all desires for wordly things, and strictly walking

the path of righteousness, strenuously engaged in spiritual discipline with the firm belief that that is the only path for salvation.

#### Section II - Water Sports.

The Ministers of the State feared that the King Jivaka still had some kind of attraction towards ascetic life. They wanted to divert his attention from such an idea. They decided to bring back his thought towards domestic happiness. With that purpose, they devised water-sport for the king. They filled with scented water the bathing pool near the royal palace. They placed a number of boats in the water. They brought the different kinds of garlands and boquets, intended to serve as love-weapons during the mock-battle. They requested the King to visit the bathing pool filled with scented water and requested him to take part in the water sports. The King and the Ladies of the royal Household divided into two teams, one captained by the chief Queen Gandharvadatta and the other by the king himself. Gandharvadattā is supposed to personate Kaţţiyańgaran in this mock battle and the King Ilvaka has to be the rival. Each side equipped with various weapons of flower, entered the tank and began the battle of water-sport. Each side began to strike the other with the various weapons designed by flowers. When the two teams thus began to attack each other, Gandharvadattā took her mechanical syringe and through that sent strong showers of coloured water over the ladies in the opposite side. They were not able to bear this shower of coloured water. Their eyes became red. To escape from this attack through syringe, they dived in the water But they could not remain under the water for and hid their faces long. Hence, they had to get their head above the water. As soon as they lifted up their heads above the water surface, Datia's force immediately attacked the ladies with the showers of coloured water. Not knowing what to do to defend themselves, they all turned to the King begging for protection. The King seeing their helpless situation, angrily took his syringe and sent a rain of coloured water on the ladies led by Gandharvadatta. They in their turn attacked the king by throwing garlands and boquets on him. He replied by sending stronger showers through the syringe. They got frightened by the attack from the king. In their consternation, they tried to

hide themselves by running here and there in the tank, some losing their clothes in the water. When their body was thus uncovered, they had to cover themselves in the froth on the surface of the tank. The King did not like to attack them when they stood exposed without their clothes, slipped down from their body. He draw the attention of Gandarvadattā that she was stark naked and thus called for the mock battle in the water to be stopped. They all got out from the tank, dried their body, wore their silken clothes, tied their hair in their usual manner and adorned their heads with flowers. They all left the pool very happily.

#### Section III-Enjoying the Seasons.

The Kink Jivaka could not forget the beautiful appearance of the Queens after the water sports. After imbibing their beauty through his eyes, he was continuing the sport throughout the year, the nature of the sport and the enjoyment varying with the seasons.

Severe Summer: The sun is very hot in summer. The heat is unbearable. Therefore he had raised the hall filled with cold sandal paste and water. He spends the day time bathing in this sandal water. At night in the moon-light, he spends his time with his Queens. When he was thus playing with the ladies of the royal household, the pearl garlands worn by the queens snapped and the pearls got scattered on the ground. The King Jivaka whose beauty would be an object of envy to the God of Love, thus spends the summer in the company of his Queens witnessing the dance and enjoying the music throughout.

Rainy Season: After the passing away of summer heat, the rainy season begins. Clouds gather, there is tremendous thunder. Hearing the thunder, the queens are frightened and run to the King for protection embracing him. Their movements then resemble the waving of a branch of a tree full of flowers. It begins to rain. While playing in the terrace, they get drenched They hurriedly come down to the hall below. The ornaments worn by the ladies and the king are producing characteristic sounds while they all come down in a hurry. Thus they spend the rainy season eating sweet cakes and drinking rich cows' milk. The king and the ladies of the royal household happily spend their time in the palace.

Winter cold season: The rainy season has passed away. winter cold has set in. The ladies of the Royal household desired to protect themselves in the cold by burning incence in the hall, warming their body in the heat and wearing garlands of flowers. The God of Love sent his arrows and attacked the king. tried to please the ladies providing all that they require, spends the cold winter in the company of the queens. One of his Queens Gunamala brought to the King a cup of sweet drink. She looks low at the vessel and there perceives the reflection of her face. imagines that to be the moon. Out of jealousy, she wants to drive away the moon from there. She drinks the liquid imagining that the moon has hurriedly resumed her seat in the sky. Looking at the moon in the sky, Gunamala's jealousy did not disappear. King perceives her in the grip of jealousy. Her face expresses pain and suffering The king comforts her by asking her not to be worried about the rival moon. "Dear Lady, forget the moon rivalling in your face. Get rid of the pain in your heart", so saying, he draws her nearer and embraces her. Her sorrow disappears giving place to joy.

The Season of early dew: The dew season has appeared. To suit the change of weather, the ladies of the royal household put on their fur coats. After removing the unsuitable dresses, they put on suitable dresses and garlands for the season and bed their tresses with scented fumes. Fruits and fried rice mixed with honey formed their main food during the season. The king also has spent most of his time inside the palace with his queens. Thus the days are spent till the next season.

The season of late dew: During this season, the ladies adorned themselves with garlands of white flowers. They put on woollen robes of purple colour. Daily they had spent their life dancing, singing and playing the musical instruments. Thus they spend their time in the hall in the ground floor. When the King and the Queens are engaged in play adorned fully with ornaments, which produced sound mingling with the general music. Thus they spend the whole of late dew season till the mild summer season sets in.

The Spring season: The spring season has set in. The Northern wind has ceased to blow. The trees have put in fresh and tender

٠,

foliage. Fresh flowers have blossomed in them. The spring season looked like the harbinger of the coming of God of Love. wasps have begun to hum after drinking the honey. Birds are warbling in joy. The ladies of the royal household in order to welcome the joy of the coming spring, have started preparing themselves for the season. They had a cold bath and then dried their hair with hot fumes by burning incence Then they dressed beautifully, having garlands of flowers in their crown They wear their silken dresses. Around their waist, they fixed the jewelled belt. Ornaments are worn round their neck and rings on their fingers. They have their ear-rings in their ears, anklets on their ankles, and on their neck they set right their marriage ornament called 'Thali'. They put on the brilliant diamond garlands round their neck. thus making up with beautiful dresses, they are walking into a beautiful garden. After spending sometime in the garden, they get on the royal elephants. Riding on the elephants, they all leave the City and go out towards fields in the country side. They all get down from their elephants and go near the paddy fields bent with rich ears of corn. They pluck a few ears in the field, tie them up and wear them along with their pearl garlands. Thus, playing and enjoying in the open field with the nature full of life and smile, the Oueens enjoy the beauty around them. They plucked flowers from the fields and having them in their hands, they appeared as if tendering an invitation to the King that it is time for him to drink their beauty and to enjoy them. Thus ends the spring season.

-To be Continued.

### ICONOGRAPHY OF THE JAIN GODDESS SACCIKA.

Bu

R. C. Agrawala, M. A., Superintendent.

Archaeology and Museums, Udaipur Circle, Udaipur

Referring to the ancient temples at Osian<sup>1</sup>, Dr. D. R. Bhandarkar<sup>2</sup> states that the most celebrated of the temples on the hill here is that of Saciyā Mātā and that "it is a sacred place in Mārwār and people even from as far south as Palanpur come here to worship the goddess. It is however the Oswāla Jains, who regard her with peculiar reverence. They bring their children to the temple for tensure ceremony .....The worshippers dare not pass the night at Osian after paying their homage to the goddess for if they do so, they are sure to be overtaken by some calamity or the other"

As regards the sanctum of the above temple, "the outside walls have 4 niches — what are called the principal niches and an extra on the south. In the former, facing the south, east and north respectively, are Cāmuṇḍā, the Mahiṣāsuramardini and Śītalā riding on an ass and holding a śūrpa and a basket In the 4th niche is naked image of Bhairava." On the back side of the shrine is an inscription (dated Saṃvat 1234 Caitrasudi 10 Gurau.) which relates that a certain banker called Gayapāla had installed the images of Caṇḍikā, Śītalā, Saccikā, Kṣemaṅkari²\* and Kṣetrapāla in the sanctum (Jaitghāghara) of the goddess Saccikā. This inscription runs thus:—

<sup>1.</sup> About 39 miles from Jodhpur. There is a railway station of the same name on the Jodhpur-Phalodi-Pokaran railway line.

<sup>2.</sup> Archaeological Survey of India (Annual Report), 1908-9, Pt. II, p. 109. Saciyā is the corrupt form of the word Saccikā which has itself been derived from Skt. Satya = true.

<sup>2</sup>a. It is interesting to note the mention of the temple of Kṣemāryā Kṣema-karī in a early mediaeval inscription from Vasantagaḍh (Sirohī, Rājasthāna) and dated in saṃval 682 (625 A.D.); Epigraphia Indica, IX, pp 191 ff; PRASWC, 1905-6, pp. 49 ff.

<sup>3.</sup> P. C. Nāhad, Jaina Lekha Sangraha, I, Calcutta, 1918, p. 198, no. 805; Administration Report of the Archaeolgical Department, Jodhpur, 1949, XXI, p. 10.

"मंबत् १२३४ चैत्रसुदि १० गुरी घोर बड़ांशु गोत्रे साधु बहुदा मुतसाधु जाल्हण तस्य भार्या तयो सुतेन साधुम ल्हा दोहित्रेण साधु गयपालेन सिकादेवि ासाद कमीए चंडका-शीत ना-श्रीसिकादेवि-चेमंकरी-चेत्रपाल प्रतिमाभिः सहितं जंबाघरं ात्मश्रेयार्थं काः म्।" This inscription has been emgraved just near the sculpture of Mahisamardini in the main back niche of the garbha-griha of Sachiyā Mātā's temple.

The installation of the images<sup>4</sup> of the above gods and goddesses in a Jaina temple is very interesting. As a matter of fact, we come across the names of Tantric goddesses such as Kankali, Kali, Mahakali, Camuṇḍā, Durgā......etc., in the Jaina pantheon.<sup>5</sup> The Jaina literature also describes Kṣetrapāla and one such image from Gandhawal (Gwalior) too is very interesting (Cf Bhattacharya, Op. cit., pp. 180 | and f. n. p. 181). The Jūnā Stone Inscription (dated saṃvat 1352) from Mārwār also refers to the gods Vighnamardanā Kṣetrapāla and Cāuṇḍarāja in the Jaina temple of Adi Nātha (Cf. Epigraphia Indica, XI, pp. 59-60).

It is also essential to refer to another inscription of Samvat 1236 Kārttika sudi | Budhāvāre in the temple of Saciyāmātā itself. Here we find the name of the goddess written as Saccīkā devī or Sañcikā devī lt has also been stated therein that the temple of this deity was at Upakeśa (ie modern Osian). This inscription runs<sup>6</sup> thus:—

"संवत् १२३६ कार्त्तिक सुदि १ खुषवारे ऋषोइ श्री केल्हण्यदेव महाराजराज्ये " तद्भुक्ती श्री उपकेशीय श्री सिक्ष कादेश्व देवगृष्ट श्री राजसेवक गुहिलगंकिय विषयी श्रारावर्षेण संस्थिकादेशि गोष्ठिकान् भिण्तिया तत्समञ्च त इयं व्यवस्था लिखापिता । यथा—श्री सिक्षका देशि द्वारं भोजकैः प्रहरमेकं यावदुद्घाट्य स्थितं स्थातव्यं । भोजकपुरूष प्रमाणं द्वादश वर्षीयोत्परः तथा गोष्टिकैः भी सिक्षकादेशि कोष्ठगारात् सुगमा० १० । घृतकर्ष १ भोजकेम्यो दिनं प्रतं दातव्यः ॥

<sup>4.</sup> According to Bhandarkar (op. cit), Candika here is Camunda in the niche facing south; Stala has been installed in the sanctum; Kaemankari appears to be Mahisasuramardini and Kaetrapala is the nude Bhairava.

<sup>5.</sup> Cf M. R. Majumdar's paper 'Treatment of Goddesses in Jain and Brahmanical Pictorial Art' in the Journal of the U. P. Historical Society, Lucknow, 1950, XXIII, pp. 218-27; U. P. Shah's paper 'Iconography of the Sixteen Jaina Mahāvidyās', Journal of the Indian Society of Oriental Art, Calcutta, XV, 1947, pp. 114-77; The Jaina Iconography by B. C. Bhattacharya, Lahore, 1939, pp. 170-1, 180-1, 121-9 etc.

<sup>6.</sup> Nahad, Op. cit., I, p. 198, no. 804.

The Parsva Nath temple at Lodrava (10 miles from Jaisalamera, Rajasthana) contains a white marble image of Ganesa, kept to the left side of the pradaksinapatha. The pedestal of this sculpture bears an inscription of 4 lines and it is dated in samvat 1337 ie. more than a century later than those from Osian and referred to above. This Jaina inscription of 1337 samvat (= 1280 A.D.) refers to the worship of goddess Saccika and god Ganesa. Not only that, the images of these deities were carved and installed at a far off place as Ajmer (ie. Ajayameru). The texts of this record runs thus:—

"श्रों सं० १३३७ फा॰ सु० २ श्रीमामा मनारथ मंदरयोगे श्री देवगुमाचार्य शिष्येण समस्न-गोष्ठिवचनेन पं० पदाचंद्रेण अजयमेरू दुगें गत्वा द्विपंचासत-जिन्धिवानि सश्चिकादेवि ग(ण)पति सहिताने कारितानि प्रतिष्ठितानि ""स्थिणा ॥

This bears testimony to the worship of Saccikā devī in Rājasthāna in the 12th and 13th centuries A D <sup>9</sup> From the above epigraphs and the niches of the temple at Osian it appears that she was closely associated with Cāmuṇḍā, Mahiṣāsuramardinī etc In this connection it is extremely essential to refer to the Upakešagaccha Patṭāvalī¹¹⁰ which throws a flood of light on the various problems associated with the form and nature of Saccikā and her worship by the Jain community after her conversion by Ratnaprabha Sūri. From this Paṭṭāvalī it is evident that Saccikā was a non-Jaina goddess and had got all the traits of Mahiṣāsurmardinī. The story, as given there, runs that -¹cārya Ratnaprabhasūri once prevented some of the Jains from visiting the temple of Saccikā for 'she is merciless and incessantly delights in hearing the sound of the breaking of bones and killing of

<sup>7.</sup> For Ganesa in the Jaina iconography, consult Bhattacharya, Op. cit, pp. 181-2.

<sup>8.</sup> Nähad, Op. cil., 1929, Vol II, p. 172, no. 2565.

<sup>9.</sup> Dr. Bhandarkar (Op cit., p 110) admits that "the basement moulding of the shrine of Saciyam's at Osian] are undoubtedly old but all other work is of a much later date—The temple of Saciyamata, though originally perhaps as old as the 3th century, the time when the Jaina temple was built, cannot be placed earling than the middle of the 12th century".

<sup>10.</sup> Sanse it text as polished in the Pallivali Samuccaya, 1933, Virangum, Vol. I, p. 187; and English translation of the same by A.F.R. Hoernle in the Indian Antiquary, 1890, XIX. pp. 237-8.

buffalloes, goals and other animals; the floor of her temple is stained with blood and it is hung about with festoons of the fresh skins; the teachers of devotion rites and service. are cruel men; she is altogether disgusting and horrible 113. These lines are very helpful in determining the true form and nature of Saccikā who was not at all adorable for the followers of the golden rule of ahimsā paramo dharmah. It is further narrated in the above Pattāvali that the people could not be pursuaded by \$\bar{A}c\bar{a}rya\$ Ratnaprabhasūri in any way. It was not possible for the former to discard her worship for they told the Jaina \$\bar{A}c\bar{a}rya\$ quite frankly that "what you say O Lord! is quite true, but if we do not go to worship that cruel Devi, she will slay us and our families." 12

The later portion of this story then relates a dialogue between goddess Saccikā and Ratnaprabhasūri who ultimately converted her to the Jaina view of life. We are also informed here of her non-vegetarian diet. She did not like the various kinds of cakes, sweet-meats, camphor, saffron and other sātviķa edibles which alone could be offered by the adherers of the Jaina faith. In the words of the Jaina Ācārya "what she wanted was an animal sacrifice but it was neither proper for him to give nor for her to take. 13"

This is in nutshell what the Upakeśagaccha Paltāvalī has to say about the goddess Saccikā of Osian where still exists her well known temple (as referred to above).

A broken sculpture of Mahiṣāsuramardinī in the Sardār Museum at Jodhpur confirms the above form of this goddess. In this white marble image, only the lower portion (comprising the legs of the deity, a lion, a buffalo and the small inscription of 6 lines on the pedestal) prove that this sculpture of goddess Saccikā was made

<sup>11.</sup> बातः बाचार्येण प्रोक्तः —तेयां देवीनां निर्वयित्ताया महियबोत्कटादि जीववध वधास्थिमङ्ग शब्द श्रवणकुतुहल प्रियया अविस्तायाः, रक्ताङ्कितभूमितले आद्वं चमवद्भवन्दनमाले, निष्ठुरजनसेवितं, धर्मध्यान-विद्यापके महावीभत्स रोद्रे श्रो सन्विकादेविगृहे गतुं न बुध्यते ।

<sup>12.</sup> श्वाचार्यः वच: श्रुत्वा ते प्रोचुः प्रभो युक्तमेतत परं रौदा देवो यदि छलिस्याम तदा सा कुदुस्त्रान् मारयति ।

<sup>13.</sup> श्वाचार्यः प्रोक्त -त्वया वधो बाचितः स तु लातुं वातु न बुध्यते ।

<sup>14.</sup> The writer of the present paper is extremely happy in bringing this important sculpture before the scholarly world. This image, up to this time, was lying uncared for in one of the show cases of the Jodhpur Museum.

and installed by a certain Jaina gaṇinī<sup>15</sup> in Samvat 1237 Phālguna Sudi 2 Manga lavāra This inscription on the pedestal also refers to the qualities<sup>16</sup> and gaccha<sup>17</sup> of the gaṇinī who caused this image to be prepared and installed towards the end of the 12th century A.D. ie. about a few years ater than first of the two epigraphs (of the temple of Saciyāmātā) as cited above. The inscription on the pedestal of this fragmentary sculpture can be read as:—

- । संवत् १२३७ फाल्गुन सुदि २ मंगलवारे
- 2 श्रीमद्केशगच्छीया सर्वदेवामहत्तरा (श्राशी)
- 3 (त) लोकविख्याता सत्यशील समा स्था
- 4 विनेशिका गाणिनी \*\*\* ... मर्मना
- 5 तेनेयं कारिता देवीसाधका न्ता ""यसे
- 6 '''' ॥ प्रतिष्ठिता श्री कक् '' '

The remaining portion up to the pedestal) of this sculpture of Jodhpur Museum (from Revada, alias Harasawada, parganā Jaswantpurā, Mārwār) is very interesting. Her legs are quite visible and she wears a dhotī hanging up to the middle portion of her left leg. The right foot is placed on the buffalo below. Just near the right foot of the standing deity appears a lion in a ferocious pose. Not only that, the lion has caught hold the tail of the buffalo in its mouth with the result that the tongue of the latter has naturally come out. This is sufficient to suggest that the sculpture depicts the goddess Mahiṣāsuramardini in her raudra-rūpa. The Jains gave her the name of Saccikā as is also evident from the Patṭāvalī cited abov

This is in nutshell the iconography of goddess Saccikā as furnished by the Upakeśagaccha Pattāvalī and the sculpture of the

<sup>15.</sup> A lady who is the head of the community of the Jains nuns.

<sup>16</sup> Sarvadevamahattar, lakavikhy 1, satya 3 la-ktam etc. These were infact the required virtues of a Jain monk or nun

<sup>17</sup> ie Ukefagaccha Ukefa is modern Osian itsel.

<sup>18.</sup> Dr H Goetz (The Art and Architecture of the Bikaner State, 1950, Oxford, p. 30) also refers to the cult of Durga Mahisasuramardini still existent among the Jains in some form or the other.

Jodhpur Museum. The existence of the cult of Saccikādevī has also been corroborated by the inscriptions of the 12th and 13th centuries A.D. The entry of the Hindu gods and goddesses within the fold of Jainism is a glaring example of the wide outlook of Indian philosophy. Not only that even prominent Hindu gods (Brahma, Viṣṇu and Maheśa) used to be adorned by the Jains in the form of the Jinas This is quite evident from an epigraph 19 from Nādol (Mārwar) dated saṃvat 1218 (=1161 A.D.). This Jaina inscription begins with the adoration of the Jinas in the form of the prominent deities of the Brahmanic saith 30 ie. भी स्वस्ति श्रिये भवन्तु वो देवा: अक्षाधर-शहराः सद्। विरागवन्तो ये जिनजगित लोके विश्वताः।

It is really interesting to note that there also exists a temple dedicated to Saciya Mata at Jūna (Mārwār). Śri Purusottama Prasāda Gaur (Prācīna Śilālekha Sangraha, Jodhpur, 1924, p. 2) refers to the existence of exactly a similar inscription as has already been referred to in connection with the above fragmentary sculpture of the Jodhpur Museum. The inscription from Jūna runs as follows:—

"Dated Samuat 1237, Tuesday, the second day of the bright half of Phälguna There was a pious lady named Sarvadevä. She was renowned in the world, belonged to the Ukesagaccha, and was endowed with good many virtues as piety, truth etc. She had a pure hearted female disciple called Caraṇamātya (cf Caraṇamatyā of the inscription on Jodhpur Museum image). The latter happened to be a Gaṇinī. It was she who caused to be made this image (of Saccikā) for her own welfare as well as for that of others. The existing image was installed by Śrī Kakuda Sūri". The epigraph from Jūnā thus clearifies the name of Kakuda Sūri whereas the image of Jodhpur Museum makes only two letters clear ie Kaku.

The identical nature of the above epigraphs is very interesting indeed. Since both the epigraphs bear the same language, phraseology and the date, it is very likely that the image, now lying in the

<sup>19.</sup> Epigraphia Indica, X, pp. 67-8.

<sup>20.</sup> Cf. My paper (on the influence of Jainism on a unique Yoga-Narayana Image of Jodhpur Museum), Journal of the Museums Association of India, X, 1954 and The Jaina Antiquary, Arrah, June 1954.

Jodhpur Museum, once graced the temple of Saciya Mata at Jūna It is really regretted that not a single inscribed sculpture of Saccika as such has so far been procured from Osian—a place which is so closely associated with the worship of this female deity but the principal back niche of the temple of Saciya Mata contains the image of Mahişamardini. Not only that, the inscription of V. S. 1234, referring to the temple as that of Saccika devi, has been engraved just near the image of Mahişamardini. Moreover, the deity now under worship in the main temple here is that of Mahişamardini. This is sufficient to prove that Saccika and Mahişamardini were closely associated with each other. As a matter of fact Camunda, Mahişmardini etc., come within the fold of the well known 9 Durgas (Nava-durgā).

The following epigraph from the temple of Saciya Mata states that Camunda was the former name of Saccika and that she was converted to the Jaina pantheon by Srt Ratnaprabha-Seri:—

- (i) Samvat Virāt 70 varșe
- (ii) Śri Ratnaprabhasura Jine
- (iii) Savāla kiyā Cāmuņļā
- (iv) Ko Siciyāya kari be
- (v) Oeşa Kanwalāgachawāle sam b
- (vi) 1635 ro.

[ Administrative Report of the Archaeological Department, Jodhpukxxi, p. 10]

It was well known to the people of Osian in V. S. 1655 (= 1598 A.D.) that Saccikā was none other than Cāmuṇḍā or another name given to the Brahmanic goddess Durgā. Besides this, they were fully aware of the narration as given in the Upakešagaccha-patṭāvali and already cited above.<sup>21</sup>

My friend, Dr. U. P. Shah, has recently informed me that images of Mahişamardini are still worshipped in some of the Jaina temples of Western India. It was in the month of December 1955, that the Collector of Bhilamārā (Udaipur Division) sent us a hoard of 9 Jaina

<sup>21.</sup> Paper based on my articles published in the Artibus Asiae, Ascons XVII, pp. 232-4 and The Journal of Bombay Branch Royal Asiatic Society, Bombay Dec. 1954, pp. 63-6.....etc.

bronzes<sup>28</sup> unearthed at Singoli near Bioda Police-station. It was really interesting to note that this lot contained a small bronze of Mahiṣamardini Durgā too; a fact which also bears testimony to her worship by the adherers of the Jaina faith during the mediaeval period. It is extremely essential to search for more material having a bearing on the iconography of the Jaina goddess Saccikā

<sup>22.</sup> These images have now been cleaned and their detailed account will be published very soon. Most of them bear the date and the inscriptions on their back. Infact they are very important from iconographic point of view too. The existing bronzes have now been deposited in the Victoria Hall Museum at Udaipur.

#### PŪJYAPĀDA DĒVANANDI.

By Prof. Jyoti Prasad Jain, M.A., LL.B.

In our previous paper we have seen that the Püjyapāda of the Chalukyan records and of the Dhavala Tīkā of Virsena could not have been Dēvanandi, but that he was none other than Bhatta-Aklamkadeva (circa 600-675 AD.) There are also no two opinions about the fact that Püjyapāda Dēvanandi preceded Aklamka. The Jaina tradition reaching back upto those very times is unanimous on this point. Dēvanandi has always been mentioned before Aklamka, in literature as well as in inscriptions. Aklamka himself mentions Devanandi, practically incorporates the whole of his Sarvārthasiddhi in his own Tattwārtharāja-vārtika and shows great respect and admiration for the latter's Jainendra grammar.

There is also sufficent evidence to prove that there must have intervened atleast a century between these two scholars. We know that (1) Siddhasena, the author of Sanmati-tarka (early 6th century A.D.) preceded Aklamka but he himself came after Devanandi since he mentions and quotes from the latter.

(2) In an inscription of 1137 AD, some important and ancient gurus of the Dramila sangha are mentioned, and it says that after Samantabhadra swāmi came Pātrakēsari, Vakragrīva, Vajranandi, Sumati-Bhattaraka and Aklamka. And in the Mallisena epitaph of 1129 AD. after Vajranandi there are mentioned Pātrakēsari, Sumatidēva, Kumārasēna, Chintāmaņi, Srivardhadēva, Mahēswara and Aklamka. In both these inscriptions Pātrakesari and Vajranandi find mention and that too before Aklamka. Pātrakesari wrote his Tri laxana-kadarthana in refutation of the theory of the great

<sup>1. ]</sup> A. vol. XIX nos. 1 & 2.

<sup>2.</sup> J. K. Mukhtar—Anekant, Sanmati Siddhasenanka, Nov. Dec. 1949; Sukhlal Sanghavi—Introd. to Sanmati-Tarka.

<sup>3.</sup> no. 17 of Belur Taluk, E. C. V Bl. 17 p. 51.

<sup>4.</sup> Sr. Belgola Lascriptions.

The Srivardhadeva mentioned herein also belongs to the 6th century as he is mentioned as a contemporary by poet Dandi.

Buddhist scholar Dignaga (6th century A.D.) And Aklamka has quoted from this work of Patrakesari and has alluded to him, though simply by the term 'Swami'. This, however, later on led to some confusion even in the mind of Aklamka's first commentator, Anantavirya. It seems Patrakesari was a near predecessor or senior contemporary of Aklamka, and it is why the latter mentioned him merely by the respectful epithet Swami instead of giving out his full name. It has also been stated in the first of the two inscriptions referred to above that Patrakesari was the head of the Dramila Sangha. (शीमद् द्वमित्रमंत्राम सर्) And on the authority of the Darśanasara we know that this Sangha had been founded by Vajranandi, the great grand disciple of Pūjyapāda Dēvanandi. It is obivious, therefore, that Vajranandi must have preceded Patrakesari.

(3) According to another stone inscription assigned to the 10th century A.D. and which also mentions Aklamka's famous dispute with the Buddhists, it has been said that after Gunanandi Sabdabrahma came Aklamka Simhasana'. Now according to the Pattavali of the Nandisamgha, a Gunanandi was the grand disciple of Puiyapada Devanandi and was the preceptor of Vairanandi. We also know that this Gunanandi wrote a recast of the Jainendra called Prakriyavatara, and that he has been mentioned along with Pujyapada ( श्री पृश्यपादम् स्रमलम् गुण्निन्दः देवम् ) by Somadeva (10th century A.D.) in the beginning of his Sabdarnava-Chandrika, a gloss on the lainendra. A quotation under the name of Gunanandi occurs under Sutra no. 24 of the Sabdamani-darpana of Késiraja (c. 1250 A.D.) and also on p. 169 of the Karņāţaka-śabdānuśāsana (16th century) The epithet Sabdabrahma used for Gunanandi in the inscription itself indicates a master grammarian, thus it appears that this Gunanandi the grammarian who preceded Aklamka is the same scholar to whom the recast of the Jamendra is attributed and who was a grand disciple of Pujyapada Devanandi.

With these facts before us we may certainly surmise that Devanandi must have preceded Aklamka by atleast a century, if not more.

<sup>5.</sup> M. A. R. for 1923, p. 15.

A Gunanandi was the preceptor of the donee of the Mercurra plates (466 A.D.) He would also thus be a contemporary of Devanandi

The two lower and upper limits for the date of the composition of his Jainendra were fixed by the late Dr. K. B. Pathaka, as 450 A.D (Vik. 507), the date of Iswara Krana Varsaganya, the author of Samklya-Karika who was referred to by Devanandi, and 660 A.D. (Vik. 717) the date of Vāman's Kāsikāvrtti which refers to the lainendra. If we leave the lower limit untouched for the present. the upper limit has certainly been brought down to about 500 AD. In further confirmation of this lowering down of the upper limit, it may be asserted that the first mention of the Vrahaspati Samvatsara is found in the Jainendra and the same era appears in the Gupta and Kadamba grants dating from Saka 379 to 450 (or 457 to 528 A.D.). Siddhasena, the author of Sanmatitarka who mentions Devanandi is placed in the first quarter of the 6th century A.D. Then Devanandi's great grand disciple Vajranandi who preceded Patrakesari, a predecessor of Aklamka (600-675 A.D.) cannot be taken beyond the last quarter of the 6th century A.D. In fact, he is said to have founded the Dramila Sangha in Samvat 526 which in all probability was an year of the Saka era as the same era was generally prevalent all over the south of India. This date would, therefore, come to 604 A.D. This seems to have been the last year of Vairanandi's pontifficate in the Nandi Samgha, because by founding a new Samgha he must have dissociated himself from the main line. The Pattavali of the Nandi Sangha assigns to him 22 years and thus his dates would be 582-604 A. D. But if the date given by the Darsanasara is taken to be in the Vikrama era as the work itself makes it out to be, then Vajranandi's dates would be 447-469 A.D. The said Pattavali assigns 56 years to his two predecessor together and 50 years to Devanandi himself. It would, therefore, mean that Devanandi lived either in 476-526 A.D. or in 341-391 A.D., accordingly as the date (526) of the foundation of the Dramila Sangha by Vairanandi is in the Saka or Vikrama era respectively. But the Pattavali also states that Devanandi was the 10th guru beginning from Bhadrabahu II who ascended the pontifical chair in Vik. 4 (or 53 B.C.) and that his own pontifficate lasted from vik. 258 to 308 (or 201 to 258 A.D.). According to the same authority he was the sixth guru from Padmanandi Kundkund. But the Mercarra copper plates dated Saka 388 (A.D. 466) state that the Ganga King Avinita

kongni gave grants to one Chandra-(or Vanda)-Nandi of the same Sangha-gana as Devanandi, and that the grantee was the sixth guru in succession after Kundkund. Thus it is quite likely that this donee of the Mercarra plates was a colleague or codisciple of Devanandi Puivapada. But at the same time it is also clear that the dates given by the Pattavali are not worthy of reliance. They are highly contradicted by more early and more reliable pieces of evidence as well as by the general sequence of historical facts. We have seen, in a previous issue of the Antiquary that Durvinita Kongni, the royal pupil of Devanandi ruled over the Ganga Kingdom in circa 480 520 A. D. The date of Aklamka and his nearness to Patrakesari, Vajranandi and Gunanandi makes it highly improbable that Devanandi should have lived in the 3rd or 4th century AD Moreover, the date of Iswarkrisna (circa 450 A.D.) who is mentioned by Devanandi also precludes any possibility of the latters being taken back prior to the 5th century A.D. He certainly came after Kunkund, Umassyami and Samurfabhadra: but their respective dates i.e. the better part of the first century A.D. for the first two and circa 120-180 A.D. for the third, as established uptodate after a careful and close examination of all the available facts and data by modern scholars create no great difficulty. For the intervening four gurus between Kundkund and Devanandi a period some 300 or 350 years certainly seems a bit to much, but it is just possible that the number of intervening gurus was larger. Besides, in those early times, particularly in the case of these ascetic Yogis longevity must have also been quite considerable. It is true that there is no definite data to fix his date with greater exactness, but taking all things into consideration it seems quite obvious that he could not have lived beyond A.D. 500 nor prior to A.D. 400.

Hence the date of Devanandi Pujyapada as arrived at by Lewis Rice, Prof. R. Narsimhamachar, Dr. Buhler, Dr. Keilhorn and others and hitherto generally accepted and which is the later half of the 5th century A.D. (i.e. circa 450-500 A.D.) proves to be approximately correct.

This Devanandi was the first Jaina guru to have been otherwise known as Pūjyapāda. He was so called because his feet had been worshipped by the gods. Another of his names was Jinendra buddhi

because he had been endowed with a towering intellect. He was a Kannadiga and lived in or near Talkad the capital of the western Gangas of Gangawadi 96000. He was the chief pontiff of the Nandigana otherwise known as Desivagana of the Kundkundanyaya in the Mula Samgha. The name of his preceptor was Yasonandi and his chief disciple and successor was Jayanandi. His granddisciple Gunanandi was a celebrated grammarian, and the latter's disciple Vairan and was the organiser of the Dramila Samgha and thus responsible for the introduction of Jainism in Madura the capital of the Pandvas in the far Dravidian South. Devanandi Pujvapada also enjoyed royal patronage and the western Ganga emperor Maharajadhiraja Durvinita Konguivarma was his pupil and devotee. He seems to have rendered the Sanskrit Sabdavatara of his master into Kannada. The Pujyapada charite of the Kannada poet Chandayya and the Rajavalikatha of Devachandra, both works of quite late origin, inform us that Devanandi was born in a respectable Brahmin family and that the name of his father was Madhava Bhatta and that of his mother was Sridevi. They also assert that Panini was his maternal uncle which is impossible because the great grammarian had preceded Devanandi by about a 1000 years and is known to have belonged to the extreme north, unless, however, he was some later South-Indian namesake of Panini. These accounts, in fact are more or less of a legendary character and not worthy of much reliance. Tradition also attributes to Devanandi certain miraculous achievements. He is said to have journeyed to the Videhakshetra where no ordinary human being can go; is said to have lost his eyesight due to practising severe austerities but to have regained it by a concentrated meditation upon and recitation of the Santvastaka: his feet are said to have been worshipped by the gods; he is said to have been endowed with Ausadha Riddhi, the miraculous power of healing; the touch of water used for washing his feet is said to have had the virtue of turning iron into gold, and so on. What truth there is in these traditional stories one cannot say. Still in the absence of anything definitely contrary there seems to be no harm in taking them at their face value.

At least, there is no doubt that Devanandi Pujyapada is one of the most celebrated and renowned Jaina ascetic scholar of the

Digambara school. Kundkund, Umaswamin, Samantabhadra, Pujyapāda and Aklamka, in the same order have always been regarded as the greatest celebrities of ancient times belonging to that school. He was a great author, a pre-eminent scholar and a versatile genins. He was not only a great philosopher and master of Jaina doctrine, but was also a sublime mystic and renowned Yogi. As a Laxanakara, that is in the art of defining things he was superb. He was a great poet, well versed in the laws of prosody and a fine logician too. As a grammarian he is classed among the greatest masters of that Science, and was highly proficient in the science of medicine, particularly in the Salakva Tantra. He was said to have been well versed in the mystry of the six systems of philosophy and to have been endowed with infinite learning'. Posterity gave him such Viswavidvacharana i. e. an ornament to the universal knowledge.

His wellknown works are (1) The Jainendra Vyākaraņa (2) The Sarvārthasiddhi, a learned commentary on the Tattwārtha-adhigama-sūtra of Umāswāmin, (3) Samādhitantra also known as Samādhi-sataka a mystic composition, (4 Iṣṭopadesha, (5) Daśabhakli or Siddhabhaktyadi-sangraha, (6) Sabdāratāra, the famous Nyasa on Panini's grammar, (7) Kalyānakāraka, a masterly work on medicine, (8) Jainābhiṣeka, a devotional and poetic piece on prosody, (9) Śāntya-ṣṭaka, a devotional hymn. Jayakirti in his Chhandānuśāsana attributes to him a work on prosody by name Chhanda śāstra, Lewis Rice a Surasasangraha and R. B. Hira Lal an Urepāsakāchāra and a Śrāvakāchāra. A Nyasa on Śākaṭāyana and on Panini's Kasika vrtti along with some other works are also attributed to him.

The high esteem in which this great saint scholar Devanandi, the Pujyapada I of Jaina tradition, was held by posterity may be gleaned from the following extracts from the works of later scholars and from epigraphical records:—

१ इन्द्रश्चन्द्रः काशकुल्स्त पिशको शाकटायनाः। 1 (— भाउनाठ) पाणिन्यमर जैनेन्द्रा जयन्त्यच्टीच शाब्दिकाः॥ (— भाउनाठ)

"इन्द्ररचन्द्रशक्ट तनवः पाचिनिः पूज्ययादो । यद्योवाचापिशांसरमरः काशकृत्ति । " " गार्वस्यारायचेऽस्ति ॥"

<sup>1.</sup> Another version of this verse as found in damaged form on the last page of the palm leaf ms, of যাল্যাৰ্থ বারিকা:—

- २ तमः श्री पूज्यपादाय सञ्चर्धा यदुपक्रमम् । मदेवात्र तदस्यत्र यस्तात्रास्ति न तत्क्वचित ॥ (जैनेन्द्र प्रक्रियायां-गुधानांत्रहः)
- श्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लच्चम् ।
   द्विसंघानकवेः कःव्यं रस्तत्रयमपश्चिमम् ॥ (नाममालायां-घनञ्जयः)
- असिद्धः सिद्धसेनस्य विद्धो देवनन्दिनः ।

  द्वेषा समन्तमद्रस्य देतुरेकान्त साधने ॥

  Quoted by Aklamka in his निद्धिविनिश्चय—(ch. VI) देतु सञ्चा सिद्धि,
  repeated by Anantavirya in his commentary on that work
  and also by Vadiraja in his न्ययविनिश्चय विवरण् । It has also
  been quoted by Laxmidhara in his एकान्तलंडन but in a slightly
  varied form, viz. श्रसिद्धं सिद्धसेनस्य विद्धं देवनन्दिनः ।
  द्वयं समन्तभद्रस्य सर्वथैकान्त साधनमिति ॥
- प् The same Laxmidhara in his above mentioned work also speaks of Pjyapada as "षड्रशाँन रहस्य संवेदन समादित निस्तीम वांडित्यः मंडिताः"।
- कर्वानातीर्थकृद्देवः कितरांतत्र वर्ण्यते ।
   विदुषां वाङमलध्वंति तीर्थे यस्य वचोमयम् ॥ (श्रादि पुराखो जिनसेनः)
- भ्रचित्य महिमादेवः सोऽभिवंद्यो हितैषिया।
   शब्दाश्चयेन विद्वयन्ति साधुत्यं प्रतिक्रिमताः॥ (पाश्वनाथ चरिते वादिराज)
- पूज्यपःतः सदापूज्यपादः पूज्यैः पुनातुमाम् ।
   व्याक्षमणार्यांवीयेन तीणों विस्तांर्ण सद्गुणः ॥ (पाएकवपुराणे शुभचन्द्रः)
- ६ शब्दाब्बीन्दुं पूज्यरादं च वन्दे- नियमगारटीकायां पद्मप्रभः
- १० श्रापाकुर्वन्ति यहानः कायवाक् चित्त संभवम् । कलंक संगिनासेऽयं देवनन्दी नमस्यते । — (शानार्यावे शुभचन्द्रः)
- ११ [मरिपुक्तपावसीसो दाविडसंघस्स कारगो दुहो ।
  गामिण वक्तवादी पाहुडवेदी महासत्तो ॥
  पंचसप कुब्बेसे विक्रमरायस्स मरण पत्तस्य ।
  विविक्षण महुगजादो दाविडसंघो महामोहो ॥ —(दर्शनसारे देवसेनः)
- १२ "मरदि जैनेन्द्र' मामुरं एनल् श्रौरेदं वाणिणी यके टीकु बरेदं तत्त्वार्थमं टिप्पणादिम् श्रारिपदं यनत्रमन्त्र।दिशास्त्रोक्त करमं भूरज्ञणार्थं विरन्तिस जसमुं तालिददं विश्वविद्या-मरणं भव्याक्षियाराधित पदकमलं पूज्यपादं त्रतीन्द्रम् ।"
  - -(कन्तडचर्मपरीचायां कृतिविलासः)
- १३ <sup>भ</sup>रदु सकत श्रादिम जिनेन्द्रोक्त सिद्धान्तपयः पयोधिपारग भी पूज्य पादमुनीन्द्र चार चरखारविंद गंध गुलानंदित मानस श्री मदलिक कला गमोत्तुंग मंगविभुरचितमप्य

स्रोन्द्रमधिवर्षण दोलु घोड शाचिक रं समातम्" —(क्रोन्द्रमणिदर्षेणे मंगरा कः)

- १४ ' पूरवपादमुनिगलु'पेलद कल्याच कारक वाइड निद्धान्तकदिष्टं' (नित्र हरिनाम)
- १५ 'यो देवनांनद प्रथमाभिषानो बुद्धया महत्या म जिनेन्द्र बुद्धिः ।
  भी पूच्यपादोऽजिन देवताभिर्यत्पृत्तितं पदायुगपदीयं ।ः
  जैनेन्द्र निजश्चद भाग मतुलं सर्वार्थसिद्धिःपरा ।
  सिद्धान्ते निपुणात्वमुद्ध कवितां जैनाभिषेकाः स्वकः ॥
  कन्दः सहमधियं समाधिशानकं स्वास्थ्यं यदीयं विदा ।
  माख्यातीहस स पूज्यपाद नियः पूज्योमुनिनांग्रीः ॥

(Sr Belgola Insc 40 (64) s. 1085)

- \*अखि" न्याय कुमृत चन्द्रोदय कृते नमः, शाकटायनकृतसूत्र कर्मे ब्रशन्दवे ।
  न्यासं जैनेन्द्र संश्वः सकल बुधनुतं पाखिनी यस्यभूयो,
  न्यासं शब्दायकारं मनुज्ञति हितं वैद्यशास्त्रः च कृत्वा ।
  दस्तत्वार्थस्य टीकां व्यरचय दिह तां मःत्यमी पूज्यपाद,
  स्वामी भूपाल वंद्यः स्वपर हतवचः पूर्याहरवोषवृतः ॥ —(E. C. VIII Nr 46)
- १७ प्रागम्यभाषि गुरुषा किल देवनन्ती, बुद्ध्या पुनर्तिप्लया स जिनेन्द्र बुद्धिः । भी पूज्यपाद इतिचैषबुधैः प्रचल्ये यस्पूजितः पदयुगे वनदेवताभिः॥
  (S. B.G.no 105 (254) of s. 1320)
- १० भी पूज्यपादोक्षृत धरमैराज्यस्ततो सुराधीश्वर पूज्यपादः ।

  वदीय वैदुष्य गुणानिदानों वदिन शास्त्राणी तदुद्धनानि ॥

  पृत विश्वसुद्धिरयमत्र योगिभिः कृतकृत्य भावमनुविभदुच्चकैः ।

  जिनवद्भम्व यदनक्ष चापहुत्स जिनेन्द्रबुद्धिरित साधुनिश्वतः ॥

#### तथा

'श्री पूज्यपाद मुनिर प्रतिमोषषद्धि जीयाद्विदेह जिन दर्शन पूतगामः। यत्पाद धौतजल संध्यर्थ प्रभावात् कालायसं किलतदा वन तीच कार।। SBG. no. 108 (258) of S. 1355)

- १६ सर्व अयाकरको निपश्चिदिन्न दिन्न औ पूज्यपादः स्वयम्— in praise of Meghchandra Travidyadeva—(SBG, nos. 47, 50).
- २० जेनेन्द्रे पुरुवपाद:- for Jinachandra (SBG. no. 55).
- २१ शब्दावतार कार देवभारती-निवद्ध-बृहत्यथाः for Ganga King Durvinita (E.C. XII Tm. 23 p. 7).
- २२ जीयात्सोऽत्र जिनः समस्त विषयः श्री पादपूज्योऽमलो ।
  भन्मानन्द्करः समाधिशतक श्रीमत्प्रमेन्दुः प्रभुः ॥—(समाधितंत्र टीकायां प्रभाचन्द्रः)
  etc. etc.

# JAINA GURUS OF THE NAME OF PUJYAPADA (Conclusion)

By

(Prof. Jyoti Prasad Jain, M.A., LL. B)

Thus we have seen that some two dozen references and allusions in literature and epigraphical records, to the Jaina gurus known by the name of Pūjyapāda when boiled down leave us with about sixteen apparently unconnected Pūjyapādas. But a further and closer examination of all the data available shows that they can easily be further resolved into atleast four quite distinct Jaina gurus of that name, namely Pūjyapāda Dēvanaņdi (circa 450-500 A.D.), Pūjyapāda Bhaṭṭa-Aklaṃka-dēva (circa 600-675 A.D.), Pūjyapāda Yogi the Siddha (circa 1300 A.D.), and Pūjyapāda Bhaṭṭa-akla of Karkala (circa 1500 A.D.)

It is quite possible that besides these four some other gurn or gurus with the same name may yet be found out, but as to the existence and distinctly separate identities of the above mentioned four Puiyapadas there is absolutely no doubt—It is also obvious that they themselves have often been confused with one another, and it is not a new thing nor an only instance. Bhadrabahu. Padmanandi. Kālaka, Samantabhadra, Siddhasēna, Guņanandi, Aklamka, Vidyānand, Anantvirya, Jinasena, Vadiraja, Prabhachandra, Nemichandra, Dharmabhusana, Subhachandra, Sakalakirti are some of the more important Jaina gurus and eminent authors who each had several later namesakes of his own, which circumstance has ever led to considerable confusion and misunderstanding in the minds of historians and scholars both old and new. The mixing up of different, many a time quite unconnected traditions without analysing them scientifically has often played havoc. And it has been mostly due to similarity of names.

In this particular case of the Püjyapādas the reasons for such a confusion are quite obvious. For example, (1) they find mention under the identical name, Püjyapāda. But it should now he evident that in the case of the first guru, that is Devanandi, this term has

been applied to him as a title which he had won by his Yogic-cummystic powers and which later tradition believed was due to the fact that his feet had been worshipped by the forest deities (बनदेवतामिः) In the case of Aklamka this term was used simply as a mark of respect meaning that his feet were worth worshipping, as is often done by many people for their predecessors, gurus, parents or respected elders. Although in his case the term never seems to have become much popular, still its use is known to have persisted for several centuries after him. It is why the authorship of his Sārasangraha (or Pramāṇa sarasangraha) and Nyayakumudchandra (i.e. Laghiyastriya) was attributed to Devanandi. The third and fourth Pujyapadas had this term for their real and proper name and not as a title or mere mark of respect. By that time the name had become so popular that it began to be adopted as a first name.

(2) Both Devanandi and Aklamka were mentioned by some later writers simply by the term Deva. But while it was the first part or a short form of the original name of Devanandi, it denoted the Sangha of the latter and was also used simply out of reverence for him (i.e. Aklamka) by his successors, admires and commentators who were zealous students of his own school of Jaina logic, (3, Both of them were famous for their mastery over Sanskrit grammar, and if Devanandi was the author of the masterful work Jainendra, probably of the Sabdavatara Nyasa on Panini's work also and was regarded as an authority in that branch of learning, we have reason to believe that Aklamka might also have written some valuable work on grammar. (4) Both of them wrote their respective commentaries, the Sarvarthasiddhi and the Tattwartharajavartika on the Tattwarthadhigama Sutra of Umaswamin, and both these works equally held in high esteem by posterity were generally referred to by their generic name Tattwartha Bhasya. (5) Prabhāchandra (980-1065 A.D.) wrote a vrtti on the Jainendra of Devanandi Pūjyapāda and the Nyayakumudchandra Tika on an important work of Pujyapada Aklamka, and he also wrote a Nyāsa on the grammar of Sākaṭāyana junior. Hence in later times he also became a source of confusion between the first two Puiyapadas It is also likely that this Prabhachandra himself might also have been alluded to by some later admirers of his by the term Pujyapada. In that case the number of the knows

Pujyapadas will go up to five, and in that case some of the work viz. Pratishthapatha, Upasakachara etc. might also be his creations.

(5) There is ample evidence to prove that Devanandi was also a reputed master of the science of medicine and had also written some work or works on that subject. At the same time, Pujyapada Ill was also a famous physician and alchemist who seems to have written some books on medicine 'He was also a Siddha and a Yogi and both these qualifications are ascribed to Devanandi as well. Then Nagarjuna the famous Buddhist scholar is known to have flourished comparatively close to the times of Devanandi, but another Nagarjuna, the famous Siddha of South India, who is regarded as one of the great early Acharyas of the Siddha school of South Indian medicine, is said to have been the disciple and sister's son of Pujyapada yogi, presumably that of circa 1300 A. D. Buddhist scholar, Jinendrabuddhi wrote a Nyasa on the Kasikavrtti and since Devanandi also had Jinendrabuddhi as another of his names, these two scholars have also often been confused (7) Aklamkadeva and the Puivapada no. 4, of Karkal, both have been called Bhattarakas. But while the former was so called simply out of respect, the latter was a regular Bhattaraka, a distinct class of the Digambara Jaina gurus of later times. (8) There are many inferior and later compilations on medicine, Pratishtha ceremonies, Sravakachara, etc. which must have been the creations of the later Pulyapadas and which have generally been believed to have been the works of either of the first two Puivapadas.

From the foregoing discussions, atleast one fact is clear and it is that the history of the Jaina Sangha is still in the making, and although everyday fresh and valuale light is being thrown on its different phases and aspects, there is yet much which requires to be properly done.

### जेन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम

- १ 'जैन-सिद्धान्त-मारकर' हिन्दो पाएमासिक पत्र है, जो वर्ष में दो बार प्रकाशित होता है।
- २ 'जैन-एन्टीक्वेरी' के साथ इसका वार्षक मूल्य देश के लिये ३) है, जो पेशगी लिया जाता है। १॥) पहले भेज कर ही नमूने की कापी मंगाने में सुविधा रहेगी।
- ३ इसमें केवल साहित्य-संबन्धी या अन्य मद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थं स्वीकृत होंगे। प्रवन्धक 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' धारा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता जगा सकते हैं। मनीधार्डर के कपये भी चन्हीं के पास भेजने होंगे।
- ४ पते में परिवर्तन की सूचना भी तुरन्त आरा को देनी चाहिये।
- 4 प्रकाशित होने की तारीख़ से दो सप्ताह के मीतर यदि 'मास्कर' प्राप्त न हो तो इसकी सूचना शीघ्र कार्याखय को देनो चाहिये।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर अर्वाचीन काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्त्त-विज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहिश्य, दशैन प्रसृति से संबंध रखने वाले विषयों का हो समावश रहेगा।
- लेख. टिप्पणी, समातीवना आहि समी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में लिखकर सम्पादक 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' आरा के पते से आने चाहिये। परिवर्त्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये।
- न किसी लेख, टिप्पणी आदि को पूर्णत: अथवा अंशत: स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सम्पादकों को होगा।
- ९ अखीकृत तेख लेखकां के पास बिना डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते।
- १० समालोचनार्थ धत्येक पुम्तक की दो प्रतियाँ 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' कार्यालय आरा के पते से ही भेजनो चाहिये।

PRINTED AT SHREE SARASWATI PRINTING WORKS, LTD.
ARRAH

# जैन-सिद्धान्त भास्कर

माग २१

किरग १

## THE JAMA ANTIQUARY

Vol. XX

No I

Edited by
Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt.
Prof Jyoti Prasad Jain M A., LL. B.
Sri. Kamata Prasad Jain, M.R.A.S., D.L.
Pt. K Bhujbali Shastri, Vidyabhushan.
Pt. Nemi Chandra Shastri, Jyotishacharya,

# Published by THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY (JAIN SIDDHANTA BHAVANA) ARRAH (Bihar)

Annual Inland Rs 3.

Single Copy Rs. 1/8

JUNE, 1954.

### जैन-सिद्धान्त-भास्कर

#### जैन-पुरातस्य सम्बन्ध षाणमासिक पत्र

भाग २१

जून १६५%

किरसा १

#### सम्पादकः

श्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट् श्रोफेसर ज्योति ५साद जैन एम. ए., एल. एल. ची. बावू कामता प्रसाद जैन, एस. चार. ए. एस., डी. एल. श्री पं० के. मुजवली शास्त्री, विद्याभूपण. पं• नेमिचन्द्र जैन शास्त्री, ज्योतिपाचार्य, साहित्यरत्न.

जैन-सिद्धान्त-भवन आरा-द्वारा प्रकाशित

भारत में ३)

एक प्रति का १॥)

### विषय सूची

| ę        | राजस्थान में जैन-देवी सच्चिका पूजन-श्रीयुन् रत्नचन्द्र अपवाल         |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|          | ६म० ए०                                                               | . 8   |
| ?        | मध्यकालीन जैन साहित्य में मुद्रा सम्बन्धो सामग्री-श्रीयुत् रतनचन्द्र |       |
|          | अप्रवाल एस० ए० ःःः '•••                                              | Ę     |
| ₹        | जैन सम्राट् कुमारपात सोतङ्की—श्रीयुत् शेव उयं ति प्रसाद जैन          |       |
|          | एम० ए०, एत-एत० बी०                                                   | १७    |
| 8        | शासन देवी अम्बिका और उनकी मान्यता का रहस्य-श्रीपृत् व वृ कामता       |       |
|          | प्रसाद जैन डी० एल०, एम० आर० ए० एस०                                   | • হুব |
| K        | अथ मोहरम गुरालिख्यते, मतिच हिद्रका                                   | ४१    |
| Ę        | हनसोगे—विद्याभूगण पं० के० भुजवती शःस्त्री                            | છુ    |
| 9        | सिद्धराज सोलङ्को का दत्तक पुत्र तथा सम्राट् कुमारपाल-श्रीयुत् प्रो०  |       |
|          | अ्योति प्रसाद जैन एम० <b>ए०, एल-एल</b> ० बी०""                       | Ko    |
| <b>E</b> | साहित्य-समीह:—                                                       |       |
|          | १ सर्वार्थेसिद्धि (हिन्दी अनुवाद सहित) ""                            | ४ह    |
|          | २ कालिदास का भारत (द्वितीय भाग) ""                                   | KE    |
|          | ३ धूपकेधान "" ""                                                     | Ęo    |
|          | ४ ध्वनि ऋौर मंगीत— "" ""                                             | ६१    |
|          | नेमिचन्द्र शास्त्री                                                  |       |
|          | <ul> <li>पहला कहानीकार—श्रीराम तिवारी बी० ए० (घॉनर्स)***</li> </ul>  | ६१    |



#### जैन पुरातत्त्व और इतिहास-विषयक षण्मासिक पत्र

भाग २१

जून, १६५४। स्त्रापाढ़, बीर नि० सं० २४८०

किरण्

### राजस्थान में जैन-देश सिन्नका पूजन

[ लेखक-भ्रं'युन् रानजन्द्र अग्रयाल, एमा ए० ]



जोधपुर नगर से लगभग ३६ मील तृत्र स्थित खोमियाँ (प्राचीन उपकेश व उकेश) का 'मियामाता का मन्दिर' एक उर्चा पहाई। पर गिमित है। यह मचियामाता उसी देवालय के मध्यकालीन शिवाले खों की 'मिख्यका' व 'मिक्चका' ही है। मारवाइ में 'मिया' के इस पावत्र स्थान की बहुत मान्यता है तथा मैकड़ों मीन से यात्री यहाँ खपनी श्रद्धाञ्चलि अपित करने खाते हैं। खोमवाल जैन वन्धु तो इस देवालय को बहुत महत्त्व प्रदान करते हैं। मिच्या के उपासकों के विषय में यह कहा जाता है कि यदि वे खोमियाँ अन्तें तो माना के दशन नो खबस्य करें परन्तु दशनीपरान्त उन्हें एक भी रात्रि वहाँ तहीं ठहरना चाहिए। उन्हें यह भय रहना है कि वहाँ एक रात्रि भी रहने से कहीं देवी क्रुद्ध न हो जावे।।

#### २ जैन शिलालेखों में सच्चिका: ...

- (१) सचियामाता के उन्युक्त देवालय में स्वयं गर्भगृह के बाहर की ताकों में प्रमुख तीन ताकों में तो चामुण्डा, महिपासुरमिईनी तथा शांतला का मूर्तियाँ उत्कीर्ण
- १ प्राप्त से जगनग १ मील दूरी पर इसी न(म का रेलवे स्टेशन जो पूर-फलोदी-पोकरन रेलवे जाइन पर स्थित है।
  - २ द्रष्टन्य-मार्कं यॉक्नीजिकल सर्वे घोफ इशिड्या, ऐनुवल श्पिटं, १९०८-६, ए० १०९-११०

हैं। देवी के इस भवन के प्रमुख गर्भगृह के वीछे संवत् १२३४ चैत्रशुदि १० गुरुवार का एक शिलालेख ब्त्कीर्ण है, जिससे यह स्पष्ट झात होता है कि इस देवगृह में चिष्डिका, शीतला, सक्चिका, दोमंकरी तथा देत्रवाल की मूर्तियाँ स्थापित हुई थीं। शिलालेख का महत्त्वपूर्ण श्रंश इस प्रकार है:—

"सचिवकादैवि प्रापात्—कर्मणि चंडिका-शीतला-श्रीसच्चिकादैवी-चेमंकरी-श्री चेत्रपाल-प्रतिमाशिः सहितं जंघाघरं आत्मश्रेगार्थं कारितम्"। इसी लेख के पास प्रधान ताक की मूर्ति महिषमादिंनी की है।

- (२) इस वृत्त तथा उपर्युक्त ताकों की मूर्तियों में पूर्ण सास्यता प्रतीत होती है। सिंचका का सम्बन्ध महिपासुरमिर्दिनी, चिएडका छादि तान्त्रिक देवियों से था। जैनम के विशाल दृष्टिकोण के परिणाम स्तरूप तान्त्रिक विचारधारा के अन्तर्गत किरिपय देव-देवियों की छाभिन्यिक चित्र एवं मूर्तिकला द्वारा सिद्ध हो चुकी है। मारवाड़ राज्यान्तर्गत जुना नामक स्थान के संवत् १३५२ (=१०६५ ई०) के लेख द्वारा यह ज्ञात होना है कि श्री छादिनाथ के प्राचीन देवालय में विद्यमर्दन चेत्रपाल, चाडएडराज आत्र छात्र हो मूर्तियाँ विद्यमान थीं। इतना हो नहीं ब्राह्मण तथा जैन मनावलिक्यों का ता बहुत प्रेम का व्यवहार नाडोल के संवत् १२२० (=१९६१ ई०) के लेख द्वारा और भी राष्ट्र हो जाता है क्योंकि यहाँ लेख के प्रारंभ में ही ब्रह्मा—विष्णु तथा महेश की 'जिन' नाम से स्तुत्त की गई है अर्थात्—ओं स्वस्ति श्रिये भवन्तु वो देवा: ब्रह्मश्रीधरशङ्कराः सदा विरागवन्तो ये जिनजगति लोके विश्रुताः'।
- (३) श्रोसियों के सचियामाता मन्दिर के एक श्रान्य लेख में भी सच्चिका देवी के पवित्र गृह का उल्लेख है। विक्रम संवत् १२३६ कार्त्तिक शुद्धि १ बुधवार का यह

१ वसन्तगढ़ (मिरोही, राजस्थान) से प्राप्त संवत् ६८२ (= ६२५ ईसवी) के जेख में इस भूभाग में क्षेमार्थी जैमंकरी के देवालय की विद्यमानता का बोध होता है।

२ पूर्णचन्द्र न।इड् कृत 'जैन कंख संग्रह', भाग १, क्वकत्ता, १९६८, एष्ठ १६८, खेख संस्था ८०५।

३ जर्नल यू॰ पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, भाग २३, १९५०, ए० २१८-२७; जर्नल इिख्डयन सोसाइटी आँफ ओरिएन्टल आर्ट, भाग १५, १६४७, ए० ११४ -१७७; बी० सी० महा- चार्य कृत 'जैन आइकानोग्राफ़ी १९३६, जाहीर, ए० १२८-९, १७०-१, १८८-१, इत्यादि, साँ० एच० गोपरस, आर्ट एगड आर्की टैक्चर आफ बीकानेर स्टेट, १९५०, आक्सफोर्ड, ए० ५०।

४ ऐपिमाफिया इविडका, भाग १९, पू० ५१-६० । ५ वहीं भाग ६, पू० ६७-८ ।

६ द्रष्टच्य मेरा लेख, जर्नल इशिडयन स्यूजिम्स, भाग १०, १९५४—जोधपुर संप्रहालय की एक योगनारायण प्रतिमा पर जैन प्रभाव।

लेख इस प्रकार है:—"अदोह श्री केल्डणदेव महाराज राज्ये… तद्भुकी श्री उपकेशीय श्री सिच्चकादेवि देवगृहे श्री राजमेवक ……यारावर्षण सिच्चकादेवि भिक्तिपरेण श्री सिच्चकादेवि गोष्ठिकान् भिण्डाः……श्री सिच्चकादेवि कोष्ठागारात् मुग मा १०। घृतकर्ष १ भोजकेभ्यो हिनं प्रति दातव्यः [नाहड़, उपयुक्त, पृ० १६८, लेख संख्या ८०४]। इस लेख द्वारा सिच्चका देवी का श्रीमियाँ (उपकेश) नगर के साथ सम्बन्ध मुस्पष्ट है।

(४) लोद्रवा (जैसलमेर से लगभग १०-१२ मील) के प्राचीन पार्श्वनाथ मन्दिर में रक्खी हुई गर्गोशप्रतिमा की चरण चौकी पर वि० मंत्रन् १३३७ (= १२८० ई०) के लेख' द्वारा भी ईसा की १३ वीं शताब्दि में सच्चिका पूजन पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ यह बताया गया है कि इस देवी की मूर्ति अजमेर दुग पर स्थापित हुई तथा पूजी गई:—'अजयमेरुदुर्गे गत्वा द्विपंचासन जिनविष्यानि सच्चिकादेवि गर्गापति सहितानि कारितानि प्रतिष्ठितानि'। जैन बन्धुओं द्वारा गर्गोशपूजन भी सर्वज्ञात ही है।

#### ३. सच्चिका देवी का स्वरूपः —

श्रव यह निर्धारित करना श्रावश्यक है कि जैन देवी मिन्चका का क्या स्वरूप था ? श्रोसियाँ के शिलालेखों व सिचया माता के देवगृह की प्रधान ताकों द्वारा तो यह ज्ञात होता है कि सिच्चका तान्त्रिक देवी ही थी। इन दिशा में श्रधिक ज्ञान 'उपकेशगच्छ पट्टावलां' द्वारा प्राप्त है। यहां सिच्चका के भोजन, रीट्र एव श्राहंसात्मक पूर्व रूप इत्यादि के विषय में प्रचुर सामग्री उपलब्ध है। इस पट्टाविल में यह वर्णित है कि सिच्चका देवी प्रथम महिषासुरमिंदिनी रौद्र रूपा थी तथा श्री रत्नप्रभस्रि के प्रभाव से हिसामाव त्याग कर जैनधम में निवष्ट हुई। प्रारम में हिस्स देवी होने के कारण यह जैन बन्धुओं द्वारा न पूजी जाती थी। रत्नप्रभस्रि के मुख से निकले हुए वाक्य के श्रामार तो 'सिच्चका के देवभवन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह देवी निर्दय हदया है; श्राह्मभक्षन किया द्वारा प्रसन्त होने वाली है; माहेपाद जन्तुओं को खाने वाली है; इसके मन्दिर का करों रक्तरिखत रहता है...इत्याद [अतः श्राचार्येण प्रोक्तः – भो यूयं श्राद्धा तेषा देवीन निर्दयिचताया महिष-बोत्कटादिजीव वधारिथभंगशब्द श्रवण कुतुहल-

१ नाहक, उपर्युक्त, साग ३, पृ० ६७२ लेख संख्या २५६५।

२ द्रब्टब्य महाचार्य, स्पर्युक्त, ए० १८१-र ।

३ पट्टावजी समुच्चय, भाग १, बीरमगाम, १९३३, ए० १८७ तथा हर्नले द्वारा अन्दित श्रंश, इविस्थन एवटीक्वेरी, १८६०, माग १९, प्र० २३७—२३८।

प्रियया अविरतायाः रक्तांकितभूमितले आर्द्रचम्भेवद्भवंदनमाले निष्ठरजनसेवितं धर्मे ध्यानविद्यापके महावाभतसरोद्रे श्री सच्चिकादेविगृहे गंतुं न बुध्यते ]। भला सत्य एवं अहिंसा के परमोगासक जैनाचार्य इस प्रकार की देवी का यूजन क्यों कर करते ?

उक्त पट्टाविल में यह भी विश्ति है कि रक्षप्रभसूरि ने यह प्रयता किया कि लोग सिचियका के मिन्दर में प्रवेश तक न करें परन्तु लोगों को सदैव यह भय बना रहता था कि वह घोरहता कहीं उन्हें सकुटुम्ब ही न मार डाले । आचार्यः वचः श्रुत्वा ते प्रोचुः— प्रभोयुक्तमेतन परं रोद्रा देवी यदि छलिस्याम तदा सा कुटुम्बान् मारयित]। इसी पट्टावली के अगले संदर्भ में यह उल्लेख है कि रत्नप्रभसूरि के समच प्रकट हुई तथा कुछ भच्य पदार्थ मांगे। इस पर निरामिष आचार्य ने यथाप्राप्य मिट्टान्नादि भेंट किये परन्तु पशुविल को इच्छुक उस देवो को वह सब स्वीकार न था। स्वयं रत्नप्रभसूरि कहने सगे कि "वह तो पशुविल चाहनी है जिसको भेंट करना मेरे लिये कठिन है [आचार्यः प्रोक्तं—त्वया वधो याचितः स तु लानुं दानुं न बुध्यते]। तदनन्तर सच्चिका ने रोद्रहप का त्याग कर जैनधर्म की दीचा प्रहण की।

#### ४ सच्चिका की एक महत्वपूर्ण पापाया-प्रतिमा:-

उपकेशगच्छवहाविल द्वारा प्रम्तुन विवरण की पुष्टि तो जोधपुर संप्रहालय की एक खिएडत पाषाणप्रतिमा द्वारा हो जानी हैं। इस मूर्ति को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय इस लेख के लेखक को ही हैं! जोधपुर संप्रहालय की सी मूर्ति छभी तक तो अन्यत्र कहीं नहीं मिली है—ऐसा कहने में संकीच नहीं हैं। सम्भव हैं भविष्य में इस ध्याशय की प्रतिमाएँ प्रकाश में अवं जोधपुर संप्रहालय की इस अज्ञात मूर्ति में देवी का ऊपर का भाग सर्वथा खिएडत एवं अविद्यमान हैं। केवल दोनों टांगें तथा दोनों पैर विद्यमान हैं तथा टांगें पर घोती पहनी हुई हैं। टांगों के नीचे पड़ा हुआ महिष तथा उस पर वेग से कपटता हुआ सिंह सर्वथा स्पष्ट हैं। सिंह ने महिष की पूंछ को अपने मुक्क में पकड़ लिया है तथा वेदना के पिरणामस्वक्ष्य महिष की जिह्ना बाहर निकल आयी है। श्वेतसंगमरमर की बनी इस प्रतिमा के नीचे चौकी पर विक्रम संवत् १२३७ का एक लघुलेख उत्कीर्ण है जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि महिषासुरमिद्दीनी देवी का नाम सच्चिका भी था तथा इसकी प्रतिष्ठ। एक गणिति (जैन सिच्चिण्यों के गण की अप्रणी) द्वारा सम्पन्त हुई थी। प्रस्तुत लेख में इस गणिती के गुणकमेशीलस्वभाव तथा गच्छ पर भी प्रकाश पड़ता है। संवत् १२३७ की यह कलाकृति अतीव महत्वपूर्ण है। इसकी चरणचौकी का शिलालेख इस प्रकार है:—

- (१) संवत् १२३७ फाल्गुन सुदि २ मगलवारे
- (२) श्रीमदूकेशगच्छीया सव्वदेवमहत्तरा (श्राशी
- (३) त्) लोकविख्याता सत्यशीलसमा...स्या
- (४) विनेधिका गणिनी चरणमत्या .....म्मेला
- (५) तेनेयं कारिता देवीमच्चिकाम्ता .... यसे।
- (६) ""। प्रति (ष्ठिता) श्रीककु ""।।

यह मूर्ति मारवाहान्तर्गत जसवन्तपुरा परगने के प्राम रैवाड़ा (व हरसवाड़ा) से प्राप्त हुई है। यहां लेख जूना (मारवाड़) स्थित सिवियाय माता के मन्दिर में भी बत्कीर्ण हैं [द्रष्टव्य, पुरुषोत्तम प्रसाद गाँड़ कृत 'प्राचीन शिलालेख संप्रह' जोधपुर, पृ० २]। श्रोसियाँ के बि० मं० १६४५ के लेख द्वारा भी स्पष्ट हो जाता है कि सिच्चका तथा चामुख्डा समानार्थक शब्द हैं। ["चामुख्डा को सिचियाय करी रत्नप्रभसुर जी ने" —श्रथीत् रत्नप्रभसूरि जी ने चामुख्डा को सिच्चका रूप में परिशात किया था]। सम्भव है जोधपुर संप्रहालय वार्ला मूर्ति जूना के देवालय से ही रेवाड़ा पहुँची हो।

राजस्थान के इस भूभाग में ईसा की १२ १३ वीं शताब्दियों में सच्चिका-पूजन अतीय महत्वपूर्ण है तथा हो संस्कृतियों के समन्वय का द्यांतक है। प्रस्तृत नियन्ध में प्रथम प्रयास द्वारा अल्प सामग्री को विद्वद्वर्ग के समज्ञ समुपस्थित किया जा रहा है। आशा है शीघ्र ही अज्ञात एव यत्र तत्र विखरी पड़ी एतद्विषयक अन्य मूर्तियाँ प्रकाश में आवेंगी जिससे राजस्थान के इस प्रदेश में सच्चिकापामना पर अधिक प्रकाश पद सके। डॉ० शाह ने मुक्ते बताया है कि कतिएय जैन देवालयों में अभी भी महिषमिहनी की पूजा होती है। यह सब वास्तव में महिषमिदनी के सच्चिका रूप में अङ्गीकार भाव के परिशास स्वरूप ही सम्भव हो सका है।

. Million ..

#### मध्यकालोन जैन साहित्य में मुद्रा सम्बन्धी सामग्रो

[ श्रीयुत् रत्नचन्द्र स्रमनान, एम. ए. ]

जैन साहित्य के सम्यक् अध्ययन द्वारा मुद्रा के दोत्र में पर्यात प्रकाश पड़ सकता है। जैन साहित्य में तो बहुत सी विदेशं। ' मुद्राश्रों का भी उल्लेख उपलब्ध है। यथा—परिण्यक, पायक्क, सतिरक, साभरक, खत्तपक, दीनार, केविडका अथवा केतर "" दत्यादि। इनमें कुछ तो ऐसे शब्द हैं जो जैन अन्यों द्वारा ही अकारा में आ सके हैं। सम्भव है भविष्य में अन्य बहुमूल्य सामग्री हमारे वर्तमान ज्ञान में अत्यिक वृद्धि कर सके। प्रस्तुन लेख में ६ वीं शताबिद तथा उसके उपरान्त के कुछ प्रन्थों द्वारा ज्ञात सामग्री का मंदीन में ही विवेचन किया जायगा।

#### १. सतेर

ईसा पूर्व की तृतीय एवं चतुर्भ शताबिद के उपरान्त यूनानी सम्पर्क के प्रभाव से तहेशीय मुद्रा का प्रचार भारतवर्ष में हुन्ना तथा प्रीक स्वर्णमुद्रा म्टेटर का उल्लेख तहाशिला से प्राप्त खरोष्ठी लिपि के लेखों में उपलब्ध है? । यही शब्द छठी शताबिद के एक अप्रकाशित जैन प्रम्थ में 'सतेरक' रूप में उपलब्ध है यथा:— सतेरको लि तं सब्बं पुरण्णाम सममादिसे । ईसा की ६ वीं शताबिद के जैनाचार्य महाबीर ने 'गिणितशार संग्रह' में सतेर का उल्लेख करते हुए यह दर्शाया है कि १ सतेर = २ दीनार अर्थात्ः—

मंकेत चिहः-

जर्नत = जर्नत न्य्मिस्मैटिक सोस।इटा ऑक इशिडया, वम्बई ।

शोध = शोधपत्रिका, उदयप्र ।

ना॰ प्र॰ = नागरी प्रचारियों पत्रिका, वर्षे ४४, श्रंक ४, मंबत् २००७, ए० २६५-८० ।

पृ० = पृष्ठ संख्या ।

बही = जिसका ठीक उत्तर उन्लेख किया गया है।

उपयुक्त = निसका पहले उलेख हो खुका है।

- १ द्रष्टच्य, ना० प्र०, ए० २७% तथा आगे; जर्नल, भाग १२ का द्वितीयाङ्क, ए० १६८ तथा आगे; जर्नल, भाग १४, ए० १००-३६०; जगदीशचन्द्र जैन कृत खाइफ इन ऐन्शेयट इविडया ऐज़ दिपिक्टेड इन जैन कैनन्ज़, बम्बई, ३९४७, ए० १२० तथा जर्नल यू० पी० हिस्टोरिडल सोसाइटी, ४८, ए० ६६ तथा आगे। इस क्षेत्र में डॉ॰ वासुदेवशाया अप्रवाल, डॉ॰ जगदीशचन्द्र जैन तथा डॉ॰ उमाकान्त शाह के लेख विशेषरूपेगा उपयोगी हैं।
  - १ द्रष्टच्य मेरा लेख जर्नब, १४, ए० १५३-४।
  - ३ वही, १४, पृ० ११०; स्रङ्गविज्जा, पुरुषामपटन, सध्याय ९।
  - ४ द्रष्टच्य मेरे बोख, जर्नक १५, प्र० १५३-४; वही १४, प्र० १०३-४।

द्रचूर्णो भागषट्केन दीनारोऽस्माद्विसंगुणः। द्वौ दीनारौ मतेरं स्यान् प्रष्टुर्लोहेऽत्र सूरयः ।॥

यही भाव यशोमित्र कृत ग्रामित्रमैकोशव्याख्या (टोक्यो संस्करण, भाग २, १६३२, पृ० ३६८) मैं भी व्यक्त किया गया है:—

> दीनार सतेरवच्च । यथापूर्वंको दीनारो द्वितीयेन सह सतेरो भवति तथा हि लोके एक दीनार मूल्येन द्वितीयं दीनारं दीनारमूल्यं वा तेन पूर्वकेण दीनार— मूल्येण सहाधिकमपेच्य कश्चित् वक्ता भवेत्। दीनार सतेरो मया लब्ध इति दीनारद्वयं मया लब्धमित्यर्थः।

प्राचीन शक 'मतेर', अर्मेनियन 'मतेर' सौरिडयन 'न्तिर्', कृचियन 'नतेर', प्राचीन खोतानी 'सतीर'''' '''' इत्यादि भव ग्रीक स्टेटर से ही निकते हैं हैं। उपयुक्ति गणितसारसंग्रह की एक अन्य प्रति (गवर्नमेन्ट आंरिएएटल लाइब्रेरी, मद्रास) में 'मतेगरव्यं' पक्ति भी सतेर शब्द के प्रयोग पर प्रकाश डालती है।

#### २ द्रम्म

यूनानी (ग्रीक) 'ब्रैक्म' से ही संस्कृत व जैन साहित्य का 'द्रम्म' (श्रथवा 'दम्म') बना है। इसीका श्रवश्चांश रूप दाम (मूल्य तथा श्रक्यर के काल में रु।ये का नालोमनां भाग) है तथा रूपान्तर दमही, दमहे, धमह ""इत्यदि " जैन प्रन्थ 'पुगतन-प्रवन्त्व-संग्रह' (सिंची जैन प्रन्थमाला, १६३६, कलकत्ता) में दाममूड़ा (पृ० ५३ नोट) तथा 'द्रम्ममूड़ा' " (पृ० ५२) रूप भी उपलब्ध हैं। इसी ग्रन्थ के पृ० ८० पर वर्णित 'मृह्कशत १८ की पादिष्पणी में यह उल्लेख मिलता है कि जगड़ सेठ ने दृभित्त के समय पर निम्न प्रकार से दान दिया, श्रर्थात् ८००० मूड तो वीसलदेव के लिये; १६ इजार हम्मीर के लिये तथा २१ इजार मुलान के लिये [श्रष्टयमूड-सहसा वीसलदेवस्स सोल हम्मीरा। एक वीसा सुननाणा पर्यादन्ता जगड़ दुकाले)। मूड़ या मूढक की व्याख्या श्रमी तक श्रस्यप्ट है। श्राशा है विद्रदर्ग इस श्रीर कुल प्रकार डालने का प्रयन्त

१ श्री रङ्गाचार्य द्वारा सम्पादित गणितमारसंग्रह, १९१२, मद्रास, श्रध्याव १, रजोक ४३ ।

२ बुलेटिन श्रॉफ स्कूल श्रॉफ श्रोश्यिगटल एगड ऐफ्रिकन स्टडीज़, जन्दन विश्वविद्यालय, १३, पृ० १२८-६; एम० एन० ढरूला कृत ज़ोरोस्ट्रियन सिविलिज़ेशन, न्यूयार्क, १६२२, ६० ३५७; एगटीकिटीज़ श्रॉफ़ इंगिडया (बार्नेंट कृत), १९१३, लन्दन, प्र० २०७; मेरा लेख, गंगानाथ सा रिसर्च सोसाइटी, प्रयाग, १०, प्र० १३४६; जी० श्रार० केये द्वारा सम्पादित, दि० बख्शाबी मैन्युस्क्रिप्ट, १६२७, कलकत्ता, भाग १-२, प्र० १३०, ६४, ६७-८ इत्यादि।

३ द्रष्टब्य मेरा लेख शोधः, दिसम्बर १६५३, पृ० २-३। 'दम्म' रूप के लिये द्रष्टब्य धर्मगाधी-कोश पाइश्च-सह-महराक्षेत्र), कलकत्ता ।

४ पृष्ट पर 'इस्समुड़ा' भी तथा पृष्ट १३२ पर 'सामुद्रमा'; पृष्ट ६५ पर 'कोडिद्राम द्वर''''' इत्यादि ।

करेगा। इतना तो निश्चित ही है कि ये शब्द तत्कालीन मुद्राविशेष के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं [द्रष्टन्य मेरा लेख, शोध, दिसम्बर १६ १३, पृ० ८]।

#### ३. भीमप्रिय द्रम्म

मारवाड़ के एक लेख (विक्रमसंवत् १३५२) में भीमधिय द्रम्मों से सम्बन्धित 'भीमप्रियदशार्वि-शोपक' का उल्लेख हुआ है। इस दिशा में पुरातन-प्रवन्ध-संग्रह में भी कुछ उल्लेख उपलब्ध हैं यथा:—

- (ग्र) भीम प्री० (-पृ० ६५)
- (व) भीम प्री द्राम ६ = लच्च (--पृ० ३३)
- (ज) भीमपुरी द्राम (—ए० ३३ फुट नोट ६)
- (द) भीम प्री (य) द्रम्म लच्च (--पृ० ३४)
- (य) राजमहाराज श्री (भी) मसेन द्रम्म लच्चत्रय दाने (--ए० ६५)।

सम्भव है कि महाराजा भीमसेन द्वारा चलाई गई मुद्रा को ही भीमप्रियद्रम्म नाम से सम्बोधित किया जाने लगा हो। उक्कुर फेरुकृत 'द्रव्यनरीचा' ग्रन्थ में 'भीमपुरी' मुद्रा का उल्लेख श्राया है [जर्नन ८, भाग २, पृ०६५]

#### ४. लोह द्रम

पुरातन प्रबन्ध संग्रह के पृ० ६५ पर एक स्थान रर 'लोहे के बने' द्रमों का भी उल्लेख हुआ।
है आर्थात् —१४ लोहडिया अथवा इका आगाना द्राम । इसी ग्रन्थ के पृ० १५३ पर 'लोहटिक'
की 'लोहडिय द्रम्म" कह कर परिभाषा की है। श्रीधर के 'गांग्रातसार' की टीका में द्रामि २० लोहडीआ। दे द्वारा सम्भवतः इसी वर्ग के द्रमों का बोधक प्रति होता है।

#### ५. निष्क

'प्रबन्धचिन्तामिषा' (सिंघी जैन ग्रन्थमाला, कलकत्ता, पृ० अपुटनीट ८) में एक प्राचीन भारतीय मुद्रा 'निष्क' का वर्णन किया गया है: — निष्काणां परितीपके मम सदाकोटिर्मदाज्ञा कोशाधीश "" इत्यादि। स्कन्द पुराण के श्रीमालमहात्म्य में भी एक लाख निष्कों के दान का वर्णन है। श्री भास्कराचार्य कृत 'लीलावती' नामक गणित ग्रन्थ के प्रागम श्रिष्याय १, श्लोक २] में ही यह बताया गया है कि १६ द्रम्मों का १ निष्क हीता है: —

- १ प्रेषिम्नाफिया इविडया, ११, ४० ५९-६०; प्रयोचन्द नाहड़ कृत जैनलेख संम्रह, १, पृ० २४४।
- २ द्रष्टच्य जर्नेज, ८, १६४६, ए० १४० तथा आगे। द्रम्मों का उस्तेख प्रबन्धचिन्तामणि, युगप्रधानाचार्य गुर्वाविक, प्रबन्धकोश..... इस्यादि अन्य जैन ग्रन्थों में उपलब्ध है। पुरातन-प्रबन्धसंग्रह, (ए० ४०) में केवल 'लोहटिक' का भी उल्लेख है यथा—लोहटिकं विना यामि।
  - ३ निष्क के बिये द्रष्टच्य जनेंब १५, प्र० ११ तथा आने; वही, १२, प्र० १६१ तथा आने।

वराटकानां दशकद्वयं यत्सा काकिशा, ताश्च पशाश्चतस्त्रः। ते षाडशद्रम्म इहावगम्यो, द्रम्मस्तथाषोडशभिश्च निष्कः॥ यह निष्क एक स्वर्णमुद्रा ही थी।

#### ६, रङ्क

संस्कृत साहित्य में सर्वप्रचलित शब्द टक्क से ही आधुनिक हिन्दी शब्द 'टका' बना है।
जैन प्रनय प्रयम्थकोश (सिंची जैन प्रनयमाना, पृत् २६) में सोने के बने हुए 'सौवणंटक्कों' का उल्लेख हुआ है अर्थान्—सपाद अर्चेश सौवणंटक्कोंनियन इति। 'श्राद्धतिकमण् स्त्रबृत्ति' (१२) तथा 'सुपासनाहचरित्र' (५१३) में भी टंक उपलब्ध है तथा 'प्राकृतिक्कल' के अनुसार एक टक्क परिमाण में ४ मापे के वरावर होता है'। पुरातनप्रयम्थनंग्रह (पृत् १२३) में वर्णित पंक्ति 'उंदरटंका २०' भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के टंकों के विषय में विशेष विवेचन की परमावश्यकता है।

#### ७. गदहिया सुद्रा

डाँ० भगडारकर ने यह विचार प्रगट किया था कि द्रम्म राज्य रजनमुद्रा का सूचक है तथा 'गधेया-का-पैसा ने ताम्रमुद्रा का । इस दिशा में जैनमन्य उर केश गच्छा द्वालि द्वारा यह प्रतीत होता है कि यह मुद्रा मोनमाल (पाचोन श्रीमाल, मारनाइ) ने नम्यन्थित थी तथा चांदी की बनी थी। यहां इसका नाम 'गदिहया मुद्रा' मिलता है श्रर्थात् :— तत्पट्टे संवत् ११०० वर्षे """ततो गुरुपदेशोन ज्वलितानि छागणानि रूप्यमयानि भवन्ति । ततो तेन रुप्येन गदिहया मुद्रा पातिता """ चवाल सुद्रिका दत्ता। ततो गर्दभयानि भारयत्वा पत्तने जगाम "" तदाने देशे सप्तचेत्रे व्ययो कृतः।

#### ८. विंशोपक

कुछ विद्वानों का विचार है कि द्रम्म के शीयवें भाग का नाम विशापक है [ एपिप्राफिया हिएडका, ११ ए० ४२; वही, १, ए० १६६; वही, १०, ए० १६ नोट ३ ] परन्तु डॉ॰ भएडारकर इस मत के पन्न में नहीं हैं (लेंक्चर्ज """, ए० १८८ है। १४ वी शताब्दि के प्रन्य गणितसार की दीका में विशोपक का पर्यायवाची 'वीसा' था जिमे एक ताम्रमुद्रा कहा गया है [जर्नल, ८, ए० १४३]। द्रम्मों के साथ सम्बन्धित कई प्रकार के विशोपकों का शिलालेखों में भी पर्याप्त उल्लेख मिलता है।

१ पाइमसद्दमद्दयखनो, माग २, पृ० ४३९।

२ जैक्चर्ज मॉन ऐन्शैगट इग्डियन न्यूमिस्मैटिक्स, १९२१, कलकत्ता, ए० २०७ ।

३ श्री रैप्सन ई॰ जे॰ (इविडयन कीएनज, १८६८, स्ट्रैसबर्ग, ए॰ २४) ने तो इस सुद्रा को 'वड्बोड्कद्रम्मी' से सम्बन्धित किया है । द्रष्टब्ब जर्नल, १२, ए० २०२।

थ श्री पद्दावितसमुख्ययः, भाग १, २६३३, वीरमगाम, ए० १९१।

जैन ग्रन्थों में भी विशोपक का प्रयोग उपलब्ध है यथाः—(१) पञ्चविशोपकान जीवत्वा प्रवन्धिचन्तामिण, पृ० ६६); (२) विशोपक (पुरातनप्रवन्ध जंग्रह, पृ० १३२) इत्यादि । प्राकृत प्रन्थों का विसोपग (च विसोचग) भी विशोपक से ही निकता है।

#### ६. नागक

मृच्छुकटिक (श्रंक १, दृश्य १) तथा याश्यवलक्य-स्मृति में 'ताण् क' मुदा का उल्लेख मिलता है। मृच्छुकटिक के अनुसार ये कुपाणकानीन भिक्ते थे । डॉ॰ अप्रवाल का अध्यद्यीय भाषण ], कुपाणों की मुद्राओं पर विदेशी देवी नाना (Nana) का प्रदर्शन भी उपलब्ध है। डॉ॰ रायचौधरी के उल्लेखानुसार 'नाण् ६' मुद्रा सम्भवतः इसी 'नासा' देवी के नाम पर चली हो। कालास्तर में तो नाण् क शब्द मुद्राविशेष के अर्थ में न प्रयुक्त हो, साधारण मुद्रा (अर्थात् सिका) के अर्थ में ही प्रयोग में आने लगा। मराठी, गुवराती तथा राजस्थानी लोकोक्तियों द्वारा यह शब्द आजनक मुर्श्तिन है। एक राजस्थानी लोकोक्ति में कहा गया है कि पैसे रुपये हारा काणे व्यक्ति का भी विवाह सम्भाव्य है अर्थात् "नकद नाणों वींद परणीं काणों"। की साहित्य में नाण्क के कुक अपभ्रंशकर उपलब्ध है यथा:—

- (१) सार्स (त्रंगविष नामन्थ-उपयुक्ति) यथाः-तथीसार्स च मासकी।
- (२) **गाग**क (अभिधानराजेन्द्र, जैन प्रभाकर बिटिंग प्रेस, रनलाम; पाइब्रमह महराग्वी, भाग २, पृ० ४७७)।

कुछ जैनग्रन्थों में तो 'ना खक' शब्द पर पर्याप्त प्रकाश पड़ा है । यथाः --

- (१) रुप्यनास्म (प्रवन्धचिन्तामस्मि, ए० ७७) रजतमुद्रा का निर्देशक 🕻 ।
- (२) वृहत्कल्यभाष्य की टीका (श्लोक १६६६) करते हुए विक्रम मंबत् १३३२ के जैन विद्वान् श्री खेमकीर्त्ते ने देशी-विदेशी मुद्राश्रों (नाणक) का विशद विवेचन किया है यथा: 4

१ इसी पृष्ठ पर 'सामु हमा ३' पंक्ति कुछ अस्पष्ट प्रतीत होती है।

२ पाइश्रसहमहयगावी, ४, ए० १००७; द्रप्टब्य मेरा लेख, शोध, दिसम्बर १६५३, पु० ४-७; हथुगडी (मारवाड) के वि० सं० १०५३ वाले लेख में प्रयुक्त विशोषक शब्द परिमाग्य-स्वक भी है [ जैनलेखसंग्रह, श्रीपूर्णचन्दनाहड़कृत, भाग १, ए० २३७ ]।

३ जर्नन, १२, पृ० १६८। द्रष्टव्य नेक्चर्ज """, पृ० १६१;

४ पीनिटिकन हिस्ट्री आँक ऐन्शैयट इधिडया, कलकत्ता, ५ संस्करण, ए॰ ४७५ फुटनोट ४

प्र जर्नेच १४, पृ० १०६; वृहत्करूपमाष्य, माग २, पृ० ५७३ —श्री पुरायविजय जी द्वारा सम्पादित । यहाँ पर क्षेमकीर्ति ने प्रत्येक नाश्यक का विशेष नाम, प्रचलन क्षेत्र तथा उसकी चातु का स्पष्ट उक्कोस किया है।

श्री वैजनाथपुरी का यह विचार है कि कुषावामुद्रा पर श्रंकित 'नाना' को भारतीथ श्रम्मा स्वीकार करना चाहिए (इविडयन कल्चर, कलकत्ता, भाग ७, नं० ४, ५० ४६२-३)।

"कपर्द कादयो मार्गियत्वा तस्य दीयन्ते । ताम्रमयं वा नाणकं यत् व्यविह्यते, यथा दिचणा-पये काकिणो । रूपमयं वा नोणकं भवति यथा भिल्लमाले द्रम्मः । पीतं नाम सुवर्ण तन्मयं वा नाणकं भवति, यथा—-पूर्वदेशे दीनारः । केविड का नाम यथा तत्रैव पूर्वदेशे केतराभिधानो नाणक-विशेषः" ।

- (३) कपहंका मालवदेशीय नाणकम् (पुरातनप्रवन्धसंग्रह, ए० २१)। इस प्रकार निम्तमुद्रात्रों का बोध होता है:—
  - (ग्र) ताम्रमुदा, काकिणी-दिच्छापथ की;
  - (ब) रजतमुद्रा, द्रम्म-भिल्जमाल की;
  - (त्र) सुवर्णमुद्रा, दं!नार—पूर्व देश की;
  - (द) कंबडिका अथवा केतर-पूर्व देश की;
  - (य) कपईक-मानव देश की।

#### १०. केवडिका, केतर अथवा केदार

पूर्व देश में अचित्त 'केविडिका' श्रथना 'केतर' नामाधिष्ठेय नाणक विशेष का उत्तर उल्लेख किया गया है। 'रूप्य' शब्द की ब्याख्या करते हुए स्तयं काशिकाकार ने 'केवार' मुद्रा का उल्लेख किया है यथ'—''श्राहतं कामध्य क्ष्यो दीनारः, रूप्यः केदारः, रूप्यं कार्णपण्म्"। जैन साहत्य का 'केतर' तथा काशिका का 'स्दार' पर्यापवाची प्रतीत होते हैं'। यह मुद्रा 'किदार-शुषाण' नामक विदेशी राजाश्रों द्वारा चलाई गई थी। ऐसे सिक्के पर्याप्तमात्रा में मिले भी हैं जिन पर 'किदार' शब्द श्रिक्कत हैं'। यह स्मरण रखना श्रावश्यक होगा कि केतर मुद्रा गुप्तकाल में प्रचलित भी तथा इसे आहतमुद्रा नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार दीनार के विषय में काशिकाकार की पूर्वोक्त पंक्ति ठीक नहीं जंनती [जनल, १५, पृ० ३८]।

#### प्रादेशिक मुद्रा सम्बन्धी अवशिष्ट सामग्री

दिल्लाग्य, मालवा, पूर्वदेश, भीनमाल (मारवाड) ह्रियादि की मुद्रा पर प्रकाश डाला जा चुका है। उसी टीकाकार (लेमकीर्ति) ने बृहत्कल्यमाष्य के कुछ श्लोकों (३८६१-२) की टीका करते हुए जिखा है कि:—

"द्वीरं नाम सुराष्ट्राया दिश्चार्या दिशि समुद्रमवगाह्य यद्वर्तते तदीयौ द्वौ साभरकौ रूपकौ स उत्तरापथे एको क्यको भवति । द्वौ च उत्तरापथरूपकौ पाटलिपुत्रक एको रूपको भवति

१ जर्नन, २२, ए० १६६; वही १४, ए० १०६; लैक्चर्ज """, ए० १३३; जर्नन १५, ए० ३७-८; शाह, जर्नन एम० एस यूनि० श्रोरिएयटन इन्स्टीटयूट, बहुौदा, मार्च १९५४, ए० ६ फटनोट १९।

२ इर्षचरित एक सांस्कृतिक अध्ययन, पटना, १६५३, प्र०५४ फुट नोट ३; प्रन्यू हिस्द्री ऑफ इ्यिट्यन पीपक, भाग ६, १६४६, काहीर, प्र०२३; लेक्सर्ज """ प्र०२०५।

॥ १८६१ ॥ दिक्षणापथी रूपकी काञ्चीपुर्या द्रविडिविषय प्रतिबद्धया एकः नेलकः रूपको भवति । सः काञ्चीपुर्या रूपको द्विगुण्यितः सन् कुसुमपुरनगरसःको एको रूपो भवति ! कुसुमपुरं पाटलिपुत्र-मभिषीयते" । यहाँ पर कुछ अवशिष्ट मुद्राश्रो का पारस्परिक सम्बन्ध प्रस्तुत किया गया है तथा ये सब चाँदी के ही सिक्के हैं—

- २ साभरक रूपक=१ उत्तरापथ रूपक।
- २ उत्तरापथरूपक=१ पाटलिपुत्र (या कुमुमपुर) रूपक।
- २ दिज्ञापथरूपक=१ नेलक जो द्वविड राज्यान्तर्गंत काञ्बीपुरी में प्रचलित था।
- २ नेलक=१ पाटलिपुत्र (या कुसुमपुर) रूपक ।

उल्जिखित वृत्त से यह ज्ञात होता है कि भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रदेशों की मुद्रा का ज्ञापस में घना सम्बन्ध था तथा एक दूसरे के मूल्य एवं ज्ञनुपात से परिचय का भाव सबंधा विद्यमान था। यहाँ यह कहना कठिन है कि उत्तरापय तथा पार्टालपुत्र के रूपक किस प्रकार के थे तथा उनका क्या क्या परिमाण था। सम्भव है भावी खोजों द्वारा इस दिशा में कुछ प्रकाश पह सके।

साभरक द्वीप की स्थिति सुगच्द्र के दिख्ण में भी तथा वहां की मुद्रा का भी उत्तरापथ की मुद्रा से सम्बन्ध भली भांति ज्ञान था। ११६० ईमवी के प्रवचनसारोद्धार किन्य की टीका करते हुए सिद्धसेन ने यह भी दर्शाया है कि मुगच्द्र तथा माभरक द्वीप के मध्य केवल १ योजन का अन्तर था [द्वीपश्च यः सुराष्ट्रामण्डले दिख्यस्यां दिशि योजनमात्र समुद्रमवगाद्ध तिष्ठित सीऽत्र गृह्यते]। डॉ॰ मोतीचन्द्र के विचार में साभरक-रूपक पूर्व मुश्लिम युग के 'सैबिश्चन' [Sabean] सिक्के ही हैं । 'पाइश्चसद्दमहण्णावा' के सम्मादक के अनुसार (भाग ४, पृ० १११४) तो १ साभरक सिक्का = १ कपया व सीलह आना।

#### भीनमाल को मुद्रा

बृहत्कल्पभाष्य टीका में वर्णित "रूरमयं वा नागकं भवति यथा मिल्लमासे द्रम्मः" का उल्लेख किया गया है। यही उल्लेख निशीयचूर्णि (ए० ६१६) में भी उरलब्ब है। ब्रातः यहां पर यह स्पष्ट है कि भीनमाल (मारवाइ) की मुद्रा चांदी की बनी हुई थी तथा इसे "श्रीमालीय द्रम्म" या "पारीपथ द्रम्म" नाम से सम्बोधित किया जाता था। इस दिशा में 'लेखपद्धति' नामक प्रन्थ द्वारा

१ जर्नब, १४, पृ० १०६; वृहत्कल्पभाष्य, उपयुंक, भाग ४, पृ० १०६६।

२ जर्नन, १४, पृ० ११०; पाइश्रसदमहरायानो, ४, पृ० १११४।

३ जर्नब, १४, पृ० ११०, फुटनोट २; वही, १२, पृ० २००-१; जगदीशचन्द जैन, बाइफण्णण्ण, उपर्युक्त पृ० २८१, १२०।

अर्नन, १२, ए० २०१-२ [—डॉ॰ अम्रवान का भाषणा]।

पर्यात सामग्री उपस्थित की गई है ऋर्थात् उस समय के उधार-पत्रों में निम्न पंक्तियों का वर्षान विद्योगाकर्षक है:--

- भ (१) श्री श्रीमालीयखरटङ्क शालाइत त्रिःपरीच्चित इट ब्यवहार जीर्गं विश्वमञ्ज 'प्रिय द्र॰ [पृ॰ २०]
  - (२) श्रीश्रीमालीयखरटङ्कशालाहत त्रिःपरीचित इट्टव्यवहारिक्यप्रचरत् श्रेष्ठद्विवल्लक्य बीसल-प्रिय द्र॰ [ए॰ ४२]
- व (१) श्रीश्रीमालीयखरटक्क शालाहत त्रिःपरीचितहृहव्यवहारिक्य प्रचलित श्रेष्ठश्रीमत्पारीपथ रोक्य गृहीत द्र० [पृ० ३४]
  - (२) श्रीश्रीमालीयखरटङ्क शालाहत त्रिःगरीचित हृझ्यवहारिक्य प्रचरत् श्रेष्ठश्रीमत्याद-पथकग्रहीत द्रम्म [ए॰ ४३]

श्री दलाल (ए० ११४, ११८) का यह विचार है कि "पारीपथ (व पारूपथक) सिक्के व्यक्ति विशेषों के नाम पर सम्बोधित हुए हैं यथा बाबाशाही, महम्मुदी"। श्रामी यह कहना किन है कि हनका यह नाम कैसे पड़ा। इतना तो निश्चित है (उपर्युक्त उल्लेख द्वारा) कि ये सब सिक्के भीमाल नगर की टंकशाला (टकसाल) में तोन बार परखे गये; बिना मिलावट के तथा रोकड़ लिये हुए थे। यहां पर इस वर्ग के लिये 'श्चाहत' विशेषण प्रयोग में श्चाया है। गत वर्ष मुक्के स्वयं भीनमाल नगर में पुरातत्त्व सम्बन्धी खनन [Archaeological Excavations] करने का सौभाग्य प्राप्त हुशा था परन्तु एक भी मध्यकालीन मुद्रा की प्राप्ति न हो सकी। श्रीमाल नगर तो एक स्वतन्त्र टकसाल थी तथा इस प्रदेश में खनन द्वारा इस वर्ग के सिक्कों की प्राप्ति की पूर्णाशा थी। इस दिशा में श्रीमाल की प्राचीन मुद्रा की सर्वदा प्रतीचा बनी रहेगी। अभी तक भीनमाल नगर से चांदी के बने गधैया सिक्कों की ही श्रीर वह भी श्रल्प संख्या में प्राप्ति जात है।

कोंक्या देश के शक संवत् ११८२ के लेख में पोक्तथ; श्रापरादित्य के लेख में (शक संवत् ११०६) पोक्षि द्र, पाक्त्य द्र, पाक्षि व पाक्तिथ "इत्यादि का उल्लेख भी महत्वपूर्ण है। भी एलैक्ज़ीयहर किंड तो इन्हें खुरासनी व पार्थियन मुद्रा से सम्बन्धित करने का प्रयत्न करते हैं। उनका विचार है कि ये 'तातिश्य व तहिरियेह व खुरासनी दिरहम' ही हैं।

१ जनंब, १२, पृ० २०२। इन द्विवल्लक द्रम्मों में २ वाल (=६ रित) का सोट मिसा होता था [सेसपस्ति, सी॰ डी॰ दकाल द्वाग सम्पादित, १६२५, बहौदा, पृ० ११८] ; युगप्रधानाचार्य गुर्वावित में इन्हें केवल 'द्विवल्लक द्रम्म' नाम से सम्बोधित किया गया है [जनंब, १२, पृ० २०२]।

२ ऐपिमाफिया इविडका, २३, पृ० २८० ।

३ अर्न ख बिहार रिसर्च सोसाइटी, पटना, भाग २६, चंक ४, ए० २११, २१३, २१५; इपिडयन हिस्टोरिक्स क्वार्टरची, २०, १६४४, ए० ६६ ।

४ गज़िटियर बॉम्बे प्रीविन्स, १८६६, भाग १, स्वयह २, पृ० २०, पृ० २१ नोड ६; मेरा बेस, बोम, दिसम्बर १६५३, पृ० ८-६।

उपर्युक्त द्रम्मों के विषय में जैन साहित्य द्वारा पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गई है अर्थात्:-

- (१) माजवा के परमार नरवर्मन (१०६७-११११ ईमवी) ने, जिनवल्जन स्रे से प्रसन्त हो, उन्हें रे ग्राम या २००,००० पारुख द्रम्म लेने को कहा परन्तु जिनवल्जमस्रि ने दोनों को ही उकरा दिया । इसके विपरीत उन्होंने यह इच्छा प्रकट को कि नरवर्मन् महोदय विचीड़ की चुँगो के नाके (Customs House) से इन दो खरतर मन्दिरों के निमित्त प्रतिदिन दो पारुत्थ-द्रम्मों के दान की व्यवस्था कर दें तो उत्तम हो? ।
- (२) पुरातनप्रबन्ध संग्रह में इन द्रम्मों के भिन्न २ रूपों का उल्लेख किया गया है यथा:—
  पाड़ (र) थक या पारूथक (पृ० ५३), पारुथक १ (पृ० १२८), पारूथा (पृ० ७८) ...
  इत्यादि । इतना ही नहीं यहां यह भी बताया गया है कि १ पारूथक द्रम्म = ८ साधारण द्रम्मों के
  [पृ० ५३]:—सुरत्राणेन लच्च ३६ द्रम्माणां याचिता । वापडेन कम् वयं द्रम्मान् न जानीमः । पाडू
  (र) थकः न् दास्यामः । पार्श्वस्थैककम्—देव ! मन्यताम् । एकस्मिन् पारूथके उच्छी द्रम्मा
  भवन्ति ।

जालोर के राव उदय सिंह के मंत्री द्वारा व्यक्त यह उक्ति आश्चर्य गनक प्रतीत होती है कि "हम द्रम्मों को नहीं जानते" [वर्य द्रम्मान् न जानीमः]; आर्यतु उन्होंने पारूथक द्रम्मों के प्रति ही जानकारी प्रकट की । इससे यह निष्कर्ष कि जालना आनु चत न होगा कि जालंदि—भीनमाल के चित्र में ही पारूथक द्रम्मों का प्रचार था यद्यी राजकीय सनामद इन हमां का माधारणा द्रम्मों के साथ सम्बन्ध से पूर्णतया परिचित ही थे। उपयुक्त लेखों ने भी यह विदित होता है कि ये द्रम्म कींकण तथा मालव आदि प्रदेशों तक प्रविचत थे। इस निथान में यह मा कहना कठन है कि यह मुद्रा भीनमाल—जालोर (वर्तमान जालोर ज़िला) तक ही मीमिन थी। इस दिशा में विशेषा-नुसन्धान की आवश्यकता है।

#### दीनार अथवा दीगार

रोम देश की मुद्रा 'डिनेरियस' (Denarius) का जैन साहित्य में प्रयोग प्रसुर मात्रा में उपलब्ध है। यहां इसके निन्न २ रूप (अर्थान् दं एएर, दीनार) मिलने हैं। उपर्कृत अङ्गित्रज्ञा (क्रुठी शताब्दि ई०) प्रनथ में वर्णित 'दीएएर" मास्क' (=दीनारमापक) तो नृतीय शताब्दि ई० के नागार्जुनी-कांग्डा के लेख में वर्णित 'दीनारिन्म सक' हो प्रतीत होता है। नहाबीराचार्य के गिणितसारसङ्ग्रह प्रनथ में एक सतेर का दो दीनारी हे बरावर हाने का उल्लेख आर किया आ

१ इविडयन हिस्टोरिकक क्वार्टरली, १६५८, भाग २३, पृष्ट २२४, डा॰ अप्रवास (जर्नस, पृष्ट २०१-२) ने इन हम्मों का पाठ "पारूथ" हम्म किया है तथा खरतरगण्डपटावासि की विधि १०१०-१३३६ ईसवी निर्धारत की है।

२ अर्थात्---२८ व अपारुथकद्रमान् ।

३ अर्थात् ---पारुयात्रस्माश्चतुर्विशतिसहस्त्रस् स्यका ।

- (१) लगभग ७ वी शताबिद में रिचत 'नेशीयचूर्गि' (पृ० ८४६) में 'मयूराङ्कित दीनार' का उल्लेख अतीव महत्वपूर्ण है। डॉ॰ मोतीनन्द्र (जर्नल, १६, भाग १, १६५४, पृ० ३) का विचार है कि यह दीनार विशेष गुन नम्राट् कुमारगुन प्रथम की मद्भवर्गवाली मुद्रा का द्यांतक प्रतीत होता है। वास्तव में जैन साहत्य में प्रशिभक युग की मुद्राश्ची (श्चर्थात् खत्तपक, सतेरक, पायक्क, मयूराङ्कत-दीनार ""इत्यादि) का उल्लेख श्चित महत्वपूर्ण है।
- (२) इरिभद्रसूरि कृत प्रशन्तियों में राटन के आरंभिक चालुक्य नृपवर्ग (अर्थात् मूलराज, चामुएड, वल्लभ, दुर्लभराज) की मुद्राओं का उल्लेख अतीय महत्वपूर्ण है। इनसे यह भी जात हुआ है कि उल्लिखन शासकी को टंकशाला के अध्यव वीर नामक अधिकारी ने इन सब मुद्राओं पर लच्नों की आकृति अद्भिन करवाई थी। दिष्टब्य श्री उमाकान्त शाह के लेख का साराश, अखिल भारतीय प्राच्य सम्मेजन के हेतु प्राप्त निवन्धों का साराश-संग्रह, १६५३, अइमदाबाद, पृष्ठ १७२]। राजस्थान के जैन शिलालेखों द्वारा भी 'वीसलप्रिय द्रम्म' तथा 'भीमप्रिय दश्विशोषक', 'रूपक' आद सिक्कों पर प्रयोग प्रकाश पडता है। द्विष्टब्य पूर्णचन्द्र नाहक, जैन लेख संग्रह, १. पृष्ठ २४४, २४६ '' '' 'स्वर्ग प्रकाश पडता है। द्विष्टब्य पूर्णचन्द्र नाहक, जैन लेख संग्रह, १. पृष्ठ २४४, २४६ ''' '' 'स्वर्ग हत्यादि; मेरा लेख, शोध-पत्रिका, उदयपुर, दिसम्बर १६६३, पृष्ठ १—६]।

किरण १ ]

४ जर्नेल, १४, पृ०११०।

५ दिनेशचन्द्र सिरकार कृत 'सक्सैस्सर्ज आफ दि सातवादनाज', कलकत्ता, १६३६, पृ० २६-७; ऐपिग्राफिया इ्यिडया, २०, पृ० २९; द्रष्टब्य कैक्चर्ज '''''पृ० १⊏३-४।

१ यही भाव यशं। मित्र कृत श्राभिधर्मकोशन्य। स्या में भी उपलब्ध है। द्रष्टस्य मेरा खेख, जर्नज १५, ए० १५३-४।

२ द्रष्टम्य करुरसूत्रानुवाद, श्री जैकोबी कृत, सेकेड बुक्स श्राफ दी ईस्ट सीरीज़, २२, पृ० २; ग्रार्थमागधीकोश, श्री रत्नचन्द्र महाराजकृत, भाग ३, १९३०, पृ० १७२; ग्रामिधान — राजेन्द्र, पृ० २४४० इत्यादि । पुरातन-प्रबन्ध संग्रह में भी दीनार का उच्लेख मिला है [पृ० ५, ६, ३३, ११७ इत्यादि]

३ श्री विमनस्रिकृत । द्रष्टन्य विग्टरनीःज़ कृत हिस्ट्री आफ इग्रिडयन बिटरेचर, भाग २, पृ० ४७७ फुटनोट ३ ।

४ १४३ ४२ । द्रष्टब्य जर्नल यू० पी० हिस्टोरिकल सोसाइटी, १९, प्र० ८६ ।

(३) द्रग्म का उल्लेख आवश्यकचूर्ण (७ वी शताबिद) में उपलब्ध हुआ है यथा 'नउलको हमएन थिवतो'। इस अन्य में दमअ तथा द्रमक रूप मिलते हैं जिनेल ऑफ एम॰ एस॰ यूनि॰ बढ़ीदा, मार्च १६५४, पृ॰ ५६-७]। वैसे तो मारवाड़ान्तर्गत गोठ मंगलोद नामक स्थान से प्राप्त ७ वी शताबिद के शिलालेख में भी द्रग्मों का वर्णन किया गया है द्रिष्टब्य ऐपिप्राफ़िया ११ पृ० २६६ तथा आगे]।

उल्लिखित श्रल्पवृत्त द्वारा यह विदित होता है कि जैन ग्रन्थ तो मुद्रा के खेत्र में एक अमृत्य भग्दार हैं। इस दिशा में अधिक सामग्री को प्रकाश में लाने की नितान्त आवश्यकता है। आशा है विद्वदगं जैन साहित्य का भारतीय व विदेशी मुद्रा के दृष्टिकोग्रा से अधिक मात्रा में मन्यन कर ज्ञानबृद्धि के प्रशस्त कार्य में सहयोग प्रदान करेंगे। जैन साहित्य द्वारा प्रस्तुत कुछ सामग्री का तो संस्कृत एवं बौद्ध साहित्य में सर्वया अभाव हो दिलाई देता है। सम्भव है भावी खोजों द्वारा और अधिक बहुमृत्य सामग्री की प्राप्ति हो सके।



### जैन सम्राट् कुमारपाल सोलङ्की

[ श्रीयुत् प्रो॰ ज्योतिप्रसाद जैन, एम॰ ए॰, एल-एल॰ बी॰, लखनऊ ]

- 1600 De --

सिद्धराज जयासिंह की मृत्यु के उपरान्त उसकी इच्छानुसार उसका दत्तक पुत्र गुर्जर साम्राज्य का श्रिधिकारी न हो सका। प्राचीन गुजराती इतिहास प्रन्थों से पता चलता है कि सिद्धराज के मन्त्रियों ने उक्त दत्तक पत्र का हक मारकर कुमारपाल को अन्हिल-बाड़े के सिंहासन पर बैठ।या था। इसमें सन्देह नहीं कि उसके बहनोई कन्हदेव तथा धाश्रयदाता कैलम्बराज उसके प्रधान सहायक थे, आचार्य हेमचन्द्र भी उसीके समर्थक थे छोर स्वयं राजपूरीहित देवश्रो ने अपने हाथों से उसका राज्याभिषेक्ष किया। स्यात् ऐसा करके इन लोगों ने बुद्धिमानी का ही काम किया, क्योंकि अपने तीस वर्ष (सन् ११४३-११७३ ई०) के राज्यकाल में उसने न केवल गार्जर साम्राज्य की उसके अनेक विभिन्न शत्रकों से हो सरका की वरन उसकी सबतोमुखा उन्नति एवं अभिवृद्धि भी की। उसके समय में साम्राज्य की सीमाएँ सर्वाधिक विस्तार की प्राप्त हो गई थीं। स्वयं आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार उसने चेदि, दशार्ष, मालव, महाराष्ट्र, अपरान्त, कुर, सिन्ध् आदि अनेक देशों को विजय किया था और उसके साम्राज्य की सीमा उत्तर में तुरुष्क देश पर्यन्त, पूर्व में गंगा तट तक, दिल्ए में विनध्याचल तक खीर परिचम में समुद्र पर्यन्त थो। उत्तरवर्ती प्रवंधकारों के अनुमार उसके साम्राज्य में षाठारह देशों का समावेश था। उसके राज्यकाल में देश ने अभूतपूर्व समृद्धि स्रोर प्रजा ने ऋद्वितीय शान्ति और सुख का उपभोग किया था। किसी भी प्रकार का स्वचक या परचक्र संबंधी उपद्रव नहीं हुआ, लद्मी के समान प्रकृति भी देश पर प्रसन्त थी, पूरे राज्यकाल में एक भी दर्भित नहीं पड़ा। साथ ही ज्ञान, विज्ञान और कला की महत्ता की अभिवृद्धि हुई और धार्मिकता के प्रवाह से भी जनता व्याप्त हो गई। इसमें सन्देह नहीं कि जैन सम्राट कुमारपाल के समय में ऋन्हिल बाड़े के सोलिङ्कियों का गुर्जर साम्राज्य अपनी सर्वतो मुखी उन्नति के चरम शिखर पर था, श्रौर तत्कालीन भारतवर्ष का सर्वी-धिक समृद्ध, शक्तिशाली, उदार एवं सुसंस्कृत साम्राज्य था।

कुमारपालके इतिहास की सामग्री के प्रधान साधन उसके गुरु हैमचन्द्राचार्य रिचत 'संस्कृत द्वयाश्रय' काज्य के अन्तिम पांच सर्ग, 'प्राकृत द्वयाश्रय' के आठ सर्ग, 'त्रिषिटशालाका पुरुष 'चरित्र' के अन्तिम भाग, 'महावीर चरित्र', कुमार पाल के उत्तराधिकारी आजयपाल के मन्त्री यशःपाल द्वारा रिचत 'मोहराज पराजय' नामक माटक, कुमारपाल की मृत्यु के ११ वर्ष पश्चात् सोमप्रमसूरि कृत 'कुमारपाल प्रतिबोध तथा राजपुरोहित सोमेश्वर कृत कीर्त्ति कीमुदी नामक समकालीन कृतियों में, चित्तीड़ श्रादि के शिलालेखों में तथा 'कुमारपाल प्रबंध', कुमार पान चरित्र', 'प्रबंध चिन्तामणि', 'प्रभावक चरित्र', चतुर्विशति प्रबंध' आदि उत्तरकालीन रचनाओं में उपनब्ध होते हैं।

क्रमार पाल का जन्म सन् १०१३ ई० में द्धिस्थली (देथली) नामक स्थान में, जो कि उसके पिता की जागीर थी, हुआ था। मुनि जिन विजय जी के मतानुसार' जो मेरु-तुंग के कथन पर आधारित है 'भीमदेव प्रथम का ज्येष्ठ पुत्र जोमराज था, जो अपने छोटे भाई कर्ण को राज्य देकर तपस्त्री हो गया था। उसके पुत्र देवपाल ने भी अपने पिता का ही अनुकरण किया और भोगपरायण कर्ण की मृत्य होने पर जीते-जी चिता में प्रवेश कर गया। उसका पुत्र त्रिभुवनपाल था, जो एक धर्मपरायण चत्रिय था, उसके सदाचारी एवं नीनि परायण जीवन का प्रभाव सिद्धराज की स्वच्छन्दता पर श्रंकुश का काम करता था और सिद्धराज भी उसका आदर करता था। कुमारपाल इसी त्रिभुवन पाल का पुत्र था, जिसे अपने पूर्वजां से सदाचार, नीतिमत्ता, धार्मिकता आदि अमूल्य गुणों को निधि मिली थी; किन्तु एक अन्य मत के अनुसार कुमारपाल का वितामह हरपाल भीम प्रथम की उपपत्नी चौला देवी से उत्पन्न हुआ था, कदाचिन् इसी कारण ज्येष्ठ होते हुए भी वह राज्य सिंहामन न पा सका और निराश होकर मंड्केश्वर तीर्थ में जाकर तपस्या करने लगा। हरपाल के पुत्र त्रिभुवन पाल ने काशमीरी देवों से विवाह किया था और उसके तीन पुत्र तथा कन्याएँ उत्तन्त हुई। इनमें कुमारपाल ज्येष्ठ था। उसकी बड़ी बहिन प्रमिला जयसिंह के एक सेनापित कण्हतेव के साथ विवाही गई थी। अपने संकटकाल में कुमारपाल अपनी स्त्री को शिमला के आश्रय में छोड़कर प्रवास में गया था और अन्ततः अपने दसरे वहनोई कएहदेव की सहायता से ही वह राजा हो पाया। उमकी दृमरी बहिन देवन का विवाह सपादलत्त के स्वामी अर्थोराज के साथ हुआ बताया जाता है?। किन्तु यह कथन अमपूर्ण है। बास्तव में श्राणीराज का विवाह जयसिंह सिद्धराज की एकमात्र कन्या कञ्चन कुमारी के साथ हुआ था, कुमारपाल की बहिन देवल के साथ नहीं।

सपादतत्त्व भी उस समय का एक प्रसिद्ध राज्य था और उसमें पंजाब प्रान्तस्थ हांसी, श्राजमेर, जोधपुर से ६ मील उत्तर में स्थित मारवाह की प्राचीन राजधानी मन्दोर, मेवाह का मांधलगढ़ आदि स्थान सम्मिलित थे। श्राणीराज आर्थीत् अनाजी चौहान ने ही श्राजमेर में प्रसिद्ध अनासागर भील का निर्माण कराया था। खरतरगच्छ

<sup>1—</sup>राजर्षि कुमार पाल-पत्रिका न० २२, J. C. R. S.

<sup>2-</sup>Kumar pala Chalukya-U. S. Tauh, J. G. May 1914, pp 181-188

की पट्टाविल के अनुसार वह जिनदत्तसूरि का मित्र था और उनके लिये अजमेर में एक जैन मंदिर निर्माण कराने के लिये उसने मूर्मि प्रदान की थी। उसकी राजधानी शांकु-भरी अर्थात् सांभर थी। ये चौहान राज जैन धर्म के प्रति अत्यधिक सहिष्णुता एवं आदर का भाव रखते थे और उक्त वंश के अनेक व्यक्ति जैनधर्म के भक्त भी थे। अजमेर का प्रसिद्ध सोनीवंश उस समय भी विद्यमान था और उन्होंने हस्तिनागपुर आदि दूरस्थ तीथों के लिए दिगम्बर जैन मृत्तियां निर्माण कराकर प्रतिष्ठित कराई थीं। राज्य में दिगम्बर-श्वेनाम्बर उभय सम्प्रदाय के साध् औं का विदार होता था।

कुमारपाल का पिता त्रिमुजनपाल अपने पिना, पितामह की माँति संसार त्यागी तो नहीं हुआ; किन्तु वह सदाचारी और नीतिपरायण था। राजा सिद्धराज उसका आदर करता था और उसने उसे एक जागीर भी प्रहान की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धराज के राज्यकाल के उत्तराध में राजा के कोई पुत्र संतान न होने के कारण और उसकी आगो भी कोई संभावना न होते से त्रिमुजन पाल के मन में यह आशा उदिन हुई कि सिद्धराज की मृत्यु के उपरान्त वह स्वयं अथवा उतक। पुत्र कुमारपाल सिंहासन प्राप्त कर सकता है। इस आकांला से प्रेरित होकर संभवतया उसने सिद्धराज के जीवन काल में ही अपने लिये उत्तराधिकार सुरत्तित करने के लिए प्रयत्न करने शुरु कर दिये थे। सिद्धराज को उनकी सूचना जैसे ही मिली उसने त्रिमुवनपाल की हत्या करवा कर इस कंटक को दृर कर दिया। कुमारपाल उस समय पूर्ण युवा था और अपने पिता से कहीं अधिक महत्त्वाकांलो था। यह वात सिद्धराज से लियो न रही, अतः उसने पिता की भांति पुत्र को भी नष्ट करने का उपाय किया। किन्तु कुमारपाल अपनी चतुराई, भाग्य और सहायकों को कुश से वच निकला। अपने जीवन की रज्ञा के लिये उसे वर्षी तक इधर उधर मारे मारे फिरते और लिपते रहना पड़ा। उसकी सारी युवा-वर्था इसी संकटापनन दशा में बीनी।

श्रम्तु, जयसिंह सिद्धराज की मृत्यु के परचात् सन् १९४३ ई० में कुमारपाल ही श्रान्हिल बाड़े के सिंहासन पर श्रासीन हुआ। उस समय उसकी आयु लगभग पचास वर्ष की थी। राज्य प्राप्त करने के उपरान्त ही उसने अपने सभी समर्थकों एवं संकट काल के सहायकों को उदारत।पूर्वंक सन्तुष्ट किया। महामन्त्री उदयन के सुयोग्य पुत्र बाहड (नाग्मट्ट) को उसने अपना प्रधान मन्त्री बनाया। कुन्मकार श्रालंग को राजसभा का प्रमुख सदस्य बना दिया और पुरोहित देवकी आदि को विपुल द्रव्य प्रदान किया। किन्तु राज्य के कुछ पुराने सामन्त सदीरों को उसका यह व्यवहार नहीं हचा,

१-इमारी पुस्तक-'इस्तिनापुरं

उनकी स्थिति को धक्का पहुंचा था, अतः वे उसके शत्रु हो गये और उसकी हत्या करने के लिये पड्यन्त्र रचने लगे। किन्तु भेद खुल गया त्रीर समस्त पड्यन्त्र कारियों को कठोर दण्ड दिया गया। राजा होने के थोड़े समय बाद ही उसका अपने परम सहायक करहदेव के साथ भी मनमुटाव हो गया। संभवतया इन दोनों के बीच अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने का द्वन्द चला। कएह ने राजा की अबहेलना की और उसके नीचकुत्तीत्पनन होने का प्रचार किया तथा उसके राज्याधिकार श्रीचित्य का भी प्रश्न उठाया। स्वाभिमानी कुमारपाल इसे सहन न कर सका। कएहदेव उसका बहनोई था और राज्य प्राप्ति में प्रधान सहायक था, अतः राजा ने पहले तो उसे चैतावनी दी, किन्तु इस पर कएह ने कोई ध्यान नहीं दिया। विवश होकर कुमारपाल ने उसे बन्दी किया और अन्धा करवा दिया, तत्रश्चात् सिद्धराज के दत्तक पुत्र चाहड के कारण अर्गोराज के साथ उसके भीषण युद्ध हुए। किन्तु बावजूद गृहद्रोह एवं विश्वासघातों के कुमारपाल ने अपनी वीरता एवं अद्भुत सैन्य संचालन पटुता के कारण उन दोनों को करारी हार दी और बन्दी बना लिया। तिसपर भी अर्णोराज को उसने फिर से मुक्त कर दिया और चाहड को भी समा करके अपने दरबार में ही एक पद दे दिया। चाहड को चालाकी से मालवायित बल्ललदेव ने भी उसी समय गुजरात पर आक्रमण करने की तैयारी कर दी थी। कुमारपाल का एक विश्वास वीर सेनापति कालभट द्रुतवेग से वल्ललदेव के ऊतर चढ़ दौड़ा और उसका शिरश्च के करके उसने कुमारपाल की विजय पताका उज्जियिनी के राजमहल पर फहरा दी। जिस समय राजा अर्णोराज के विरुद्ध सेना लेकर जा ग्हा था तो आबू के निकट पहुंचने पर उसीके एक सामन्त, चन्द्रावती के महामंडलेश्वर विक्रमसिंह ने उसकी हत्या करने का पड्यन्त्र रचा। कुमारपात सावधान था और इस बार से भी बाल बाल बच गया। विक्रमसिंह की जागीर जम्न कर ली गयी और वह उसके भतीजे यशोधवल को दे दी गयी। मालवा और मारवाइ दोनों को सिद्धराज ही विजय कर चुका था, किन्तु कुमारपाल के राज्य होनेपर उन दोनों ने ही गुजरात की पताका को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया, किन्तु अपनी राजनीतिक विचत्त्रणता एवं अतुल पराक्रम से कुमारपाल ने उन दोनों को ही फिर से भली प्रकार पराभूत किया। उसने पंजाब पर भी त्राक्रमण किया और चित्तौड़ विजय किया। जिस साजन कुम्भकार ने एक बार काँटों के ढेर में छिपाकर उसकी सिद्धराज के सैनिकों से रचा की थी उसे इस चित्तौड़ प्रदेश के सातसी प्रामों की वार्षिक आमदनी का पट्टा लिख दिया। इन सब बातों का उल्लेख सन् ११५० के चित्तीड़ के शिलालेख में मिलता है। एक बार

फिर यह सपादतन्त की छोर कुका छौर चाहड के सेनापतित्व में ही आगोराज पर आक्रमण करके उसे बुरी तरह हराया तथा विपुत धनराशि—सातकरोड़ स्वर्ण मुद्राएँ और सातसी अश्व प्राप्त किये।

गुजरात की दक्षिणी सीमापर कोङ्कण-राज्य था जिसकी राजधानी ठाणापसन में शिलाहारवंशी राजा मल्लिकार्जुन, जिसका कि विरुद्ध 'राजिपतामह' था, राज्य करताथा। कोकेण के दक्षिण में गोपालपट्टन (गोधा) में कर्णाटक के कदम्बवंशियों का राज्य था। सिद्धराज की माता मयणल्ला देवी इसी राजवंश की कन्या थी खतः गुजरात और कदंबों को इस गाढ़ मैत्री के कारण बीच में धँसे हुए शिलाहार भी सोलिङ्कियों के मित्र बने रहे। किन्तु कुमारपाल के राज्य होते ही और मालवा एवं मारवाइ को उसके विरुद्ध उठते देख मल्लिकार्जुन ने भी गुजरात पर आक्रमण करने की तैयारी की। यह घटना लगभग सन् ११४६ ई० की है। कुमारपाल की ऋधिक भाग सेना मारवाइ, मालवा के युद्धों में फूर्मा थी, किर भी उसने मन्त्रीराज डरयन के पुत्र दण्डनायक आँगडभट्ट को एक सेना लेकर कोंकण चक्रवर्ती का दर्प चूर्ण करने के लिए तुरत रवाना किया। जिस समय यह सेना नदी पार कर रही थी तो मल्लिकार्जुन ने उस पर श्रवानक श्राक्रमण करके उसे तितर वितर कर दिया। किन्तु कुमारपाल इस असफलता से निराश नहीं हुआ और उसने तुरन्त नवीन तैयारी के साथ आँवड को फिर से भेजा। इस बार वीर आँवड ने शिलाहार नरेश को बुरी तरह हराया और उसका सिर काटकर अपने राजा के पास अन्हिलवाड़े भेज दिया। कोंकण गुर्जर साम्राज्य में मिला लिया गया। कुमारपाल की राज्यसत्ता दिवाण में भी दूर तक फैल गई और सहाद्रि के सुदूर शिखर तक गुजरात को ताम्रच्ड विजय ध्वजा फहराने लगा। आँवडभट्ट को इस सेवा के उपलच्च में राजा ने निहत शिलाहार नरेश का विशव 'राजपितामह' प्रदान किया। विनध्यश्रदवी को पददत्तित करनेवाले. गजय्थों को शिचित करके अन्हिलवाड़े की हस्तिशालाओं को अजेय बना देनेवाले तथा धनविंद्या प्रवीश दण्डनायक लहर भी जैन ही थे।

वस्तुतः कुमारपाल मिथ्या महत्त्वाकां जी नहीं था। फिर भी वह एक प्रतापी एवं पराक्रमी नरेश था, विविध राज्योचित गुणों का उसके व्यक्तित्व में भली प्रकार समावेश था। उसकी सहज सफजता का एक यह भी प्रधान कारण है कि राज्याकृद्ध होते ही उसने जिन मन्त्रियों, सेनापितयों और राज्य कर्मचारियों को नियुक्त किया था वे सभी आत्यन्त सुयोग्य, विश्वासी एवं प्रभुभक्त सिद्ध हुए। अतः सिंहासन पर वैठने के द्वः सात वर्ष के भीतर ही वह समस्त आन्तरिक द्रोह, विरोध एवं पद्यन्त्रों

का दमन करने में सफल हुआ, तथा आगामी छः सात वर्षों में ही उसने अपनी सपरोक्त चमत्कारी दिग्बिजय भी सम्बन्न कर ली। अवशेष लगभग १५ वर्ष उसे देश की समृद्धि बढ़ाने, शासन व्यवस्था को सुचारुक्त देने, ज्ञान और कला को प्रोत्साहन देने, धर्मसाधन करने तथा ऐसे ही अन्य शान्तिपूर्ण कार्यों के सम्पादन के लिये मिल गये।

श्चपने प्रारंभिक जीवन में प्रत्युत सिंहासन पर बैठने के भी कुछ समय बाद तक कुमारपाल अपने पूर्व में की नाई' धर्म से शेव था। वह पशुविल में भी विश्वास करता था और मद्यमांसादि का भी सेवन करता था। रक्तपात करने एवं विनाशकारी यदों के छेड़ने में भी उसे कोई हिचक न होता थी। किन्तु आचार्य हेम बन्द्र स्रि के संसर्ग में आने के उपरान्त धीरे धीरे उसमें सद्धर्म की भावना जागृत होने लगी। उनके उपदेशों के प्रभाव से वह शनैः शनैः जैनधमं का परमभक्त हो गया। सन् ११४६ में उसने प्रकट रूप से जैनधर्म श्रांगीकार कर लिया। इस धर्म परिवर्तन के कारण उसका जीवन ही बदल गया। उसने श्रापक के बारह अन धारण किये, मद्यमांसादि सेवन का सर्वथा त्याग कर दिया, राज्य विस्तार के लिए युद्ध करने छोड़ दिये, अपने निर्वत पढ़ोसी राज्यों के ऋधिकारों का भी आदर किया, मृत्यु दण्ड बन्द कर दिया, जीव हिंसा की बन्दी के लिए राज्य भर में अमारि घोषणा करवादी, देवी देवताओं के उपलच्च से होने वाली पशुविल का भी निषेध कर दिया, मदिरादिक मादक द्रव्यों की बिक्री बन्द करवादी श्रीर द्यन क्रीडा के विरुद्ध कानून पास किये। उसने निश्सन्तान विधवाओं को पीछे छोड जाने वाले मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति को राज्य द्वारा जप्त किये जाने की प्राचीन प्रथा का अन्त कर दिया, भले ही इससे राज्यकीप की एक करोड़ क्रपये वार्षिक से अधिक धन की हानि हुई। उसकी आकांचा संघपति बनने की थी, अतः गुरु हेमचन्द्र के उपदेश से उसने अपने समस्त परिवार, मन्त्रियों, व्यापारियों, मुनियों एवं आर्थिकाओं आदि से युक्त विशान चतुर्विध संघ सहित शतुञ्जय, गिरनार तथा काठियाबाइ के अन्य तीर्थस्थलों की भक्ति पूर्वक यात्रा एवं बन्दना की।

कुम।रपाल निर्माता भी चद्भुत था। परम्परानुसार प्रायः सर्वे अज्ञात मूल जिन मन्दिरों एवं अन्य धर्मायतनों के निर्माण का श्रेय मौर्य सम्नाट् सम्प्रति के परचात् उसीको दिया जाता है। कहा जाता है कि उसने १४४० नवीन जिनालय निर्माण कराये और १६०० प्राचीन मंदिरों का जीगोंद्धार कराया, राजधानो में उसने अपने पिता की स्मृति में भ० नेमिनाथ का त्रिभुवन विहार भामक मनोरम जिनालय बनवाया। एक बार अपने प्रवासकाल में वह तीन दिन का भूखा था, करम्भा नामक

पक दोन स्त्रों ने उसपर तरस खाकर उसे अपने घर भोजन कराया था, अनः राजा होने पर उस देवी के प्रति कृतज्ञता प्रकाशनार्थ उसने उमके नाम पर करम्भा विहार नामक मंदिर बनवा दिया। खम्भान के उस मन्दिर का, जिसमें हेमचन्द्रसूरि की दीचा हुई थी, जीर्णोद्धार कराकर उसमें बहुमूल्य रत्नमयी प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कराई: । हेमचन्द्र द्वारा समर्थित गोड़ बहुस्ति के प्रस्ताव पर सोमनाथ के जीर्ण-शीर्ण मन्दिर का भी पुनकद्धार किया। मारवाइस्थ जालीर के दो मन्दिर भी उसी के बनवाये हुए कहे जाते हैं। गिरनारपर्वत पर उसने सीदिया वनवाई:। उसने अन्हिलपुर में पारवंनाथ के लिए कुमार विहार बनवाया तो शिव के लिए उसी के पड़ीस में कुमार पालेश्वर का भी निर्माण कराया। ऐसी उत्कट धार्मिक सिह्च्युता के विरत्ने ही उदाहरण मिलेंगे।

जब सिंहासन पर बैठा तो कुमारपाल नितानत निरक्तर था किन्तु मन्त्री कपिर्देन के आग्रह से उसने पढ़ना लिखना प्रारम्भ किया और एक वर्ष में ही तीन काठ्यों को ज्याख्यासिह्त पढ़ डाला। उसे विद्वानों की संगति नथा उनके वार्-विवादों में अत्यधिक आनन्द आता था। किन पंडित और चारण सभी उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे और सम्मान तथा आश्रय प्राप्त करते थे। श्रीपाल उसकी सभी का राजकिन था और सोलक संगीताचार्य। अन्य अनेक जैन-अजैन निद्वान् उसकी राजधानी को शोभित करते थे, और इसी कारण कुमारपाल के गुजरात को निनेक वृहस्पित का निरुद्ध प्राप्त हुआ। इस राजा ने २१ शास्त्र भंडार स्थापित किये और प्राचीन प्रंथों एनं लेखों की प्रतिलिपि कराने के लिये एक निशाल कार्यालय खोला।

कुमारपाल श्रादशें एक पत्नीत्रत का पालक था, श्रपनी एकमात्र महिषी भोपला देवी से वह श्रत्यन्त प्रेम करता था। उसकी मृत्यु के उररान्त भी शायद उसने दूसरा विवाह नहीं किया। श्राचार्य हेमचन्द्र का यह प्रिय शिष्य एक श्रादशें जैन नरेश था। भारत के श्रन्य महान् नरेशों चन्द्रगुप्त, मीर्य, श्रशोक, सम्प्रति, खारवेज, विक्रम, हर्ष, श्रमोघवर्ष, प्रकवर श्रादि की भाँति यह प्रतापी जैन सम्राट् एक सच्चे साधु को उदारता श्रीर त्याग के साथ साथ एक निपुण राजनीतिज्ञ की बुद्धिमत्ता से युक्त, रण कुशल शूरवीर श्रीर सहृदय एवं प्रजा वत्सल था। उसका व्यक्तिगत जीवन भी बहुत शुद्ध, सरल एवं धार्मिक था। वह उदार चेता सर्वधर्मसममावी, दूरदर्शी, निष्यच न्यायप्रिय, कर्त्तव्य परायण, गुण प्राहक, परिश्रमशील, मितव्ययी एवं सरल प्रकृति का व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या एक श्रादर्श धार्मिक नरेश की दिनचर्या है। धर्म की प्रभावना तथा श्रन्य श्रनेक लोकापयोगी एवं लोक रंजन के कार्यों से वह सर्व

प्रिय होगया था। अपने उपरोक्त गुणों के कारण सम्राट् कुमारपाल को '।रम आईत' राजिं, जीवदाता, दीनोद्धारक, शरणागत वज्रपञ्चर, विचार चतुमु ल, परनारी सहोद्दर इत्यादि अनेक समुपयुक्त उपाधियों एवं विकद प्राप्त हुए थे। गुर्जरेशवरों के राज-पुरोहित नागर श्रदेश महाकवि सोमेश्वर के शब्दों में (कीर्त्तिकीमुदी काव्य) इस चौलुक्य चक्रवर्ती जैन सम्रःट् कुमारपाल ने 'अपने बाणों से समरांगण में अनेक राजाआं को ही नहीं जीता था वरन् अपने लोकप्रिय गुणों से अपने पूर्वजों को भी जीत लिया था।"

कुमारपाल के कोई पुत्र नहीं था, केवल एक कन्या थी जिसका पुत्र प्रतापमञ्ज था।
राजा का एक भतीजा अजयपाल गही का दावेदार था, किन्तु सिद्धराज को ही भाँति
कुमारपाल भी अपने दोहित्र को ही उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। उसे वह
आजयपाल की अपेता श्रेष्ठ भी सममत्ता था। हैमचन्द्र तथा उसका दल भी प्रतापमञ्ज का ही समर्थक था। उत्तराधिकार के प्रश्न की यह समस्या चल ही रही थी कि हेमचन्द्र
आकरमात् रोग प्रस्त हो गये आर सन् ११७२ में उनकी सृत्यु हो गई। राजा अपने
प्रिय गुरुदेव का वियोग सहन न कर सका और छः महीने बीतते-बीतते उसकी
भी सन् ११७३ सृत्यु हो गई।

एक मत के अनुसार, हेमचन्द्र की मृत्यु के २२ दिन बाद ही स्वयं अजयपाल ने विष देकर कुमारपाल की मार डाला था। हेमचन्द्र का ही एक शिष्य, बालचन्द्र अवयपाल का पचपाती था और उसने रामचन्द्र आदि के विरोध एवं गुप्त अभिप्राय की सूचना अजयपाल को दे दी थी। उस काल के श्वेताम्बर यति राजनीति में तो प्रायः प्रकट भाग लेते ही थे, उनमें से कुछ एक ऐसे भी थे जो गुप्तकालीन बौद्ध साधुओं की भाँति कूटनीति से भी काम लेते थे, दलवन्दियों में पहते थे और राज्य के आन्तरिक षड्यन्त्रों में भी पूरा योग देते थे।

कुमारपाल के मरते ही अजयपाल ने सिंहासन हथिया लिया और अपने आपकी सम्नाट् घोषित कर दिया। उसने प्रतापमल के सहायकों और समर्थकों से बुरी तरह बदला लिया और मृत सम्नाट् के साथियों पर अमानुषिक अत्याचार किये। उसके द्वारा निर्मित देवालयों तक को नष्ट कर दिया। मन्त्री कपाई को गिरफतार करके बन्दीगृह में डाल दिया। हेम बन्द्र के पट्टधर किन राम चन्द्र को गरम तवे पर बैठा कर मार डाला महादण्डनायक आंबडमट्ट से मृत्यु या आधीनता दोनों में से किसी एक को पसन्द करने के लिये कहा गया, परन्तु उस वीर केसरी ने गरज कर उत्तर दिया कि "इस जन्म में तो आईत भगवान ही मेरे देव हैं, हेम चन्द्र ही मेरे गुरु और कुमार पाल हो मेरे स्वामी

हैं, बन्य कोई नहीं हो सकता।" इस पर राजा ने सेना महित उसके घर पर आक्रमण किया और वह शूर वीरता पूर्वक लड़ना हुआ वीर गति को प्रश्न हुआ। अजयपाल एक निकन्मा और अत्याचारी शासक था, किमी धर्म तथा व्यक्ति का आदर करना वह नहीं जानता था। प्रजा में कोई भी व्यक्ति उससे सन्तुष्ट नहीं था। उसके जैन मन्त्री यशःपाल जो 'मोहराज पराजय' नाम क नाटक का रचियता भी था, तथा आभड़ आदि बड़े बड़े राज्य मान्य जैन सेठ भी उनका मित फेटने में असमर्थ रहे। अतः तीन वर्ष बीतते-बीतते एक द्वापान द्वारा पंठ में छुरा भोंक दिये जाने से सन् ११७७ ई० में द्वाद आजयपाल की तत्वाम मृत्यु हो गई।

उसका मित्र गुरुद्रोही एवं गुरुभाई का इत्यारा यति वालचन्द्र भी सुखी न रह सका "यह अपने ही गोत्र की उत्या कराने वाला हैं", ऐना कर्कर ब्राह्मणों ने चालचन्द्र को खजयपाल के मन से भी उपार दिया। इसते लिजित ोकर वह मालवे की खोर चला गया खोर वहीं उसकी मृत्यु हुई।

श्रजयमाल के पश्चान भीम द्वितीय गहीं पर येठा। यह इन समय बालक ही था। उसका सज्जन नामक एक जैंग सेनानायक था जो नियम से पाना, सत्यं सापायिक करता था। युद्ध भूमि में भी दार्था के ऊपर येठे बंट ही अपने समय पर वह एकाय वित्त से हो यही अपने इस अप्रयास्मिक कृत्य का सम्मादन कर लेता और किर शत्रु संदार की रणभेरी फ्रांककर अपने ज्ञाव बसे का पालन करता। उसीके सेनापनित्व में आबू की सलहटी में शहाबुद्धन गौरी जैसे प्रचंड विजेता को भी पराजित होना पड़ा था। सुमल-सान इतिहासकार भी इसे हवीकार करते हैं।

भीम द्वि० के पश्चान् मृत्याज द्वि० श्रोग त्रिमुत्रनपाल कमशः इस वंश के राजा हुए। किन्तु कुमारपाल के बाद सी उद्धी मास्राज्य का पनन प्रारम हो गया था, यह हास काल था श्रोर इस श्रवनित का प्रयान उत्तरद्वित इन दुवेल नरेशों पर ही है। किर भी इस हास कान मं भी गुजरान के गीरव एवं प्रतिष्ठा की भरसक सुरत्ता जैन वीरों ने की। इन जैन वीरों में वस्तुपाल, तेजपाल बन्धु युगन सर्वाधिक स्मरणीय हैं। ये दोनों भाई श्रादर्श जंन थे। मन्त्रीश्वर बस्तुपाल ने गुजरान के स्वराज्य को नष्ट होने से बनाने के लिये श्राने जीवन में श्रेसठ बार युद्ध भूमि में गुजर सैन्य का सञ्चालन किया था। इस प्रचंड बीर में स्वाभिनान भी इतना उप्र था कि सामान्य जैन साधु के श्रवमान का दएड देने के लिये उपने स्वयं गुजरेश्वर के मातुन का हाथ कटवा ढाला था। वह निर्माता भी श्रद्भत था। श्राबू का विश्वविद्यालय जैन कलाधाम-भ० नेमिनाथ का मन्दिर उसने सन् १२३२ ई० में करोड़ों रुपये के

व्यय से बनवाया, सेरिसा में पार्श्वनाथ का भव्य मन्दिर निर्माण कराया, तथा अन्य अनेक स्थानों में नवीन जिनालय बनवाये और पुरानों का जीर्णोद्धार कराया। जैन धर्मायतनों के अतिरिक्त उसने सोमेश्वर, भृगुत्तेत्र, शुक्ततीर्थ, वैद्यनाथ, द्वारिका, काशी, प्रयाग, गोदावरी आदि अनेक हिन्दू तीर्थस्थानों की पूजा अर्चा के निमित्त लाखों का दान दिया, शैव एवं वैष्णत मन्दिर बनवाये, सैकड़ों ब्रह्मशाला एवं ब्रह्मपुरियों का निर्माण किया। अनिगनत कुंए खुदवाये, बाटिकाएँ लगताई, सरोवर बनवाये, विद्यापीठ स्थापित किये, अरिक्त स्थानों में दुर्गों का निर्माण किया, सैकड़ों शिवालयों का पुनकद्धार किया, वेदपाठी ब्राह्मणों को वर्षासन दिये, यहाँ तक कि मुसल्मानों के लिये भी मस्जिद बनवा दी और संगमर्भर का एक कलापूर्ण सुन्दर तोरण बनवाकर मका शरीफ भिजवाया। ऐसा असाधारण सर्वधर्म समदर्शी एवं महादानी महामात्य तथा वीर सेनानायक जैनधर्म ने ही गुजरात को भेंट किया।

सोलङ्कीवंश का अन्तिम राजा त्रिभुवनपाल घोलका के सामन्त बीसलदेव द्वारा सन् १२४३ ई० में निक्कासित कर दिया गया और सोलङ्कियों के स्थान में बघेले अब गुजरात के स्वामी हुए। वीसलदेव बघेते के समय में भी मन्त्रीश्वर वस्तुपाल अपने पद पर प्रतिष्ठित रहे। सन् १२६० तक इस प्रान्त पर वघेलों का ही राज्य रहा। बीसलदेव के समय सन् १२५७ में गुजरात में भीषण दुष्काल पड़ा उस समय जगड्शाह नामक जैनधनिक ने अन्त एवं धन से दुष्कालपीड़ितों को जीवन दान दिया था।

श्चन्त में, श्वलाउद्दीन खिलजी के सेनापित उलुगला एवं नसरतला ने गुजरात पर भीषण श्वाक्रमण किया श्रीर कर्ण बघेले को पराजित करके उसकी स्त्री कमला देवी श्रीर पुत्री देवल देवी को पकड़ कर दिल्ली पहुंचा दिया। शनैः शनैः गुजरात पर मुसल्मानों का राज्य स्थापित हो गया। किन्तु श्रलाउद्दीन के इन प्रलयंकारी श्राक्रमणों के समय में गुजरात की श्राक्रान्त जनता की श्रद्भुत सेवा पाटण के जैनबन्धुयुगल शाह समरा श्रीर सालिग ने की थी। उन्होंने श्रपनी श्रमाधारण राजकीय पहुँच के कारण सकड़ों जैन एवं हिन्दू मन्दिरों को मुसल्मानों द्वारा विश्वंस होने से बचा लिया, नष्ट-श्रष्ट हुए देवालयों का पुनरुद्धार किया व कराया। हजारों लोगों को मुसल्मानों के कैदलानों से मुक्ति दिलाई, जनता को सर्व प्रकार श्राश्वासन एवं सहायता श्रदान की।

बस्तुतः, चावड़े गये, सोलङ्की गये, बघेले गये और मुसलमान आये, परन्तु गुजरात की जैन बिशाक् शक्ति प्रायः पूर्ववत् बनी रही। स्वदेशी स्वधर्मी राजाओं के समय को राजकार्य, सेना आदि में उनकी प्रधानता थी वह तो नहीं रही, जैन युद्ध वीरों पसं मन्त्रियों का तो प्रायः अभाव हो गया किन्तु न्यापार और नागरिक जीवन में उनका प्राधान्य पूर्ववत् बना रहा। जैन साधुओं और विद्वानों को भी कोई बाधा नहीं हुई अतः धार्मिक, सांम्कृतिक एवं साहित्यिक प्रगति में विशेष रुकावट नहीं आई। गुजरात के इस उत्कर्ष का लोभ इतिहास की स्मृति का संरच्या भी सबसे अधिक जैनों ने ही किया है। तत्कालीन इतिहास के सर्वाधिक महत्त्व पूर्ण साधन जैन रचनाएँ ही हैं।

श्रस्तु इसमें सन्देह नहीं कि यदि मध्यकाल के उस पूर्व मुस्लिम राजपूत युग में गुजरात प्रान्त में जनधर्म का श्रभूतपूर्व प्रचार एवं उन्नित हुई तो फलस्वरूप उक्त प्रदेश का राजनैतिक, श्रांधिक एवं सांस्कृतिक भी चरमोत्कर्प हुआ श्रौर उस उत्कर्ष के साधन में जैन जनों का ही सबसे श्रधिक एवं सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान रहा था।

### शासनदेकी अभिका और उनकी मान्यता का रहस्य।

[ श्रीयुत कामता प्रसाद जैन, D L., M. R. A. S. ]

भारतवर्ष में देवी देवता श्रों की मान्यता प्राचीन कात से चली श्रा रही है। मोहनजोदकों के पुरावस्त्र से भी देवी-देवता श्रों की मान्यता सिद्ध होती है। ब्राह्मणों के चैदिक साहित्य में भी उनका श्रभाव नहीं है। जैनों के यहाँ भी तीर्थ छुरों की शासन देवियां श्रोर देवता प्रसिद्ध हैं। मथुरा कंकालीटीला से एक कुश न कालीन मूर्ति मिली है, जिसे तीर्थ छुर की माता बताया जाता है। (चित्र न०१) जिन माना की पूजा का विधान शास्त्रों में मिलना है । इससे स्वष्ट है कि जैनों में इस्त्री पूर्व की शताब्दियों में किया पहले से कियी का में देवी-देवता श्रों की मान्यता प्रचलित थी। प्रस्तुत लेख में हमें शासनदेवी श्राम्यका के विध्य में विचार करता श्रामंबर है।

श्चिका देवी की मान्यता जैनों श्चीर ब्राह्मणों में समान रूप से मित्तती है। इस दोनों ही मान्यताश्चीपर क्रमशः विचार करेंगे।

#### जैन मान्यता-

पहले ही जैन मान्यता को लिजिये। जैन मान्यता में शासन देनताओं की स्थित नितानत अर्वाचीन तो नहीं मासता। नरीकि उनकी मूर्नियां ईस्त्रों की प्रारंगिक शताबिद में की मिनों हैं। मों तो चौबीन तीर्थ क्वां के शासन देनता अन्य-श्रन्तय हैं, मन्तु उनमें अभिवका देनों की मान्यता प्रमुख और प्राचीन है। उनका सम्बन्ध प्रथम तीर्थ क्वां सहस्त्रों के मान्य भी जोड़ा जाता है है। यद्यि अभिवका वास्तव में २२ वें तीर्थ क्वां नियम की शासनदेवी मानी गई हैं। अभिवका देवी की उत्मित्त के विषय में जैतों के दिनम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदायों में एक कथा प्रवन्ति है, जिसे यहाँ संखेन में उपस्थित किया जाता है।

#### दिगम्बर कथा-

दिगम्बर जैनों में यद्य पे ऋम्बिका का उल्लेख प्रतिष्टा प्रत्यों में हुआ है, परन्तु उनकी उत्तित्ति विषयक कथा 'पुण्याश्रव कथाकं।प' की एक प्राचीन प्रति में 'पचीकथा' के शीर्षक से मिलती है। यह प्रति जिनकांची के भट्टारक जी के भंडार में है। प्रेर० टी॰ एन० रामचन्द्रन् । ने इसके आधार

१--संभवतः चक्रेश्वरी को ही अम्बा कहा गया होगा।

२--श्रंबाः सर्वाः सवित्रवस्त्रिजगद्धिपति शासप्ताधिकारा श्रत्रागरवाध्वरोडयी व्यजनकृतिमह् स्वाहरेख वृश्यंतु । श्रध्ययू प्रत्निका ना धनतनुकृतयोदीवहीनां प्रकरण्यवादित्रोद्धोषपूर्वः विहित्रयमहमां भूषयेत्प्रयम्तिम् ॥७१८॥

<sup>-</sup> श्री जयसेन प्रतिष्ठा पाठ

<sup>3—</sup>Tiru paruthi Kup!am and its Temples, pp. 157-160.

से अभिका की कथा का सार लिखा था, जिससे प्रगट है कि गिरिनगर में सोमरार्मन् नाम का आहाण रहता था। अभिका उसकी पत्नी थी। शुर्मकर आरे प्रमंकर उसके दो पुत्र थे। सोमशर्मा ने पिता का आह किया। ब्राह्मणों को न्योता। किन्तु उनके पहले ही वरदत्त मुनि उधर आ निकले। अभिना ने उनको पड़गाह कर विधिवत् आहार दिया। उसके पित को यह असहा हुआ। उसने उमे घर से निकाल दिया। वह अपने दोनो पुत्री और एक दासी को साथ लेकर ऊर्जयन्त पर्यंत पर वरदत्त मुनि के पास गई और वहीं आम्रवन में रहने लगी। इसके आगे की कथा वैसी ही है जैसी एक दिगम्बर कथा में भिलती है जो वारीचन्द्र जी की रवी हुई है।

श्री वादीचन्द्रजी कृत श्राध्यका कथा का सार श्री श्रागम्चंद नी नाइटा ने 'अनेकान्त' (वर्ष १३ किरण ४-५ प्र० १०७-१०८) में इस प्रकार दिया है:---

भारत के सौराष्ट्र प्रान्त के जूनागढ़ के राजा भूयाल थे। उनकी रानी का नाम कनकावती था! इस नगरी में राजपुरीदित सोमशामा रहता था। जो कुलीन होने पर भी मिथ्याहिष्ट था। इसकी अधिका नाम की बुद्धिमती पत्नी थी। वह जैनवसातुपायी थी। पति शैव और को जैन थी। इस वार्मिक मेद के कारण कुछ वैमनन्य रहना स्वाभायिक था। एक वार तिनुशाध्य के दिन सोमने ब्राह्मणों को निर्मात्रत किया। संयोगवश्य ब्राह्मणों के आने से पूर्व ही जैन सुनि शानतागर जी उसके घर भिद्धार्थ पथारे, अधिकान ने वर्षपूर्वक उन्हें प्राप्तक थाहार दिया। मुनि आहार कर रैवताचल की गुफा में वर्ममावन करने तिगे विचित्रत ब्राह्मणें के समझ होप बुद्धि से उसे अभीवित्यपूर्ण वतलाया। ब्राह्मणों के भोजन में पूर्व मुनि को आहार दिया गया। इसलिए ब्राह्मण विना भोजन किए ही गाली देते हुए चले गए, सोमशर्मा निमन्त्रत ब्राह्मणों को इस तरह भूले जाते देल अधिका पर कुपित हुआ। वह उसे मारने को दौहा—इससे भयभीत होकर अधिला अपने शुर्भकर और विभेद दिया पृत्रों को एक कमर में और एक को हुदय में लेकर रैवताचल को चली। वहां ज्ञानसागर मुनि विराज रहे थे। उन्हें नमस्कार कर बैठ गई। मुनि ने उससे भयनीत होने का कारण पूळा, पर बतनाने पर कुल व पति की निन्दा होगी जानकर कुल भी न कहा।

"इघर उसके पुत्र जुधावश रोने लगे। वहाँ वा उन्हें क्या दे ? वही चिन्ता हुई। पर इसी समय मुनिदान के पुराय-प्रसाद से निकटवर्ती आम-तृत्त अकाल में ही फनों से परिपूर्ण हो गया! उसकी लुम्बिकार्ये नीचे लटकने लगी। जिनमें पके हुए फल थें। आग्निला ने उन आमों से पुत्रों की मूख शान्त की। (श्लोक ३२) इघर कुंगित मूखे बाह्यणों ने अपने घर जाकर पत्नियों से जाकर भोजन मांगा। पर उन्होंने निमंत्रण के कारण भोजन नहीं बनाया था, अतः कहा उहरिये—

मोजन सभी बना देती हैं। संयोगवश इसी समय श्राग लगो श्रीर खुण भर में श्रीनिता के घर की छोड़ नगर के सब घर जल गये। तब ने ब्राह्मण घनधान्य घर से हीन होकर भूखे श्रीर थके हुए सोम के घर नायिस पहुँचे, उन्होंने सोम से कहा कि तुम्हारी भार्या घन्य है; श्रीर उसकी प्राप्ति से तुम भी घन्य हो। मुनि-दान के प्रभाव से तुम्हारा घर बच गया। यदि भोजन तैयार हो तो हमें दो। सोम ने श्रागत सब ब्राह्मणों को भर पेट मोजन कराया, फिर भी वह श्रद्धय भंडार हो गया (श्लोक ४३) सोम शर्मा श्रयनी गुणवती पत्नी के सत्कार्य को याद कर उसे मनाने को रैनताचल की श्रोर चला, श्रानिता ने उसे रैनताचल की श्रोर खाते देख, कि वह मारने को श्रा रहा है—श्रव क्या करूँ । उसके हाथ से मारे जाने की श्रपेद्धा स्वयं मर जाना श्रच्छा है। वह भट से ऊँचे शिखर पर चढ़कर नेभिनाय का ध्यान करते हुए कूद पड़ो। जिनेश्वर के शुम ध्यान से मर कर, वह श्रानिका नामक नेभिनाय की यिद्धणी हुई। जिसके स्मरण से श्राज भी विन्न दूर होते हैं। (श्लोक ४८)

उसका पति दंदता हुन्ना वहां पहुँचा; न्नीर उसे मरा हुन्ना देख विपाद करने लगा। इतने में न्नानिता देवी के रूप में पुत्रों को लिए हुए दिखाई दी। सोम ने कहा—घर चलो। न्नानिता ने कहा—कि मैं तुम्हारी परनी नहीं, देवी हूँ। संम परनी के विरह से दुःखी होकर भम्पापात करके मर गया श्रीर मर कर सिंहका देवी का वाहन हो गया। श्राम्बिका उस पर बैठ कर घूमनी है।

सोमशर्मा का माई शिवशर्मा वहाँ श्राया तो देशी ने अपने दोनों पुत्रों को धन के साथ सौंग दिया, पर पुत्र मन्दबुद्धि वाले थे; हमितिये पढ़ने का अयत्न करने पर विद्वान् नहीं बन सके। वे दुखित होकर पहाड़ पर पहुँचे और अभित्रका को याद किया तो अभिवका ने उन्हें शारदा मंत्र दिया और भादो सुदी १ से ११ तक उपवास सहित जाप करने से बुद्धिमान बनोंगे— कह उन्होंने वैसा ही किया और विद्वान् हो गये। शुभंकर ने द्वारिका में बौद्ध परिवत को जीता, ज्ञान प्रभाव देख कामदेव (प्रयुग्न) ने कन्याओं द्वारा उनकी पूजा की।

कुछ काल बाद नेमिनाथ वहाँ पधारे, उनसे यह जानकर कि दारिका का विनाश होने वाला है, प्रद्युग्न ब्रादि ने दीचा ली। शुभंकर ब्रोर विभंकर ने भी दीचा लेकर परम पद प्राप्त किया।

इस प्रकार ऋम्बिका देवी की उत्यक्ति की यह कथा है। चृकि भ० नेमि के समय में यह घटना घटी और उनके तीर्थ के लोगों को ऋम्बिका देवी ने उपकृत किया, इसिलये वह शासन देवी मानी गई। उनकी मूर्तियां भी बनने लगीं। पंडित प्रवर आशाधर जी (१३ वीं शताब्दि) ने अपने 'प्रतिष्ठासार' नामक प्रन्य में ऋम्बिका देवी की आराधना का विधान इस अपेद्धा से ही किया है; यथा:—

# 'सब्येकशुपाप्रियंकरसुतुक्ष्रीत्ये करे विश्वतीं दिव्याम्रस्तवकं शुभङ्कर करश्लिष्टान्यहस्ताङ्गुलिम्। सिद्दे भर्नु चरे स्थितां हरितभामाम्रद्रमच्छायगां वदारूं दशकामु कोच्छ्यजिनं देवीमिहान्नां यजे ॥१७६॥

भावार्थ:-देवी आम्रा (= ग्रम्बिका) का यजन करते हैं क्योंकि वह उन जिनेन्द्रकी भक्त है जिनका शरीर दस घनुष प्रमाण ऊँचा है—वह देवी गहरे हरित आभावाली है; वह आमृत्रुद्ध की छाया में रहती है; वह सिंह पर सवारी करती है, जिसका जीव पूर्वभव में उनका पित था; वह अपने बार्य हाथ में देवी आम्रक्तों का गुच्छा अपने वियंकर पुत्र के संतोप के लिए लिये हुए है, जो उनके वामभाग की गांद में बैठा हुआ है; और उनके मीधे हाथ की अञ्चलियों को शुभक्कर पकड़े हुए है।

पं० श्राशाधर के पश्च'त् रचे हुए प्रतिष्ठा पाठों में भी शासन देवियों का उल्लेख है; परंतु श्राचार्य जयसेन कृत सर्व प्राचीन प्रतिष्ठा पाठ में उनका उल्लेख नहीं है। श्री जयसेन जी ने मंडपविधान में चारोनिकाय के देवों का श्राह्मान श्रवश्य किया है, जिन में भवनवासी देव भी हैं। इसमें यच्च श्राह्मान के नाथ यची के निए कोई पृथक उल्लेख नहीं है; परंतु यचों में ही उनका श्राह्मान गर्मित माना जाता हो तो श्राश्चर्य नहीं। देवियों में जिनभाता का 'श्रम्वा' रूप में श्रीर इन्द्राणी एवं दिक्कुमारियों का उल्लेख उन्होंने किया है। ऐना प्रतांत होता है कि समयानुमार उक्त यचादि श्राह्मान के श्राधार से ही यच-यचीरूप शासन देवता नियत किये गये। यह एक विषय है जो खोज की श्रपेचा रखता है।

जो हो दिगम्बर कथानक से स्वब्द है कि अभिवका देवी ते यें द्वार नेमिनाय की शासन देवी— यद्मी थीं; जो पूर्वमव में उनकी परम मक्त और उग्राधिका रहीं। देवग्योय में भी वह जिनेन्द्र भक्ता मिलतीं हैं।

#### श्वेताम्बर कथा-

श्वेताम्बर जैन साहित्य में श्रम्भिका का सर्व प्राचीन उल्लेख श्री बप्यमिटिस्रि (वि० सं० ८०० -८५) विरचित 'चतुर्विश्वतिका' की भ० नेमिनाय की स्तुति में निम्न लिखत दो श्लोकों में मिलता रैः—

१—नेमिचन्द्र जी (१६ वीं शती) ने 'प्रतिष्ठा तिलक' (७/२२) में मम्बिका का उरलेख किया है।
"असे वामकही वियंकर सुतं वामे करे मक्षरी, बाम्नस्यान्यकरे शुभक्कर तुजी हस्तं प्रशस्ते हरी।
बाह्ते मर्श्वरे महाश्रविष्ठविष्ठायं श्रिताऽभीवृदा, याऽसी तां नुतनेमिनायपदयोर्गम्नामहाम्रां यजे ॥"

"जिनवचिस कृतार्थी संश्रिता कम्रमाम्नं समुदितसुमनस्कं दिव्य सौदामनोरुक्। दिशतु सततमन्त्रा भूतिपुष्पात्मकं नः समुदितसुमनस्कं दिव्यसौदामनोरूक् ॥ व्या। सिद्देऽसि देजयाऽजं जयति खरनखेत्रीतिनिष्ठेऽतिनष्ठे शुक्ते शुक्क शनाशं दिशति शुभक्कती पण्डितेऽखण्डिते खम्। याते या तेजसाद्या तिडिदित्र जनदे भाति धाराऽतिधीरा पत्यापत्यापनीयातम् दित समनराक्ष्रेयाधमं बाधमन्त्रा ॥ १६॥

यहाँ उनके शारीर की आभा दिन्य-भीदामिनी के समान श्वेत लिखें है और उनके नल शातु के खड़्न को भड़्न करने में समर्थ बताये हैं। इस्तो पुस्तक में (ए० १४८-१५०) श्रम्बका देवी करूर और उनका गुजराती श्रानुसद में दिया हुआ है। उसकी कथा इस प्रकार है: —

"सौराष्ट्र देश में कोडीनार नगर था। उसमें वेदगाओं बाहाग् सोम गहता था। उसकी पत्नी का नाम अभिका था, जिसने उनके दो पुत्र निद्ध और बुद्ध नामके बुद्ध में । सोम ने पिता का आद किया और ब्रह्मणों को न्योता। स्वंदे तै गर हुई। अभिका की साम स्वान करने गई थी। इतने में एक मासीववाती जैन साथु भि इप्येवहॅंते। अभिका ने विधितत् उनकी आहार दिया। सास ने लौटकर रपोई में प्रवेश किया और जाना कि साधु को सिद्धा दी गई तो वह गुस्सा हो बोली कि "अप्रतिखा साधु को क्यों दी ? पहते विग्रड भरना थे।" उसने संम से भी सर्व द्वारत कहा । वह आग बबूना हो गया-उनने माना कि उतकी परती स्वच्छन्द है इपितिय उसे घर से निकाल दिया। अभिका ने दुली हाकर सिद्ध पुत्र की उंग नी पकड़ी ऋौर बुद्ध को गोदी से एक झोर को चल दी। मार्ग में पुत्र तृगतुर हुए तो उनके शील प्रभाव से स्वा सरोवर जल से सहलहा उठा। उसने पूत्रों को शीवज जल विचाया। पश्चात् लड़के स्थातुर हुए तो सामने का सवा आमका पेड़ इस भए हैं। गया । उसके फन पुत्रों को दिए और उसी आम के बुद्ध तत्ते वे आराम करने लगे। उधर अभिका के सामरे में एक कौतुक दुआ कि एक स्त्री ने आने बालकों को भोजन कराकर उद्युष्ट भोजन बाहर फैंका नो देशों ने शीज धर्म का प्रधाव जतजाने के निए उसको सोने मोती का कर दिया । अभिनशाला पर्वती से वात करने लगी-इतनी ऊँची उठ गई। यह सब देखकर साम को प्रतीत हुआ। कि यह सा कुछ उसकी मुनज्यापी वह का पुरुष प्रभाव 🛊 श्रीर पुत्र से बोली कि वहू को वापम लिवा लाखों। तदनुमार छोम लिवाने चला। अभिका ने द्र से ब्राता देखा सो भयातुर हुई। समभी मारने ब्रा रहा है। चारों ब्रोर देखा तो एक कुंबा दिखाई पड़ा। वह उसी में जा गिरी ख्रीर शुभगरियाम से मरकर सीधर्मकला से चार योजन नीचे श्यित कोइंड विमान में अभ्विका नामको महर्दिका देवी हुई। विमान के नामकी अपेदा वह

'कोहराही' भी कहलाई । कोमने अपनी महासती रत्नी को कुये में गिरा देखा सो वह भी गिरा ख्रीर मरकर उसी विमान में अभियोगिक देवत्ती के उत्तरन हुआ। अपने कर्मानुसार वह देविसिंह का रूप रखकर अभिका देवी के वाहन का काम करना था। इन भगवती अभिका देवी के चार हाथ हैं। दो हाथों में वह आमों की डाली और पाश अहसा करती हैं तथा शेष दो हाथों में अंकुश और पुत्र रखनी हैं। उनके शरीर का वर्षा तमाए सोने जैमा है। वह नेमिनाथ भगवान की शासन देवी हैं और गिरिनार की शिष्टर पर यसती हैं। सम्यग्ह दियों के विद्नों को दूर करतीं हैं।"

इसके अप्रतिश्क्ति 'प्रभावक चरित्र' एवं अन्य ग्रंथों में भी यह कथा मिलती है। उसका सार नाइटा जी ने यों लिखा है:—

"कणाद मृति के स्थापित काशहिद नगर के सर्वदेव ब्राह्मण की देवी सत्य देवी थी। उसकी पुत्री झम्बा कांदिनगर के सोममङ को विवाही गई। विभाकर ख्रार शुमंकर दो पुत्र हुए। एक समय नैमिनाथ के शिष्य सुधर्मसूरि के खालावतीं दो मृति ख्रम्बिका के घर पधारे, ख्रम्बिका ने उन्हें ख्राहार कराया। इतने में ही सोममङ ख्रा पहुंचा और उसने विना महादेव के भीग लगाये भोजन का स्वर्श क्यों किया गया कहा ख्रीर खाकोशवश उसे मारा। वह दोनों पुत्रों को एक गोद में ख्रीर एक ख्रंगुनी पकड़ कर रैवतान न पहुँची। नेमिनाथ को बन्दना कर ख्रास्च के नीचे विश्राम किया। भूखे बच्चों को ख्रास्कल देकर पुत्रों महित शिखर पर सम्मापत किया। नेमिनाथ के स्मरण से देवी हुई। इथर विप्र का कोध शान्त हुखा। वह भी रैवताचल को ख्राया। ख्रीर उन्हें मरा देख पश्चातार करता हुखा स्वयं भी कुएड में पहकर मर गया। ब्यंतर हं कर देवी का बाहन सिंह बना। झम्बा देवी ख्रब भी गिरि पर नेमिनाथ के भक्तों की सहाय करती हैं।"

श्री हेमचन्द्राचार्यं जी ने 'त्रिषिष्ठशानाका पुरुप चरित्र' (६१३८६) में, श्री शोधनमुनि ने 'स्तुतिचतुविंशतिका' (८८ व ६६ श्लोक) इत्यादि ग्रन्थों में भी अभिनक्षा देवी को नेमिनाथ की शासन देवी लिखा है।

## कथाओं की समानता-

उक्त सभी कथार्थे भ॰ नेमिनाथ के समय में घटित घटना को चित्रित करती हैं। सभी से मगट है कि उस समय वैदिक मत का प्रावलय या—स्त्री के व्यक्तित्व का कुछ मूल्य न था—जैन साधुओं को ब्राह्मण वर्ग सम्माननीय दृष्टि से नहीं देखता था। इनमें जो कुछ अन्तर है वह नगएय है। श्वेताम्बर और दिगम्बर कथाओं में शरीर के वर्ण और आग्निला के नाम सम्बन्ध में अन्तर है। एक बढ़ा अन्तर यह है कि दिगम्बर अभिवक्ता को यच्चपर्याय का बताते हैं और श्वेताम्बर सीधर्म कल्प की देवी। किन्तु मभी एक स्वर से उन्हें भ० नेमि की शासन देवी स्वीकार करते हैं।

# अम्बिका देवी की मूर्तियां-

जय ऋश्विकादेवी शासनदेवता मान्य हुई ऋौर लोगों को यह विश्वास हुआ कि उनकी आराधना से विष्न वाधाएँ दूर होती और इच्छित फल की प्राप्त होती है, तो उन्होंने उनकी मूर्तियां भी बनाई।

श्रामिका देवी की मूर्तियां ईस्वी प्रारंभिक शताब्दियों तक की मिली हैं। उनका सुन्दर विवेचन श्रोर संकलन भी उमाकान्त प्रेश शाह ने अपने एक लेख में किया है, जिससे श्रामिका की मूर्तियों का श्रम्बा परिचय मिलता है। पहले जो मूर्तियां बनों वे बिल्कुल मनुष्यनी रूप में दो हाथोंवालो थीं। ऐसी सर्व प्राचीन मूर्तियां मथुरा, नवमुनि गुफा उदयगिरि खंड गिरि (उद्दीसा) श्रोर काठियावाद में दंककी गुफाश्रों से उपलब्द हुई हैं। ये मूर्तियां ईस्वी द्वितीय से सांतवीं शताबदी के मध्यवतीं काल की हैं। मथुरा कंकालीटीला की मूर्ति गुप्तकालकी है। इसमें श्राम्बका के दो हाथ हैं, जिनसे एक में श्राम्रलुन्दिका श्रीर दूसरे से बालक को लिये है। (चिश्र संश्र) ढंक की मूर्ति भी ऐसी ही है। (चिश्र संश्र)

दिवाग भारत में भी अध्विका देवी की मूर्लियां उपलब्ध हैं। श्री टी॰ एन॰ रामचन्द्रन्जी ने जिनकांनी के दिगश्वर जैन मठ की दीवालों पर अध्विका की एक विज्ञ त्या मूर्ति चित्रित देखी है। यह चित्राङ्कण 'पुरयाश्रव' की यचीकथा के अनुरूप किया गया है। वह पद्मासन में नार हाथों सहित चित्रित है। दो अधिक हाथों में पाश और अंकुश है। शेष दो अभय और वरद मुद्रा में हैं। किन्तु मैसूर स्टेट के अन्तर्गत अञ्जृद्धि नामक स्थान की जैन वस्ती में अध्विका की एक बड़ी हो सुन्दर कलामय मूर्ति दो हाथों वाली है। वह खड़ी हुई है और उसकी त्रिभंग की कमनीयता दर्शनीय है। उनके एक हाथ में आसलु निका और दूसरे में बालक है।

देवगढ़ के दि॰ जैन मंदिर से प्राप्त ऋश्विका की मूर्तियां भी कला के सुन्दर नमूने हैं। उनके मस्तक के ऊरर म॰ नेमिनाय की मूर्ति बनी हुई है!

श्वेताम्बर जैनों ने भी अम्बिका की दो एवं चार द्वायोंवाली मूर्तियां बनाई हैं। आबू की विमलवयदी में अध्विका की लीलतायन मुद्रा में दर्शनीय मूर्ति है। बढ़ौदा, सेरिसा (कलोक) आदि स्थानों के श्वेताम्बर जैन मंदिरों में भी उनकी मूर्तियां मिलती हैं।

उपलब्ध मूर्तियों से पता चलता है कि पहले-पहले श्राम्बिका देवी की मूर्तियां दो हाथों वाली बनाई गई और वह उनकी उत्पत्ति विषयक मूल कथानक को देखते हुए ठीक भी थी, परन्तु उनके हाथों की संख्या बढ़ती गई। और श्रव उनकी मूर्ति दो हाथोंवाली के अतिरिक्त चार, श्राठ और बीस हाथोंवाली भी मिली है। इस प्रकार की मूर्ति का नमूना आबू की विमलवसही की एक छत में श्रंकित मिलता है। उनकी मुद्रा भयंकर है और वह हाथों में खंग, शक्त, गवा,

श्रंकुश वर्ष, फरसा, कमंडलु, कमल ब्रादि लिये दूए हैं '। अलंकृत रूप का रहस्य---

श्रम्बिका देवी की उत्पत्ति विषयक कथा को देखते हुए उनकी मूर्तिका सुन्दर, सौभ्य श्रौर स्वाभाविक स्वरूप दो हाथों वाला ही होना चाहिये, क्योंकि मून रूपमें वह मनुष्य ही थीं। उपरान्त उनके चार, श्राठ श्रौर बीस हाथ बनाये गये, वह रहस्य से खाली नहीं है।

इम जानते हैं कि प्राचीन काल में अलंकत भाषा का प्रयोग होता था। रहस्यमय रूपकों द्वारा आध्यात्मक तथ्यों का निरूपण किया जाता था। वैरिस्टर चम्पतराय जी ने 'असहमत-संगम' में बताया है कि वेद, अवस्था, हं जील आदि धमंत्रन्थ अलंकत-भाषा में लिखे हुए हैं। मंत्र-तंत्र वाद में भी अलंकत भाषा का प्रयोग हुआ है। अतः यह प्रतीत होता है कि मध्यकाल में जैनी भी इस अलंकत भाषा से प्रभावित हुए और उन्होंने वैदिक आक्षयों की देखादेखी अधिक दोशों वालो मूर्तियां बनाईं। इसका आधार अलंकत-काब्य-शैलो ही प्रतीत होती है।

म्रान्तिका भ० नेमि की शासन देवी हैं—मनुष्यभव में भी वह उनकी भक्त थीं। भक्त होनेका सर्थ है म्राराध्यदेव के बताये मार्ग पर चलना उनके प्रशस्त मार्ग को प्रकाशित करना—म्रामिला स्रथ्वा म्रान्विका ने भ० नेमि के शासन को इस प्रकार से ही प्रभावित किया था। तीर्थक्कर म्रजान को मिटाने के लिये म्रान्थिक म्राप्य प्रश्वास्थिक कान्ति को जन्म देते हैं जिससे मानव समाज की कायाग्लट जाती है—वह मानव बनकर म्राग म्राता है। भ० नेमिने भी एक ऐसी ही कान्ति को जन्म दिया भ्रीर उसे सफल बनाया। उनके समय में निम्नलिखित बड़ी बड़ी बुराइयाँ फैली हुई थी जिनको उन्होंने म्रामूलचल मिटाया—

- (१) हिसामय युद्धों का ताँता बँबा हुन्ना था। यादव-जरालंब, यादव-जेन मादि युद्धों के पश्चात् कीरव-पायहवाँ का महाभारत हुन्ना। विचारशील श्रीर प्रशावान युवक नेमिने मनुभव किया कि दिसा का अन्त होना चाहिये। श्राहिना जीवन-नौका की पतवार होना चाहिये।
- (२) माँस-मदिरा का बहु प्रचलन ही हिंसक वृत्ति को पनपा रहा था—वासना थिरक रही थी। युवक नैमिने इसकी निर्ममता का दृश्य अपने विवाह के समय देखा। उनका मन क्रान्ति की ज्वाला से घघक उठा। उन्होंने विवाह का कंगन तोड़ डाला और मौरमुकट उतार फेंका। वह आध्यात्मिक क्रान्ति लाने के लिये गिरिनार की शिखर पर साधना करने के लिये चले गये और सर्वेश्व बनकर उन्होंने आशान की घण्जियाँ उड़ा दीं।

<sup>1-</sup>मन्दिका देवी की मूर्तियों के विषय में विशेष पश्चिय पाने के खिए डॉ॰ उमाकान्त पी॰ शाइ का 'Iconography of the Jaina Goddess Ambika' नामक जर्नेस साथ दी युनीवर्सिटी श्राँव वास्त्रे, मा॰ ३ संद २ में देखिये।

(३) असमता और अझानता समान में फेन रही थी! हती और शुद्रों का कोई व्यक्तित्व ही न था। द्रौपदी जैसी सती का अपमान खुले दरवार में हो सकता था—चीरकदम्ब जैसा प्रखर बुद्धि इसलिये ही ब्राह्मण का शिष्यत्व नहीं पा सकता था कि वह नीचकुन में जन्मा था। बह्म वर्य का अनादर हो रहा था। पुत्र के बिना सद्गति का मिनना असंभव समभा जाता था—यदि पुत्र न हो तो श्राद्धतर्पण कीन करे ? किन्तु भ० नेमिने इन विषमता को मिटाया— समान में समता और विवेक को जागृत किया। अभिला के जीवन में उनकी यह क्रान्ति व्यवहारिक कर बारण किये हुए मिलती है। इसलिये ही वह शासन देवता हुई है।

हमारे विचार से अभिका देवी का कर म० नेमि की इस क्रान्ति की सफलता का छोतक है। अभिका अहिंसा की प्रतीक है—वह अभ्या अहिंसा है—उनका वाहन सिंह हिंसा का प्रतीक है। जब हिंसा अहिंसा के आधीन रहेगी तब मानव जीवन में विषमता आ ही नहीं सकती—म० नेमिने यह स्वय्ट बताया था। दूसरे इससे मातृत्व की विशिष्टता भी स्वय्ट होती है—स्त्र का सम्मान होना ही चाहिये। हिंसा अहिंसा के हिंकत पर चले, इसके लिए मानव को फलाहारी होना आवश्यक है। मानव का स्वाभाविक और आदि आहार फन ही है। एक हाथ में आम की डाली यही बताती है। अभिका का दूसगा हाथ शुभंकर पुत्र के उत्तर है और विहंकर पुत्र उनकी गोद में छाती से सटा हुआ अङ्गित है—यह चित्रण बताता है कि वस्तुतः कीन से पुत्र मानव की सद्गति के लिये आवश्यक हैं! हाइमाँस के और स पुत्रों के होने अथवा न होनेपर मानव का आस्मकल्याया निर्भर नहीं है। वह निर्भर है मानव की आहिंसा हित की सन्तित पर! इत्यक्त में अहिंसा का पालन शुभंकर होता ही है—इसीनिये अभिक्ता से शुभंकर पुत्र अत्य आद्धित हुआ मिलता है। वह वाह्य प्रवृत्ति का खोतक है। दूसरा पुत्र विहंकर गोद में इसिलये हैं कि भावों की शुद्धि ही जीव के लिये कत्याणकर है—वह अन्तर की वृत्ति है और मानव को पूर्ण, शुद्ध और सुखी बन। देती है। इस प्रकार अध्वका की मृति का आध्यात्मक रहस्य है—वह भ० नेमि द्वारा सफलीकृत मानव कान्ति की सजीय प्रतिमृति—प्रतीक है!

उपरान्त उनके चार, श्राठ श्रीर बीस हाथ यनाये गये वह श्राध्यात्मिक शक्तियों को लच्य करके रक्खे गये प्रतीत होते हैं। चार कपायों को मिटाने के लिये चार हाथ चाहिये—शानका श्रंकुश श्रीर सँवर की पाश जीवन साफल्य के लिये श्रावश्यक ही है। श्राठ हाथ श्राठ कमों को विध्वंस करके श्राठ गुणों को प्राप्त करने के लिये बनाये गये प्रतीत होते हैं। सारांश यह कि शासन देवी के रूप में उन तीर्थकुर द्वारा किये हुए सकल कार्यों का श्रालंकृत चित्राकुण हुआ प्रतीत होता है जिनके शासन की वह देवी है। इस विषय में खोज करने की श्रावश्यकता है। श्राव्यक्त देवी का श्रालंकृतरूप तो यही बताता है। इस रूप में उनकी श्राराचना श्रारमगुणों की श्राराचना के श्रांतिरक्त श्रीर कुछ नहीं है।

### वैदिक मान्यता में --

वैदिक मान्यता में आदि देवता इन्द्र, वरुष, सूर्य आदि हैं। देवियों के लिये आर्थेदादि में प्रायः कोई स्थान है हो नहीं, फिर भी आर्थेद में उना का देवी कर में उल्लेज मिजता है; यथा----'उपमा येपिशत्तमः कृष्णं न्यक्तमस्थित । उपऋग्येव यातय ॥ ७॥

'हे उथा ! हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी ! सब ब्रोर फैला हुआ यह श्रकानमय काला अन्धकार मेरे निकट ब्रा पहुँचा है। तुम इसे श्रुण की भाँति दूर करो; जैसे बन देकर अपने भक्ती के श्रुण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस ब्रज्ञान को भी हटा दो।

— ऋग्वेद मं॰ १॰ ग्र० १० स्० १२७ मंत्र १७

इसमें उषा को एक शक्तिमयी देवी के रूप में आहान किया गया है जो आहाना नकार को मेटती है। उषा से अञ्चकार मिटता ही है—वह काल सफल और पुरुषमयी माना गया है। अज्ञान दूर करने के लिये अन्तस् में सम्यक सम्बोधिका उदय होना आवश्यक है—यह सम्बोधि ही उषा करके उल्लेखित की गयी हो तो आश्चर्य नहीं; परन्तु अनुग्वेद की उषा का सम्बन्ध आभिका से कुछ भी प्रतीत नहीं होता!

इमारे मित्र भी भोनिशसकी वर्मा का कहना है कि यतुर्वेद श्रीर समनेद में भी देवियों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उन्होंने अध्यवेद और पुरासों से देवियों के विषय में कुछ उद्धरख भेजे हैं, जिनके लिये इस उनके आभारी हैं। 'अध्यवेदद' में देवी का एक उल्लेख निम्न प्रकार किया गया है—

"ॐ सर्वे वे देवा देवीमु तस्युः कासि त्वं महादेवीति ॥ १ ॥ साम वीत्—सहं महास्य रूपिणी । मत्तः प्रकृति पुरुषात्मक जगत् । शून्य चाशून्यं च ॥२॥ सहमानन्दानानन्दी सहं विद्यानाविज्ञाने । सहं प्रद्या महायणी वेदितन्ये । सहं पद्ध-भूतान्य स्त्रुभूतानि । सह मिललं जगत् ॥३॥ वेदाऽहमवेदा ऽहम् । विद्याहमविद्याहम् । स्रजाहमनजाहम् सध्रुशो- धर्वं च तिर्यक्याहम् ॥४॥" (देन्यथवं शीर्षम् )

कार्य-ॐ सभी देवता देवी के सभीर गये और नम्रता से पूजने लगे कि है महादेवि! तुम कीन हां ! ॥१॥ उसने कहा—मैं ब्रह्मस्व कर हूँ । मुक्तसे पक्ति पुरुषत्मक सद्द्रप असद्द्रप अमत् उत्तर्म हुआ है ॥२॥ मैं आनन्द और आनन्द करा हूँ । अवश्य जानने यंग्य ब्रह्म और अबहा मैं ही हूँ । पद्मे कृत और आन्धोंकृत महाभूत भी मैं ही हूँ । यह सारा दश्य जगत् मैं ही हूँ ॥३॥ वेद और अवेद मैं हूँ । विद्या और अविद्या भी मैं, अना और अनजा भी मैं; नीचे जरर अगल वसला भी मैं ही हूँ ॥४॥ अववेद के इस देस्थवर्शिष्म में २६ श्लोक इसी प्रकार के हैं। इनमें देवी को शक्तिरूप में चित्रित किया है—मून में वह ब्रह्मस्त्ररूप है, इसलिए आन्तरिक आध्यासम-शक्ति ही है। जैनाचार्य समन्तभद्रस्वामी भी आहिसा-शक्ति को ब्रह्मरूप बताते हैं। (आहिसामूतानां अस्तरमं) यह अन्तरिस्थित ब्रह्म ही लोक में नाना प्रकार के विकथित रूप में दश्य हो रहा है, इसी निये शक्ति रूपी देवी के नाना रूप बताये हैं। यहां आबंकृत भाषा का रहस्य स्वष्ट है।

किन्तु अन्या अथवा माता के रूर में देवी का रूर पौराणिक काल में ही मिलता है। श्री मार्कपवेय पुराणान्तर्गत 'सप्तशाती' में देवी की उत्तित का वर्णन निम्न प्रकार लिखा है:—

"इत्थं निशम्य देवानां वचासि मधुसूदनः।
चकार कोपं शम्भुश्च भ्रकुटी कुटिलाननी।।
सतोऽतिको पूर्णस्य चिक्रणो वदनात्ततः।
निश्चकाम महत्तेजो ब्रह्मणः शक्करस्य च॥
अन्येषां चैव देवानां शकादीनां शरीरतः।
निगेतं सुमहत्तेजस्तचैकां समगच्छतः॥
अतीव तेजसः कूटं व्यलन्तःमव प्रवेतमः।
दहशुस्ते सुरास्तत्र व्यालाव्याप्तदिगन्तरम्॥
अनुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजमः।
पकस्य तद्रभून्नारो व्याप्तलोकत्रयं त्विषो॥
यश्भूच्छःम्भरं तेजस्तेनाजायन् तन्मुलम्।
याभ्येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा ॥ इत्यादि"

पूर्वकाल में देशताओं और अनुगों में पूरे सी वर्षा तक घार संग्राम हुआ था, इसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवों के नायक इन्द्र थे। उस युद्र में देशताओं को सेना महावली असुरों से परास्त हो गई। सम्पूर्ण देशताओं को जीतकर महिषासुर इन्द्र बन बैठा। तब पराजित देशता प्रजापित अझाजी को आगो करके उस स्थान पर गये जहां शक्कर और विष्णु विशाजमान थे। यह उक्त श्लोकों का प्रसंग है। देशताओं ने अपनी पराजय और असुरों के पराक्रम का यथावत् इतान्त उन दोनों देशेश्वरों से कहा और रचा की याचना की। तब देशताओं के बचन सुनकर मा विष्णु और शिव ने देत्यों पर बहा कोच किया। उनकी भींहें तन गई आर मुंह टेदा हो गया। तब अत्यन्त कोप से मरे हुए चक्तगाणि श्री विष्णु के मुल से एक महान् तेज प्रगट हुआ। इसी प्रकार अझा, शक्कर तथा इन्द्र आदि अश्यान्य देशताओं के शारीर से भी बहा तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुत्र जाज्ञतल्यमान पर्वत-सा जान पड़ा। देश-ताओं ने देखा, वहां उसकी ज्ञालाएँ समस्त विशाओं में व्याप्त हो रही थीं। सम्पूर्ण देशताओं के शारीर से प्राय हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक जित होने पर बह एक नारी के रूपमें स्रारेर से प्राय हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक जित होने पर बह एक नारी के रूपमें स्रारेर से प्राय हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक जित होने पर बह एक नारी के रूपमें स्रारेर से प्राय हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक जित होने पर बह एक नारी के रूपमें स्रारेर से प्राय हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक जित होने पर बह एक नारी के रूपमें स्रारेर से प्राय हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक जित होने पर बह एक नारी के रूपमें स्रारेर से प्राय हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक जित होने पर बह एक नारी के रूपमें स्रारेर से प्राय हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक जित होने पर बह एक नारी के रूपमें स्रारेर से प्राय हुए उस तेज की रही तुलना नहीं थी। एक जित होने पर बह एक नारी के रूपमें स्रारेर से प्राय हुए उस तेज की रूपमें स्रारेर से प्राय हु स्रारेर स्राय हु स्रारेर से प्राय हु से स्रारेर से प्राय हु स्रारेर से प्राय हु स्रारेर से प्राय हु से स्रारेर से प्राय से स्रारेर से प्राय से स्रारेर से प्राय से स्रारेर से स्रारेर से स्र

परियात हो गया श्रीर अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा । मगवान शक्कर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रगट हुआ । इसी प्रकार प्रत्येक देवता, विष्णु, वहरा, चंद्र, स्र्यं, ब्रह्मा, यम आदि के तेज से उस देवी के श्रङ्गप्रत्यङ्ग बन गये । इस प्रकार श्रन्यान्य देवताओं के तेज से उस कल्याण्यमयी देवी का आविर्मात हुआ — वह जगन्माता हुई । श्रम्बा देवी की उत्पत्ति की यह कथा श्रम्यात्म रहस्य से खाली नहीं है । यह अलंकृत भाषा का सुन्दर रूपक है। श्रिक्का की मूर्त्ति का रूप श्रीर श्राकार प्रकार भी इसी श्राधार से बना । श्रतः उसकी उपासना श्राध्यात्मिक शक्तियों की हो उपासना है।

वेद श्रीर पुरायों में बाह्य घटनाश्रों का जिक प्रायः नहीं के बराश्वर है। वे आध्यात्मिक शान कराने के लिये अलंकत काव्यशैनी की अनूठी रचनाएँ हैं। उनको शब्दार्थ में पढ़ना ही नहीं चाहिये—यही कारण है कि उनको गुरुमुख से पढ़ने का विधान था। गुरु पात्र शिष्य को ही उनका श्राध्यात्मक रहस्य बताता था। वैदिक ऋषियों ने सभी श्रध्यात्म शक्तियों के रूपक गढ़ने में कमाल किया है और उन सभी का पुज श्रम्बिका देवी का रूपक है।

इस द्दिन से वैदिक देवता, इन्द्र, सूर्य, अभि, आदि कोई व्यक्ति विशेष न रहकर अध्यास्म-शक्ति अध्या परमायद्वा परमायद्वा परमायद्वा परमायद्वा परमायद्वा परमायद्वा के ही विविध गुणों को व्यक्त करनेवाले कर हैं। विद्वानों ने सूर्य को सर्वज्ञत का प्रतीक, इन्द्र को संसारी जांवात्मा का प्रतिकर, और अभि को तरका रूपक सिद्ध किया है। वशिष्ट अद्विध अलंकुतरूप में श्रुति के प्रतीक हैं और विश्वामित्र मनन के। उनके पारस्ररिक संपर्ध तर्क और श्रद्धा के संघर्ष की ओर इशारा करते हैं। श्रुति ही अष्ठ है—इसिल्य विशिष्ट सर्वत्र विजयी होते हैं। सुष्टि रचना का भाव मानस में अध्यात्म भावों का सिर्यन करने से है। संख्या आध्यात्मिक विकास का स्रोतक है और संहार आसुरी प्रवृत्तियों को नष्ठ करने का इंगित है। अत्राट्व ब्रह्मा अध्यात्म बुद्धि का करक है, जो मानस को व्यवस्थित करके उसमें अध्यात्म भावक्यों व्यक्तियों का सिरजन करता है। विष्णु संस्वक के रूप में धर्मभाव के प्रतीक हैं—वह ब्रह्मा द्वारा सिरजे हुए अध्यात्मभावों का संरच्या करते हैं और शिव अध्या महेश वैराग्य के प्रतिकर हैं, जो सभी तुष्कमों का नाश कर देता है। इन सभी देवताओं का रहस्यमयीक्य वड़ा ही बोधप्रद है। आवश्यकता है कि यह रहस्य खोज निकाला जावे। अभिका देवी में इन सभी देवताओं अथवा आत्रात्मशक्तियों का हीज केन्द्रीमूत किया गया है। इसीलिय अभिका की मान्यता विशेष है।

# जैन और वैदिक मान्यता की तुलना ।#

जैन श्रीर वैदिक मान्यता की तुलना करने पर इम उनको एक दूसरे से सर्वथा विभिन्न पाते हुए भी उन्हें श्रति निकट पाते हैं; क्योंकि उन दोनों का भाव एक है। अवश्य ही जैनमान्यता

विशेष के लिए बैरिस्टर चन्यतराम कृत 'ग्रसहमत संगम देखिइ ।

एक ऐतिहासिक घटना के आधार पर टिकी हुई है—तो उधर देशासुर संग्राम भी एक घटित घटना मानी जाती है। जो हो, दोनों मान्यताएँ एक ही दिशा की श्रोर हंगित करती हैं और वह दिशा है अध्यातमवाद की ! दोनों ही यह घाषित करती हैं कि मानव की दिशादि श्रासुरी हित्ती को श्राहंसादि श्रातमगुर्यों का विकास करके पराजित कर देना चाहिये। श्राम्थका इन श्रात्मगुर्यों का जाजवल्यमान प्रतीक है। उनके भक्त उन्हें उनके श्रमलीक्य में पहिचानें और उनसे दया एवं श्रात्मवल का पाठ पहकर श्रात्मविजयी वनें। उनकी मान्यता का यही रहस्य है!



# अथ मोहरम ग्रालिख्यते, मतिचन्द्रिका

दोहा

रूपरेष अवसेष नहि, निराकार आकार। गुन ऋश्यित निगुन वही, सकल जगत ऋषार ॥१॥ सबै इन्द्र ब्रह्मागडको, पोपन भरन सुश्राइ। फतेलिंघ है तुत्र सरन, प्रथमित् वन्दौं ताय ॥२॥ प्रभु गुरु सरमुनी भारकर, उमानन्द गनेश । वेद व्यास कमला जसहि, रखा करह महेस ॥३॥ फतेसिंघ तुव सरन है, जीतिक मति ऋनुसार I श्राव सहित द्वन रहित, तू निरवाहन हार ॥४॥ पातसाहि नैसेरवा, ब्रादिल महा उदार। युजु रूचिमोहि रउजीरमा, सर्वशस्त्र हसियार ॥४॥ साह कहि जासों तवे, ऐसी करी विचार। श्रावै भन्नि बुरी वरम, जानि परै निरधार ॥६॥ कवि पंडित सब जंखतिहि, श्रागम जाननहार । प्रथम इती वह पारसी, सी मत देकै सापि ॥ पुरमगहि प्रताप तै, वरनत भाषा भाषि । इस अरू आह विचारि सत तेरह ऊपर जान !! तव याको समुक्ते वहै पहाँ पारमी जान ॥ फतेलिय भाषा करी, मनि समभैसव कोइ इस श्ररू ब्राठ विचारि सन, तेरह ऊपर जान ॥ दास आपनी जानि के, सातुक मत उर घारि। भूल चुक सब माफ कर, लीजो हृदय विचारि ॥ यह मतिचन्द्रविसाल, ऋति वांचै सुनै जो कोइ। वरस दिनाकी आगमन, पवदार सो होइ ॥ चीपाई

मास मोहरम को इस जानों, मुनौ भेद ताको जु वर्षानौ। हाय होस तरकन की होई, मुहरमा मासु जानिये सोई॥

दोहा

मासु मुहरम तीज सुदि, श्रान परै जिहिवार सा दिन तै वा वरसके, फल श्रफल निरधार

#### चौपाई

जौन बार वह तीजु जु होई, ताके फल जाने सब कोई भली बुरी बरस जो ऋ।वै, यातें सब मेदनको पावे

दोहा

पसु पंछीको नर आदि दे, जैमी होनी होइ

#### अथ रविवार फल-

जो वह तीज परे इतवारी, तो नीकी सब वरस विचारी।
परजा देस सुपो सब होई द्वंब फिसाद उठे निह कोई
पानी मनकी चीती वरसे, सस्ते अन्न उनीदे सरसे
फले अधिक ब्रह्मिक मेले पंथी सुपी मैल जे चले
पसु पंछीकी महा अनंद, है करास की घोरी दु द अधिक फरें मातु दिल होई, बैसी या जाने सब कोई
चौपिवन दूधहोइ अधिकारो, सोदागिर की नफा सवारी
गोहू अधिक होइगे भले, भांति यह परवृज्ञा चले
राजा रंक सुपी सब कोई, कुन अस्त्रिन के पिक है सोई
तिल अस त्रन अधिकारे जानों, येस.स्त्र पुनि मेद बधानी
सुरज ब्रह्म वरस वह पड़े, आडो घटि सोवी सुप करे
रिव की तीज यही फल होई, फतेसिव कहि दीनी सोई
व्यति श्री मतिचंद्रकाय रिव फलाफल वर्ननं
फतेसिव विरचितायां प्रथमो तात

# तिथि वार भेद दूसरी

दोहा जौ मुहरम की तीज सुदि, सोमवार को होइ ताको फल यैसो कहत, कहत वरनसुनाउ सोइ

चौपइ
पातसाहघट पीरिय होई, वरसे अलो सोई
श्रंन श्रम्नादि सब सस्ते जानी, बड़े बड़े को मृत्यु वर्षानी
राह बाट सब नीके चले, वैपारी सीदा में फले
चौपन दुन बहुत सी होई, अलुन फल फरिहै इमि सोई

लोग लुगाई रोगिल होई, न्याधि कष्ट बहु विधि ते रोई षेती श्रोर काम सबनीके, पुजवे राम मनोरथ जीके रूई तिली उजिल पुनि जानो, जम होय वहु घायह मानो पंछिन कों कछु बेडरूनाहों, नहीं फिसाद वरस उहिमांडी श्रन बहुतें पे पवन फैकोरें, ब्रह्मन मूल डार तें टांरें बहुत तेज श्रागि पुन करें, रोग बहुत पें नाही मरें चौरिन छोरनको उसवास, मनविर रापी बहु विस्वास चंद्रवार वह तीज जु परें, सो वा ऐसे फलको करें हित श्री मतिचंद्रिकाया चंद्रवार फलाफल बर्ननं फतेसिंब

विरिचतायां दुतियो वृतान्त चौपडी

जी वह तीज मंगली परें, नैचेया पनि दंगल करें मंगल होय ग्रहन को राज, विनसै रईयत सब दुषित समाज पानी वेसम यें पुनि वरसे, रावे रईवत सब दूष सरसे बोही बरस काल वह परे, दुपी होय परना थरहरे राइ वाट में डमें ऋषिकाई, राजन आप्रमा जल राई मीर श्रमीर मने वे लरे, श्रापु समभ निग्रह करें चोपै बहुत सोजै है मारे, ब्रह्म फरे घटि मेवा बारे चौषिन तरे दथ वह नाही, होकै महरो म्रन्न विकाही रूई जप तिल महगे महा, वडी काल कछ जाय न कहा दासी दास पत्र श्रर नाती, छाडी भगै सब भानि न भाती येक न येक कवि डारत ठाडे, येकन वालक घरतें काडे घात छीन मानस की होई. श्रदल निमाफ करें न कोई बहुषा सुष्टि मरे वह जानी, श्रमीरन के छूटे जु ठिकानी श्रपनी श्रपनी वाट सब गहै, को उ प्रव को उ उत्तर है म्राग तेज वैहर मधिकाई, सो पनि बद्धन टौरी घाई सूरज ग्रहन परे वह साज, टाडी श्ररू स्वरन तें काल हैं भोड़ो लवरस यह भाई, वने पहिल सौ वरसे सोई कछ बस्त पनि घटिती गनिये, समय न मेघ न वरसे सोई मेवा आदि ब्रह्म हि फरे, तीज मंगली यह गुनि करे

वाची सुनी जथा प्रति भाषी, फते सिंघ पारसी दे साघी

इति भी मतिचंद्रिकायां भौमवार फल वर्ननं फतेसिंघ

विरचितायां तृतीयो वात

दोहा

जो मेहरम की तीज सुदि, बुधवार की होई फल श्रफल वरनन करों, सुनि समुभै सब कोई

चौपई

राजा बुच प्रद्रन को होवरस, तासमै दूध न होई धरती हिंदुस्तानग सोई, वे समयै पनि वरपा आही कारज सुफल लटे पुनि जानी, पातसमहिसी जुभ वर्षानी रूफ जे है दौलत के काम. आई वरस ज महा निकाम तिल गोहूँ महर्गे जु विकाई, हुई उप पुनि मिलती नाही डरू मानसको नेक न होई, नाज परीद होई वह सोई स्ष्ट दुषीवरस उही जानी, सह बाट में विग्रह मांनी नेपारी कल्ल नफा न पाये, ग्रहन परे चंद्रमा सतावे टाडी आवे जानो बनी, मीर अमीर न लगिगी ठनी मरि हैं जुक्त जुक्त के सोई, ब्रापु समाक्त भरी नहि कोई वाधै बहुत होई परवजा, देस हाथ और के सूजा जांनी हिन्दुस्तान के साहू, आपु ममाज करै वह चाहू चौंपिनकी घटती पुनि जानी, वारवार बहु आग बपांनी षतु घारिनकौ रोग सतावै, बुध तीजके ये गुन गावै लिषी पारसी बाची जैसी, फतेसिंह बरनत हों तैसी यामे कही होत हैं जैसी, जाति पर सब मली आ नैसी

इति श्री मतिचंद्रिकायां बुधवारफलाफल वर्ननं फर्तिसह विरचितायां चतुर्थी तात ४

तीज बृहस्पति मुहरम मुदि, आनि परैमुनि ताकी विदी
गुरौ राज प्रहन को करे, वरसे नीर अधिक छित भरे
प्रयोमे विप्रह नहि करे, पातसाहि निहचल हो रहे।
भक्ते काम सबही के सरस, धनु घारिनकी नीकी वरस
सुषी चौकी हायो सब पंछी, है गरीबकी बहुधा अछी

रोग बहुत लरकनकी आवै, उपजैघटिक पास इमि जानी
वैहर आग जो बहुन वपानी, तीज बृहस्पति यह फल जानीं
फतेसिंह यह भेद वर्षानी
इति श्री मतिचंदिकायां गुरुवार फलाफल वर्ननं फतेसिंह विरचितायां
पांचमी तात

जो मुहरम की तीज मुद्दि सुकवारी, यहन राज मुकुमार विचारी सस्ते अन्न होय उहिलामा, गौहू करें अधिक प्रतिपाला पातसाहि घाँट पोरिप जानों, मानस दुवा नितदार वपांनी चोरी ते वची है सब कोई, आनन्द बहुधा प्रगटे सोई सब सस्ते अख्रो पुनि कही, पेतीक है माफक सही चाड़ों महा अधिक पुनि सरसे, बरसा समयो पुनि वरने तदिप गौहू नीकें जानों, मीठों दूध होई रम मानों मानम रहे मात दिल सोई, नफा बनिज में माफक होई बहुत राग मानसको कहिये, तीज मुक के या फल लहिये प्रथम पारसी यामित सही, भतेनिह भाषा कर कही हति श्री मतिचंद्रिकायां सकवार फलाफल वर्ननं

इति श्री मतिसंद्रिकायां सुकवार फलाफल वर्ननं फतेमिह विश्वितायां षष्टमो तात

जो वह तीज सनीचरी परे, राज ग्रहन को सनिह्कु करें
द्वंद फिसाद बहुत श्राधिकाई, साहिन श्रापुममाम लड़ाई
रहयत हीउ दुपी श्राधिकारी, राह बाट पुनि जैहें मारी
चौषिजनकों प्रतरा है सही, वनजमाम कछु नफा न कही
पंछिनकों कछु वरस न नीकी, श्रामि परें चौरिनके जीकी
मारे जाहि रोग पुनि मारे, येक विश्व लापन बहुधा करें
मृत्यु लोक उहिसालि घनेरो, ग्रह राजासन होइ श्रानेरो
श्रवधौ योर करें या करता, जाने जो पालक है हरता
फतेसिंघ जथा प्रति साधी, प्रथम हिदे पारसी मित साधी
छूटि जाइ सबई मितकाचे, राम नामितिहिकों जो वांचै

दोहा

बुरम साह प्रताप तें, वरनत भाषा भाषे कौच नग्र सुभ स्थान में, पारसी मति दे साबि संवतु आतिज अंत ही, मास वही पुनिमान

सुदि अष्टमी गुरूवार को, पूरन प्रति वनि जानि
जो याको विचे सुनै, फल पावे ततकाल
आगम जाने वरसकी, व्यापै काल न चाल
इति श्री मतिचंद्रिकायां सनिवार फजाफज वर्ननो नाम ससमी वार।
फजाफज वर्ननं फतेसिंघ विरचितायां मोहुरम गुरा संपूर्ण।
सुनं भवतु मंगकं द्दातु । श्री श्री।

# हनसोग

## [ ले॰-विद्याभूषण पं॰ के॰ भुजवती शास्त्री मुडविद्री ]

हनसींगे ग्राम मैसूर जिलांतर्गत कृष्ण्याच नगर तालुक में सालिग्राम से लगभग पाँच मील दूरी नर ग्रवस्थित है। हाँ, इस समय यह ग्राम दो भागों में विभक्त है। एक का नाम चिक (खोटा) इनसींगे। पर संभवतः बहुत पहले यह ग्राविभक्त रूप में दी रहा होगा। क्योंकि कई स्थलों में—ग्र-पों एवं शिलालेखों में—विक या दें हु इस विशेषण को न लगाकर सिर्फ इनसींगे के ही रूप में इसका उल्लेख पाया जाता है। इसका एक प्रमाण श्रीर है कि मुनियों में प्रचलित प्रसिद्ध इनसींगे विलि? जो है, इसके साथ विक या दें हु कोई भी विशेषण लगाया हुगा मेरे देखने में नहीं श्राया। साथ ही साथ विभक्त इन दो ग्रामों में विशेष श्रन्तर भी नहीं है। दोनों पास ही पास हैं। पूर्व में इसके अम्युद्य के काल में ये दोनों श्रविभक्त रहकर प्रायः इसकी श्रवनित के कान में ग्रा संस्था एवं जन संस्था की कभी से ग्राम दो भागों में विभक्त हो नथा होगा। ऐभी दशा में दोनों गाँधों के बीच में, बाद खेतों का बन जाना स्वाभाविक है। इसके लिये प्राचीन स्थानों के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं।

यह अनुमान में उस स्थान को देखकर कह रहा हूँ। १० श्रक्टूबर, १६५४ को चिक्क हनसंगे श्री ब्राह श्वरस्वामी-देवालय जी गों द्वार घं पालियाम के सुयोग्य कार्यदशीं श्री एल ० पी० पाश्वनाथ बी० ए० इल महत्त्वपूर्ण पाचीन स्थान को दिखनाने के लिये वहाँ पर मुक्ते जिवा ले गये थे। मैं इसके लिये पाश्वनाथ जीका हृद्य से ब्रामारी हूँ। पाश्वनाथ जी वर्तमान वातावरण से पारिचत एक घर्मश्रद्धालु, उत्सादी नवयुवक हैं। खैर, अब मैं प्रस्तुत विषय पर आ जाता हूँ।

चिक्क इनसोगे में इस समय एक त्रिकृट जिनाजय मौजूद हैं। इसमें तीन जिन मूर्तियाँ विराजमान हैं। इन मूर्तियों में यों तो कोई चिन्ह देखने में नहीं आता है। किर भी लोगों का कहना है कि बीच की प्रधान मूर्ति आदिनाथ की और शेप दोनों में से एक पार्श्वनाथ की और सूसरी नेमिनाथ की। इसमें संदेह नहीं है कि यह मन्दिर प्राचीन और कला की हर्ष्ट से सुन्दर है। अनुमानतः ११ वीं शताब्दी का यह जिनालय तीर राजेन्द्र निज्ञ चंगालवदेव द्वारा पुनः मित्रडापित होकर प्रायः 'राजेन्द्रचोल जिनालय' के नाम से प्रमिद्ध है।

मन्दिर के दरवाजे पर पड़े हुए पत्थरों पर के लगभग ई॰ सन् १०६० के एक कलंड शिलालेख से विदित होता है कि उत्तरीय नहर से शींची गई सारी जमीन सर्वप्रथम ताम्बे के शासन (लेख) पूर्वक रावण के संहारक रामचन्द्र के श्रीर बाद विक्रमादित्य के द्वारा इस मन्दिर के लिये जो दान दी गई थी, उस पूरी जमीन को मारसिंहदेव ने फिर दान किया श्रीर पहले की ही तरह इसका रत्या भी किया । इस लेख से इतना तो अवश्य सिद्ध होता है कि यह मिन्दर वस्तुतः बहुत प्राचीन है। साथ ही साथ कला की हिन्द से भी महत्त्व का है। यहाँ पर और भी कई लेख हैं। इन लेखों से मालूम होता है कि एक जमाने में यह स्थान विशेष प्रसिद्ध रहा। यहाँ के प्राप्त कित्यय लेखों में कुछ मुनियों की परंपरा भी दी गई है। जनश्रुति है कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक विशाल जैन मठ और आसपास बहुत से जैन मन्दिर विद्यमान थे। बल्कि आज भी यत्र तत्र (जहाँ तहाँ) इसके बहुत से चिन्ह हिन्द्रगोचर होते हैं। सुना है कि आजकल भी आसपास के कुछ मन्दिरों में पूजादि की ब्यवस्था है और प्रायः जैनेतर जनता भी इसमें विशेष विशायस्थी लेती है।

इस समय दिल्ल कलड जिलांतर्गत कारकल में जैनों का जो प्रसिद्ध मठ मौजूद है, वह इस हनसोंगे मठ का ही शाला-मठ है। इसके लिये अनेक शिलांतेक्षीय एवं ग्रांधिक प्रमाण मौजूद हैं। कारकल में मठ के ठीक सामने 'चतुर्मुखनसिं' के नाम से एक विशाल, कलापूर्ण सुन्दर जैन मन्दिर जो वर्तमान है, तत्सम्बन्धी शिलांतेल्ल में भी मन्दिर निर्माण काल के स्थानीय गुक लिलतकीर्ति को पनसोंगे अर्थात् हनसोंगे के देशीय गणीय स्वश्ट नतलाया है। किव चंद्रम कृत 'गोम्मटेश्वरचितों' में भट्टारक लिलतकीर्ति के गुरुदेव कीर्ति को पनसोंगे पूर्वाद्र के अनुपम सूर्य घोषित किया है। 'जिनयज्ञकलोदय' के कर्ता मुनि कल्याणकीर्ति जी कारकल के तत्कालीन मठाधीश लिलतकीर्तिजी के शिष्य थे। इनका समय शा॰ श॰ १३५० है। यह कल्याणकीर्तिजी कारकल में वाहुवली स्वामी की विशालकाय मुन्दर मूर्ति को (ई॰ सन् १४३१-३२) स्थापित कर अपने नाम को अमर करनेवाले वीरपाएड्य मैरवरसक्षोडेय के समकालीन हैं। मुनिजी के गुढ उपर्युक्त लिलतकीर्तिजी मैरव राजवंश के कमागत राजगुद थे। आज भी कारकल मठ को गद्दी पर बैठनेवाले भट्टाकों का वही परंपरागत लिलतकीर्तिजी को मूलसंघ, कुन्दकुन्दान्वय, देशीयगय, पुस्तकगब्द, देवकीर्ति के शिष्य, पनसींगे वंश के रस्त, चरित्रवान, शीलवान आदि बतलाया है'।

पनसोगे प्रामवासी मुनि रिवचनद्वजी के द्वारा 'ब्रारा चनासमुख्यय' नामक श्रावकाचार सम्बन्धी एक लघु कलेवर प्रन्थ भी रचा गया है, जो कि श्रामी ब्राप्रकाशित है। इस प्रन्थ के श्रान्त में यह पद्य मिलता है—"भीरिवचनद्वमुनीन्द्रैः पनसोगेप्रामवासिभिर्प्रथः रिचतोऽयमसिल्यास्त्रप्रवीया-

१ पिप्राफिका कर्याटिका मा० IV नं ० २५

२ ''श्रीमृत्तसंघे मुनिशीचतुंगे श्रीकीन्दकुन्दे वरस्रिवृन्दे । वंशे च देशीयगर्के गुवाको मध्यामतुष्के घनपुस्तगण्के ॥४११॥ भासीदसीमापनसोगपूर्वो वस्यम्बुराशिगु बारनराशिः । तस्मादमृष्यन्त्र इव वतीन्द्रः श्रीदेवकीर्तिर्वितमारमृतिः ॥४१२॥

विद्रत्मनोहारों । यह भी इनसोगे के महस्व को प्रकट करने में सहायक है। श्रस्तु, स्व इस लेख के कलेवर को बढ़ाना मुझे इच्ट नहीं है। श्रतः जैन समाज से इस श्रवसर पर इतना निवेदन कर देना चाइता हूँ कि चिक्क इनमोगे में इस समय जो जीगोंद्वार का कार्य चल रहा है, इसमें प्रत्येक धर्मप्रेमी यथाशक्ति श्रवस्य सहायता कर दें। क्योंकि प्राचीन सेत्रों सम्बन्धी यह एक सावस्यक उपयोगी धर्मकार्य है।

सद्गोत्रजस्तदनुतृत्तरथाधिरूदः सच्छोलवाजिरिक्षलाश्मसुखप्रवृत्तिः । दोषाकराक्षमण्यादकरप्रचारो हसोऽप्यसा लिलतकीतिरभूदहंसः ॥४१३॥ श्रीक्षितिकीतिर्यतिमहदुदयगिरेरभवद्गगममभूषः । कह्यायकीतिमुनिरविरिक्षिकधरातलबोधनसमर्थः ॥४१४॥

स्वसंपादित 'प्रशस्ति-संग्रह' ४४-१७)

# सिद्धराज सोलङ्की का दत्तक पुत्र तथा सम्राट् कुमारपाल का प्रतिद्वन्दी

[श्रायुत्— प्रा० ज्योतिप्रसाद जैन, एम० ए०, एल-एत० बी०, तखनऊ ]

640

गुनरात के इतिहास में सोलक्की नरेशों का शासनकाल स्वर्णयुग कहलाता है, जो अनेक दृष्टियों से उचित ही है। उक्त स्वर्णयुग के निर्माण का अय तद्वंशीय जिन नरेशों को है उनमें चालुक्य चक्रवर्ती महाराज सिद्धगन जयसिंह (१०६४—११४६ ई०) का विशिष्ट स्थान है। यह राजा इस वंश का खुठा नरेश था और महमूद गजनवी के समकालीन गुर्जरराज भीम प्रथम का पौत्र तथा उदयवराहकर्ण का पुत्र था। कर्ण एक भोगपरायण न्यक्ति था और गजनवी के दुर्धान्त आक्रमण से देश को पहुँचने वाली चित्त की पूर्ति करने की न उमर्वे च्यमता हो थी और न उसने उस और कोई प्रयास ही किया। विलासिता, शिथिलाचार, हास और अवनित हो उसके शासनकाल की विशेषनाएँ रहीं। किन्तु उनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी जयसिंह सिद्धराज ने अनने पचास वर्ष के राज्यकाल में अन्दिलवाड़े के सोलक्को राज्य की न केवल शक्ति, समृद्धि, विस्तार और प्रतिष्ठा ही बढ़ाई वरन अपने मुयंग्य जैन मन्त्रियों की सहायना से शासन को भी सुसंगठित किया और ज्ञान एवं कला को भी विपुल प्रोत्साहन दिया।

अपने अन्तिम जीवन में सिद्धराज को एक ही तुःल था, उसके कोई पुत्र नहीं था। केवल एक पुत्री को छोड़ कर संभवतः उसके अन्य कोई सन्तान ही नहीं हुई। स्वयंश में उसका कोई निकट आत्मीय भी ऐसा नहीं था जो उसका उत्तराधिकारी हो सके। जो थे वे उसके पितामह भीमदेव की उपरत्नी की सन्तिन में से थे। इनमें से त्रिभुवन पाल और उसका पुत्र दुमारपाल प्रमुख थे। सिद्धराज नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु के उपरान्त इन लोगों के हाथ में उसका राज्य चला जाय। त्रिशेषकर जब उसे राज्य प्राप्ति के लिये इनके द्वारा किये जाने वाले पड़्यन्त्रों और धाता का पता चला तो वह इनसे अत्यन्त असन्तुष्ट हो गया। त्रिभुवनपाल को तो उसने मरवा ही डाला और उसका पुत्र कुमारपाल बड़ी कठिनाई से अपने प्राया यचाकर भाग निकला। अतः सिद्धराज ने इन लोगों से अपनी राज्य की मुरखा करने तथा अपनी मृत्यु के उपरान्त होने वाले उत्तराधिकार के दन्द को मिटाने के लिये चाहड नामक एक युवक को गोद के लिया और उक्त दत्तक पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी घोधित कर दिया।

किन्तु सिद्धराज के इस दत्तक पुत्र का व्यक्तित्व बहुत रहस्य पूर्ण है। निश्चित रूप से यह कहना कि वह कीन था, कठिन है। गुजरात के तत्कालीन इतिहास के प्रधान साधन उसी प्रदेश में तथा प्रायः उसी काल में श्रथवा उसके कुछ शतकों के भीतर हो रचे गये समेक जैन वस्तुतः हेमचन्द्राचार्य ने अथवा सिद्धगात या कुमारताल के समकालीन अन्य किसी लेखक ने अपनी किसी कृति में सिद्धराज द्वारा किसी व्यक्ति को दत्तक पुत्र बनाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। कुमारपाल के समर्थकी और पद्धगितियों द्वारा बैना किया जाना संभव भी न था। फिर भी उस प्रतिद्वन्दी के स्वष्ट अथवा अस्पष्ट मंकेत और उनके प्रयक्त विरोध एवं विद्रोह की सूचनाएँ तत्कालीन कृतियों में भी मिलती हैं। किन्तु गुजरात के इतिहास से सम्बंधित जिन प्राचीन प्रत्यों में यह कथन पहले पहल मिलता है कि महाराज सिद्धराज जयसिंह के मित्त्रियों ने उसके दत्तक पुत्र का अधिकार अपहरण करके कुमारपाल को अन्हिलपुर पहन के सिद्दासन पर आसीन कर दिया था और इस घोर अन्याय से खुष्ध होकर मृतमहाराज के उस न्याय्य उत्तरा-धिकारों ने सपादलच्च (अजमेर) के राजा आनक (अर्थाराज) से सहायता की याचना की, वे प्रत्य यद्यपि हैं जैन लेखकों की ही कृतियाँ, किन्तु कुमारपाल की मृत्यु के पर्याप समय पश्चान् रचे गये थे। इन प्रत्यों में भी उक्त व्यक्ति के भिन्न मिन्न नाम मिलते हैं। कुमारपाल प्रवंध के अनुसार उसका नाम 'चारमट' था, प्रभावक चरित्र के अनुसार 'चाहमट', कुमारपाल चरित्र के अनुसार 'खाहमट', कुमारपाल चरित्र के अनुसार 'खाहमट'।

इनमें से 'चारभट' श्रीर 'चारभट' में तो कोई अन्तर ही नहीं है, इसी प्रकार चाहड श्रीर छाइड में भी विशेष अन्तर नहीं है, श्रीर चाइड स्वयं चारभट का ही रूपान्तर है। 'प्रबंध चिन्ता-मिण्' की एक इस्तिलिखित प्रति में उसका नाम चाइड लिखा है किन्तु एक अन्य प्रति में 'वाइड' उपलब्ध होता है उसका मन्त्रीराज उदयन के तन्नाम पुत्र (बाइड अथवा वाग्भट) के साथ एकीकरण कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिलेखकों की कृपा से 'चाइड' का रूपान्तर 'बाइड' हो गया और एक प्रति में वाइड नाम देखकर पश्चाइतीं लिपिकारों ने सिद्धराज के प्रसिद्ध जैन अमाल्य श्रीमाखवंशी विश्वक उदयन के उसी नाम के पुत्र के साथ उसका अभिनत्त्व प्रतिपादन

<sup>1 &#</sup>x27;Identity of Chahad'-Proceedings I. H. C. (VII session), Madras, p. 357.

कर दिया । मुनि जिनिविजय जी द्वारा सम्पादित प्रवंध चिन्तामिण के एक अनुच्छेर का अन्त 'उदयन देवस्य' के साथ तथा दूसरे का प्रारंग 'चाइडनामा क्रुमार' के साथ हुआ है'। इससे यह स्वष्ट हो जाता है कि उस व्यक्ति का नाम वास्तव में 'चाइड' हो था।

हेमचन्द्राचार्य श्रपने 'संस्कृत द्वयाश्रय काव्य' में उसका उल्लेख स्पष्टतया चाइडरूप में ही करते हैं। इस काव्य के १६ वें सर्ग में एक गुप्तचर महाराज के पास यह समाचार लाता है कि उसके कुछ सदार श्रपोंशाज के पच्च में चले गये हैं तथा इस बात की पूरी संभावना है कि स्वयं चाइड भी शत्र पच्च से मिलने ही वाला है। गुप्तचर कहता है—

"को राजन् ! कत्यक प्राप्त तथा कन्यक भील के तटनतीं अरएय प्रदेश एवं शिवरूर प्रदेश में स्थित तेरे सर्दारों ने कल तेरा पद्म त्याग दिया है और यह भय है कि कुमार चाहह भी जो हाथी पर सवार साचात् देवराज तुल्य ही दीख पड़ता है कल होते न होते तेरे शत्रुश्चों से जा मिलेगा । इस रलोक में चाइड का "इस्त्यिविगेहर्णेन्द्र" शब्दों में वर्णन किया है जिसका स्पष्ट क्रर्थ है कि वह भाजारू इन्द्र सदृश प्रतीत होता था" किन्तु इस घटना के लगभग सौ वर्ष पश्चात् बनी हुई उक्त काव्य की टीका में इन शब्दों की व्याख्या- 'इक्कामात्रेण हिन्तनां विचासक-त्वात्र रूप में की गई है जिसका अर्थ है कि वह अपने युद्ध गर्जनाओं से शत्रुवद्ध के हाथियों में भय का सञ्चार करता था । परवर्ती सेखकों ने इस टीकाकार के उक्त कथन पर से यह निष्कर्ष निकाल लिया कि चाइड महाराज कुमारपाल की गजमैन्य का रखक अथवा सेनारित या और यह कि उसने अपने हाथियों से इस जोर की चिवाद करवाई की शत्रु पच की हस्ति सैन्य स्तंभित रह गई ख्रीर क्रागे न बढ़ सकी । यह कथन नितान्त कालगनिक एवं मन गढ़न्त है ख्रीर इसका श्राधार उक्त द्वयाश्रय काव्य की टीका का उपगेक्त उल्लेख ही प्रतीत होता है। मंभवतः ऐसे ही कथनों पर विश्वास करके पं० दुर्गाशंकर शास्त्री ने भी चाहड को गुर्जर सम्राट की गजसेना का रचकाधिकारी बतलाया है। उपरक्षिक काव्य के उसी श्लोक में नाइड का "तव चाइड" करके उल्लेख किया गया है जो कि सिद्धराज के माथ उसके निकट एवंच अथवा आत्मीयता का सचक है। श्री वन जी ने 'स्रोराजन्' स्त्रादि शब्द कुमारपाल के लिये समभ लिये हैं जो भूल प्रतीन होती है।

प्रबन्ध चिन्तामिष् की कुळ प्रतियों में 'कुमारपाल प्रबन्ध' के अन्तर्गत 'बाइड प्रबन्ध' में कुमारपाल के इस प्रतिद्वन्दी को मन्त्री उदयन का पुत्र मानकर उसे वाष्ट्रिक पुत्र कहा है, किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यह गजती प्रबन्ध चिन्तामिष्ण की प्रतिक्रिप के गलत पाठ का

१ प्रवन्ध चिन्तामिं स्ति। जिनविज्ञस, पृ० ७६

२ सं० द्वयाश्रय कान्य, सर्ग १६, श्लो० २४

३ चतुर्विशति प्रबंध, जि० वि० ए० ५२, तथा प्रभावक चरित्र, जि० वि०, ए० २०१

परिशास है। मुनि जिनविजय द्वारा संपादित उक्त ग्रन्थ के संस्करशा में कुमारपाल प्रवन्ध के अन्तर्गत जो 'चाइड प्रबन्ध' संकलित है उसमें चाइड को 'कुमार' अर्थात् राजकुमार कहा है. जिससे ध्वनित होता है कि वह च्रिय पुत्र था, श्रीर उसे सम्राट् कुमारपाल का एक मन्त्री बतलाया है! । उसमें यह भी कथन है कि इस मन्त्री की अतिशय उदारता को देखकर राजा ने उसे खाँटा कि "तुम ऋपने द्रव्य की दाहिने बाँये ऋन्धाधन्य लुटा रहे हो जिसे मैं सहन नहीं कर सकता।" इस पर मन्त्री चाइड ने राजा को सगर्व प्रत्युत्तर दिया कि "इसका कारण यह है कि तुम्हारा जन्म तो राज्यवंश में आ नहीं है और मैं स्वयं राज्यकुलीत्यन हूँ । इसी कारण मेरी ऐसी प्रवृत्ति है।" (यतः स्वामी परम्यया न तृपतेः सुः ब्रह्म तु तृपतः ब्रतो मयैव द्रव्य-व्ययः साधीयान कियते) इस उल्लेख से स्तष्ट हो जाता है कि चाहड एक राजपुत्र था. वह कोई विशिक्यत्र श्रयवा सामान्य गजराल नहीं था।

चतुर्विशति प्रवन्ध तथा राजशेखर के प्रवन्धकंत में भी उसे स्पष्टरूप से राज्यकुलोत्स्त्र (राजपुत्र) कहा है। इन ग्रन्थों के अनुसार सिद्धराज की मृत्यु के उपरान्त भी कुछ काल तक कुमारपाल राजधानी से अनुपश्यित ही रहा अतः उसके वहाँ पहुँचने तक राज्यमन्त्रियों ने मृत महाराज की पादुकाएँ सिंहासन पर स्थापित करके राज्यकार्य संचालन किया । उस समय मालव राजकुमार चाइड ने राज्य को इस्तगत करना चाहा, किन्तु ऋन्हिलवाड़े के राज्यमन्त्रियों ने उसे इस कारण स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह एक विदेशीय (मालव) वंश का राजकुमार था। अपने त्याय अधिकारों की इस अवहेलना से जन्य होकर उसने चौहानराज आनक अर्थात् अर्थोराज से सहायता माँगी, ऋौर इसी हेतु स्वयं जाकर उसकी सेवा में नियुक्त हो गया । अतः इस विषय में कोई सन्देह नहीं रहता कि चाहड वस्तुतः एक राजकुमार एवं च्रित्रयपुत्र था, कोई विधाकपुत्र श्रथवा साधारण इस्तिपाल नहीं।

किन्तु चतुर्विशाति प्रवन्ध का यह कथन भी ठीक नहीं जैचता कि यह व्यक्ति मालवराज का पुत्र प्रथवा कोई भी मालवराजकुमार था । मालवे में उस काल में परमारवंश का राज्य था भीर सोलङ्कियों एवं परमारों में कोई वंश सम्बन्ध न था। एक परमारवंशी मालवराजकुमार का श्रन्हिलवाड़े के सोलङ्कियों के सिंहामन पर कोई श्रिधिकार नहीं हो सकता था।

एक यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि संभवतः वह मालव राजकुमार जगदेव परमार हो जिसका श्रन्हिल को हे से सम्बन्ध तथा कुछ काल वहाँ निवास भी रहा था। वह सिद्धराज के राज्यारंभ काल में ब्रान्हिलवाड़े ब्राया था। वह निश्चय ही एक ऐतिहासिक व्यक्ति जैसा कि

१ कुमारपाल के साथ चौहान राज का युद्ध-प्रव० चि०, संपादित जि० वि०, अध्याय १३२

२ वही, मन्त्री चाहर की उदारता, पृ॰ ६४, अंश १६६

३ जि॰ वि०-वतुर्विशति प्रबंध, पृ० ५२, श्रंश १४१

'जैनव' शिक्षालेख से सिद्ध है' । राजपूत चारण संवत् ११५१ (सन् १०६४ ई०) के लगभग उनके सिद्धराज के दरबार में आने तथा वहाँ रहने का उल्लेख करते हैं । किन्तु साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि जब उसे स्वयं आपनी जन्मभूम (मालना) के विरुद्ध सिद्धराज के इरायों का पता चला तो वह मालवा वापस चला गया' । 'कंतिंकी मुदी' नामक प्रन्थ के द्वितीय सर्ग में यह उल्लेख है कि सिद्धराज के शासनकाल के प्रारंभिक भाग में उक्त जगदेव अन्हिलवाड़े का नगर रक्षक (शहर कीतवाल) था, जैसा कि भीम द्वितीय के समय में प्रजायमल था' । जगदेव की वीरता और सावधानी ने राजधानी को चाह्य आक्रमणों से मुरद्धित रक्खा था । किन्तु भीम द्वितीय के शासन के प्रारंभकाल में कांई वैसा शक्तिशाली एवं योग्य नगर रक्षक न होने से सामन्तों और प्रान्तीय शासकों ने राज्य को दुकड़े दुकड़े करके परस्वर में बाँट लिया था" । इस उदाहरण से भी यह स्पष्ट है कि जगदेव परमार सिद्धराज के राज्यकाल के प्रारंभ में ही अन्दिलवाड़े आया था और राजधानी का नगर रक्षक रहा था। थोड़े ही समय के उपरान्त उसका वापस मालवे चला जाना भी सिद्ध है। ऐसी स्थित में इस घटना के लगभग पनास वर्ष पश्चात् खिद्धराज की मृत्यु के उपरान्त उक्त मालव राजकुमार का अन्हिलवाड़े में होना और फिर कुमारपाल से प्रविद्धन्दता करना असंभव है। मालवे के समकालीन हतिहास में अन्यत्र भी चाहड का कोई चिन्ह नहीं मिजता। उसे कहीं और ही लोजना होगा।

चौहानों के हतिहास पर दिश्यात करते हैं तो पता जलता है कि इस समय चौहानवंशी राजपूत आजमेर अथवा सपादल में राज्य करते थे और अनाक अपरनाम अर्थोराज उनका राजा था। सिद्धरां के साथ इस चौहान राज का भीषणा युद्ध हुआ था जिसमें चौहान पराजित हो गये थे। अर्थोराज संभवतया वन्दी हो गया था और फिर मुक्त भी कर दिया गया था। इतना ही नहीं सिद्धराज ने उसकी वीरता से भुग्ध होकर अपनी एकमात्र कन्या का विवाह भी उसके साथ कर दिया था। इस तथ्य की पुष्टि कोर्त्ति कौमुदी के उस श्लोक से भी होती है जिसमें कहा गया है कि "अर्थोराज अर्थात् सागर की पुत्री (लच्मी) से विष्णु भगवान ने विवाह किया था, किन्तु यहाँ विष्णु तुल्य महाराज सिद्धराज ने स्वर्य अपनी ही कन्या अर्थोगज को प्रदान कर दी, विष्णु और सिद्धराज, इन दोनों में मात्र यही अन्तर है । ।" वम्बई गज़ेटियर के सम्यादकों ने इस कथन की सत्यता में अविश्वास प्रकट किया है, किन्तु वादको उपलब्ध 'पृथ्वीराज विजय काव्य' नामक प्रन्य से उक्त घटना का और अधिक समर्थन हो जाता है। इस प्रन्थ में तो वह भी

१ वार्षिक रिपोर्ट, हैदराबाद, भार्क व सर्वे, १६२७-२८, पृष २३०-२३।

२ रासमाचा, भा० १, पृ० २१७-१४६

३ कीर्ति कौमुदी, सर्ग २, श्लोक ० ६८-६६

४ वडी श्खी॰ ६१

५ की लें की सुदी, सर्ग २, श्खी० २८

लिखा है कि सिद्धराज की हम कन्या का नाम काञ्चन देवी था, यद्यपि मून प्रन्थ की उपलब्ध प्रति में यह नाम ठीक से पढ़ने में नहीं श्चात', किन्तु उसकी टोका में स्वष्ट कथन है कि 'गुजरेन्द्र जय सिंह ने उसे (अर्थात् अर्थोराज को) अपनी पुत्री काञ्चनदेवी विवाह दी जिससे सोमेश्वर उत्स्व हुआ! । इससे स्वष्टतया प्रमाखित हो जाता है कि प्रसिद्ध दिल्लीश्वर पृथ्वीराज चीहान का पिता सोमेश्वर गुजरात के सोलङ्की नरेश जयशिह सिद्धराज का दौहित्र था। इसी प्रन्थ में यह मी कथन है कि उसके जन्म के समय ज्योतिपिशों ने यह मविष्यद्वाची की यी कि यह बालक वड़ा होकर महान कायों को सिद्धि करेगा'। अताय इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं कि पुत्रविद्दीन सिद्धराज ने अपने घर ही, जहाँ कि उसके इस दौहित्र सोमेश्वर का जन्म हुआ था, उसका पालन पोषचा किया। यह भी स्वाभाविक ही था कि सिद्धराज उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। मन्त्रियों के विरोध और त्रिभुवन पाल कुमारपाल, आदि की दुरमिसंधियों को लच्च करके उसने सोमेश्वर के लिये पाटन का सिद्दासन सुरिच्चत कर देने के उद्देश्य से उसे प्रकाश्यतः अपना दक्तकपुत्र बना लिया और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।

पूर्वोक्त जैन प्रयंघ प्रन्थों से पता चलता है कि कुमारपाल को अन्हिलवाहे का खिहावन आत करने में बड़ी कठिनाह्यों का सामना करना पड़ा था, मुल्यतः वह अपने वहनोई मोधरल के प्रान्तीय शासक करहदेव की सहायता से ही राज्य प्राप्त कर मका था। । कुमारपाल सोमेश्वर की ओर से भी बहुत सावधान रहा और उसे अपना दर्बार छोड़कर कही नहीं जाने दिया। । इसके लिये उसने उसे अपने दर्बार में ही एक मन्त्री पद देकर अपने निकट ही रखने का प्रयंध किया। कुमारपाल को भय था कि कहीं वह अपने पिता अनाक से जाकर न मिल जायँ। चौहान राज प्रारंभ से ही गुर्जरराज्य का पायः एक शत्रु और कुमारपाल का प्रयंज प्रतिद्वन्दी रहा था। मृत महाराज का जामाता होने का कारण निहानन का वह भी दावेदार या और उनका पुत्र सोमेश्वर तो सिद्धराज द्वारा पालित-पोषित होने, गोद ले लिये जाने और उत्तराधिकारी घोषित कर दिये जाने का कारण न्याय्य एवं एकमात्र प्रवल दावेदार था ही। किन्दु कुमारपाल की इस सब सावधानी के बावजूद सोमेश्वर अवनर मिलते ही अन्ततः गलायन कर ही गया और अपने पिता चौहान राजा से जा मिला।

कुमारपाल श्रीर श्राणांराज के बीच होनेवाले इस युद्ध का जो कारण उक्त जैन लेखकों ने दिया है वह टीक नहीं है। उनके श्रानुसार इस युद्ध का कारण श्राणांराज द्वारा कुमारपाल की

१ पृथ्वीराज विजय महाकाण्य, सर्ग ६, टीका श्लो० ३३

२ वही इस्तो ०३६

३ प्रबर चिन्तामिषा, पृठ ७६, श्रांश १७७

४ पृथ्वी॰ म॰ का०, सर्ग ७, श्को० ११

बहिन देवनदेवी का जो कि उसके साथ वित्राही थी, अग्रामान किया जाना था' । किन्तु पृथ्वीराज महाकाव्य के अनुसार आनक की जो दो रानियाँ थीं उनमें से एक तो मारवाड़ नरेश की पुत्री सुषवा थी और दूमरी सिद्धराज की कन्या कांचन देती थी' । अतः कुमारपाल की वहिन देवल देवी के साथ उसका विवाह होने की बात कुछ ठीक नहीं लगती। या तो यह देवलदेवी चौहानराज की एक तीसरी रानी थी और उसके भाई (कुमारपाल) के द्वारा अपने पुत्र सोमेश्वर का न्याय अभिकार अपहरण किये जाने के कारण अर्णोराज ने देवल देवी का अरमान किया हो और यह कारण पाकर कुमारगाल ने उसके विरुद्ध खुड़ दिया हो। अथवा क्योंकि सिद्धराज की पुत्रो काञ्चन देवों भी कुटुम्य के रिश्ते से कुमारपाल की बहिन हो लगती थी, इन उत्तरवर्त्ती लेखकों ने उस कुम'रगाल की बहिन देवलदेवी के साथ एकीकरण कर दिया। यह भी संभव है कि काञ्चन देवी का हो अपर नाम देवल देवी हां।

इन दोनों राजाश्रों के बीच दो बार युद्ध हुआ। पहिले में अर्गाराज ने गुजरात पर चढाई की किन्तु वह वहाँ से खदेड़ दिया गया । दूसरी बार कुमारवाल ने अजमेर पर चढ़ाई की मीर म्रणोराज को बुरी तरह पराजित किया। इस पर उसने कुमारपाल के साथ सन्धि कर ली, साध ही उसे श्रापनी पुत्री जालहना का कुमारवाल के माथ विवाह करना पड़ा । किन्तु श्रान्यत्र कई बाधारों में उसकी स्त्री का नाम भोपला देवी मिलता है और यह भी कि उसके एक ही रानी थी तथा वह कटर एकपत्नी बत का पालक था। श्री बन की का अनुमान है कि जाल्हना का ही संभव है दूसरा नाम भोपना देवी हो। किन्तु यह बात ठीक नहीं प्रतीत होती। प्रथम ती, सिद्धराज के जीवन में ही उक्त नरेश की कुद्दिष्ट श्रापने ऊपर होने के कारण जब कुमारपाल प्राण बचा कर गुजरात से भागा था तो वह अपनी स्त्री को अपने बहनोई कएइदेन तथा बहिन प्रमिला के भाश्य में छोड़ गया था। उसकी यही प्रथम पत्नी थी भीर उसीका नाम भीपला देवी होता चाहिये। दुनरे राज्यप्राप्ति के समय कुमारपाल की आयु लगभग पचास वर्ष को थी, बह अधेड़ हो चुका था और अनाक के साथ उसका यह दूसरा युद्ध उस समय के कुछ वर्ष बाद ही हुन्ना था। इतनी म्रावस्था तक उसके म्राविवाहित रहने का कोई भी प्रमाशा नहीं मिलता । श्रतः संभव यही है कि सिंहासन प्राप्ति के कुछ समय पूर्व श्रयवा उपरान्त ही उसकी प्रथम पत्नी भोपला देवी की मृत्यु हो गई हो और तब उसने चौहान राजकुमारी जाहहना के साथ विवाह कर लिया हो, इससे यह कथन भी ऋसिद्ध नहीं होता कि उसके एक ही रानी थी श्रीर वह एक पत्नीवन का पाल कथा। स्वयं उसके गुढ हेमचन्द्र का कथन (जाल्हना विवाह

१ चतुर्विशति प्रबंध पृ० १०३, कुमारपाल चरित, सर्ग ४, श्लो० १४०--१७३

२ पृथ्वी मार्कार, सर्ग ६, श्लो० ३१ तथा सर्ग ७ श्लो । १६

३ द्वयाश्रय कान्य, सर्ग १६, श्लो॰ १३

४ प्राकृत द्वाश्रय, सर्ग ६, गाथा ४२-७०

सम्बन्धी) श्रासत्य नहीं हो सकता।

प्रथम चौहान गुर्जर युद्ध बन्हिलवाहे के खिहासन पर सोमेश्वर का श्रिषकार सिद्ध करने के लिये ही आगोराज द्वारा गुजरात पर आक्रमण के रूप में हुआ प्रतीत होता है। यह भी संभव है कि उसी अवसर पर सोमेश्वर कुमार गल के दर्वार से भागकर और उसका पत्त त्यागकर अपने पिता अनाक से जा मिला हो। जैनलेखकों के अनुभार आबू के विक्रमिंह, नाहौल के चौहान राज केल्हन तथा कति गय अन्य सामन्त सर्दारों को चाहड ने अपने पत्त में कर लिया था और ये सब अनाक से जा मिले थे। संभवतया गुर्जरराज के ही इन सामन्तों ने इस युद्ध में कुमारपाल का विरोध इस उद्देश्य से किया हो कि वे चाहड को अपने न्याय्य अधिक र की प्रांति में सहायता करना अपना धर्म समक्ते थे; क्योंकि स्वयं मृत महागज सिद्धराज ने ही उसे अपना दलक पुत्र बनाकर अपने राज्य का उत्तराधिकारी योषित कर दिया था।

जैवा कि जगर कथन किया जा जुका है, चाहह हिंदा संवालन में अत्यन्त दल् था, श्रीर पृथ्वीराज विजय महाकाव्य में भी संमिश्वर की एक ऐशी योग्यता का उल्लेख आया है। उसमें कथन है कि एक प्रसंग पर संमिश्वर अपने हाथी पर से क्दकर शत्रु के हाथी पर जा चढ़ा था और उसे उसने अश्व अश्व से मार गिराया था। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हनुमान जी एक पर्वत पर से छलांग मारकर दूमरे पर्वत पर क्द जाते थे । श्री वनर्जी का कहना है कि इस हाथी को हतिहासकार कर्णनरेश मिल्लकार्जन का हाथी बतलाते हैं अतः इस युद्ध में सोमेश्वर कुमारपाल की ओर से वहा प्रतीत होता है। किन्दु यह उनका अम है उक्त युद्ध में गुर्जरसैन्य का प्रधान संचालक मंत्रीराज उदयन का पुत्र प्रचंड जैन वीर बाहड अपरानाम वाग्मट था। अतः जैन लेखकों ने उक्त युद्ध में जिन वीर का युद्ध में भाग लिया है। इसमें यह बाधा है कि जब कि चाहड कुमारपाल का अतिहन्द्री और विज्ञी या तब वह उसकी ओर से कैसे लड़ा है के सकता है कि करोंक चौहान गुर्जर युद्ध समाप्त हो चुको थी अत्यन्त संचरणों की शत्र ता अव संधि एवं विवाह संबंच के कारण मेत्री में परिणात हो चुको थी अत्यन्त संमेश्वर कि साम संवास वाम ये अतः चौहान श्रीया हो। अजमेर में उस समय उसके तीन बड़े भाई और विज्ञान थे अतः चौहान राज्य का उत्तराधिकारी होने की उसकी कोई आशा या संभावना ही नहीं थी।

श्री बनर्जी ने एक और भूल की प्रतीत होती है। उन्होंने हेम चन्द्रकृत संस्कृत द्वाश्य काव्य में जो कि सिद्धराज के समय रचा गया था, विशित घटनाओं को कुमारपाल से सम्बद्ध कर दिया जब-कि उनका लच्य सिद्धराज प्रतीत होता है। प्राकृत द्वयाश्रय अवस्य ही कुमारपाल के राज्यकाल

१ पृथ्वी० म० का०, सर्ग ७, इस्रो० १५

२ इमारा॰ पूर्व बेल-जैन सम्राट् कुमारपाक

की रचना है भीर उसमें वर्णित घटनाएँ कुमारपाल से ही संबंधित हैं। तथापि जहां तक चाहड के उस्लेखों का सम्बन्ध है, दोनों ही ग्रन्थ प्रमाणिक एवं उपादेय हैं।

कम से कम इतना तो स्पष्ट है कि चाइड के जो वर्णन जैन इतिहास ग्रन्थों में मिलते हैं उनमें तथा पृथ्वीराज महाकाव्य में लिखित सोमेश्वर के वर्णनों में श्राद्धृत साहश्य है। दोनोंका श्रामिन्तस्व सिद्ध करनेवाली कई सुदृढ़ कि इयां भी मिन जाती हैं, जिनका कि प्रस्तुत विवेचन में यथास्थान उल्लेख हुआ है। चौहान अणांराज का विद्धराज व कुमारपाल के साथ संधिविग्रह, विवाह सम्बन्ध, सोमेश्वर का अपने नाना सिद्धराज के घर नात र-पालन, राज्य के निये चाहड को तब कुमार कहना, सिहासन पर उसका अधिकार एवं दावा होना, कुमारपाल से प्रतिद्वन्दता एवं राजुता, दोनों का ही हिस्तिविद्या में सुदृज्ञ तथा बीर पराकमी योद्धा होना, चौहान गुर्जर युद्ध में चाहड का अनाक से जा मिलना आदि वार्ते इन दोनों व्यक्तियों का अभिननस्व सिद्ध करती हैं।

अव यह समस्या रह जानी है कि प्रयंत लेख को ने उसे चाइड नाम में ही क्यों लिखा, किसी स्थल पर भी सोमेश्वर नाम का प्रयोग क्यों नहीं किया ? इसका समाधान इस प्रकार है। कि चौहान का करान्तर 'चाहमान' होता है जिसका संदोर 'चाह' है, इसमें 'ढ' प्रत्यय लगाकर 'चाइड' नाम बन गया ठीक उसी प्रकार जैसे कि चरोतकट का संद्वित रूप 'चाप' हो जाता है। तथा जिस प्रकार अने क रानियाँ अपने गितृकुल के नाम पर ही प्रकारी जाती थीं यथा चावड़ा रानी, बाबटे रानी, उसी प्रकार अपने नाना मामा के घर धेवते और भान जे भी अपने पितृबंश के अनुसार ही पुकारे जाते ये यथा परमाकुमार, गोहिल कुमार, जेठवा कुमार आदि। अतः इसमें क्या आश्चर्य कि सोमेश्वर भी पाटन में अपने नाना सिद्धराज के घर अपने पितृकुल चौहानवंश के अनुसार 'चाइडकुमार' कहलाया जाता रहा और उसके असल नाम सोमेश्वर का जो संभवतया उसके पिता द्वारा रक्खा गया होगा, गुजरात के इतिहास लेखकों ने कोई उल्लेख नहीं किया। इसी प्रकार प्रव्वीराज विजय महाकाव्य के लेखक द्वारा चाइड नाम का प्रयोग भी असंगत होता।

श्वस्तु यह बात प्रायः निःमिन्द्र रूपमें सिद्ध हो जाती है कि श्रान्डिल पुर पहन के सोलक्कीनरेश सिद्धराज जयसिंह का दत्तकपुत्र श्रीर गुर्जर सम्राट् कुम रपाल का प्रवत्त प्रतिद्वन्दो चाहड कुमार जो उसके साथ द्रोह करके उसके शत्रु पद्ध से जा मिला था, इतिहास प्रसिद्ध दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान का पिता तथा सपादलच्च (श्राजमेर) के चौहान राज श्रामीराज का पुत्र स्वयं गुर्जरनरेश सिद्धराज जयसिंह का दौहित्र श्रार्थात् सोलक्की राजकुमारी काञ्चनदेती की एकमात्र सन्तान सोमेश्वर ही था।



# साहित्य-समीका

#### भारतीय ज्ञानपीठ काशी से प्रकाशित प्रनथ

सर्वार्थसिद्धि (हिन्दी श्रातुवाद सहित): —संपादकः श्री पं० फूल वन्द्रणी सिद्धान्त शास्त्री; मूल्यः बारह रुपये ।

आरम्भ में समादक की विस्तृत विद्वतापूर्ण प्रस्तावना है, जिसमें प्रन्य श्रीर प्रन्यकर्ता के सम्बन्ध में सभी ह हियों से जहा-रोह किया गया है। प्रस्तावना-लेखक ने बड़ी छान-बीन के साथ तस्वार्थस्व के स्वराठ की सिद्ध की है। प्रसंगरूप से इस प्रस्तावना में अनेक विचारणीय वातें श्राई हैं। सर्वार्थसिद्ध में आये हुए अन्य शास्त्रों के उद्धरण स्थलों की विवेचना भी तुजनात्मक कर से की गई है। संदोप में यही कहा जा सकता है कि प्रस्तावना बहुत ही उपयोगी है। इसमें अनेक शातब्य बातों का समावेश है। दो-एक स्थल विवादपूर्ण भी हैं। उदाहरणार्थ वर्तमान तिलोयाए ए ति के रचनाकाल के सम्बन्ध में विद्वान् लेखक ने श्री मुस्तार सार की मान्यता का खरडन करते हुए उने पुरातन विलोयरए ए ति से भिन्न माना है। परन्तु प्रस्तुत तिलोयपण ए ति में गणित की सहस्रों बातें ऐसी हैं, जिन ही मान्यता मुदूर मानीन काल में प्रचितन थी। सब्द्र, चय श्रादि के आन्यन की प्रकिया बहुत प्राचीन है। इसी प्रकार बच्च और अन्यन आदि के गणित प्रकार भी पर्याप्त प्राचीन हैं। अत्र एव तिलोयरए ए ति के स्वनाकाल को केवल लोकराचन के आधार पर ही निर्णात नहीं किया जा सकता। सभी हिन्दियों से उद्दा-पोह करने के उत्तरान्त ही इसका रचनाकाल निर्णारित किया जा सकता। है।

प्रस्थ के मूलराठ को शुद्ध रूप में रखने का प्रयास प्रशंतनीय है। अनुताद कित्य स्थलों पर भावानुसारों है। यो तो विद्रान् अनुवादक ने पंक्ति-अर्थ को स्पष्ट करने का पूरा प्रयास किया है, तथा पंक्ति-अर्थ स्पष्ट है भी; किन्तु फिर भी अनुवाद शान्त्रशः न होकर भावानुबाद ही है। अनुवाद की भाषा सरल और सम्प्रे है। सम्पादक शास्त्रीजो और प्रकाशक ज्ञानगोठ साधुवादाई है, जिन की कुग से गम्भीर गुरुतर प्रन्थ भी स्वाध्याय के लिए उनलब्ब हैं। ज्ञानपीठ का प्राचीन जैन साहित्योद्धार का यह कार्य नितांत श्लाधनीय है। यह प्रन्थ स्वाध्याय प्रेमियों के लिए उन्योगी है। खुपाई-एफाई, गेट-अप आदि वहत अब्छे हैं।

का लिदास का भारत (द्वितीय भाग)-लेखकः श्री भगवतशरण उपाध्यायः मूल्यः चार काये।
उपाध्याय जी ने का लिदास का लीन भारत का विवेचन दो भागों में किया है। प्रथम भाग
में का लिदास के श्राधार पर जनपद, राज्यसत्ता, सामन्त, श्रमात्य, राज्यकार्यागार श्रीर श्रिषकारी
वर्ग का विवेचन करते हुए समाज का दाँचा एवं वैवाहिक रीति-रिवाजों का विवेचन किया गया है।
यह प्रथम भाग भी प्राचीन काल की भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को श्रवणत करने के लिए
उपयोगी है।

प्रस्तुत भाग में कालिदास कालीन लिलत कलाओं की विवेचना की गयी है। विद्वान् लेखक ने ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर ही कलाओं के उत्कर्ष और आपक्ष पर प्रकाश डाला है। कालिदास के साहित्य के प्रकाश में यह कहा जा सकता है कि उनके समय में कविता, नाटक, संगीत तथा नृत्य का पूर्ण विकास और प्रवार था। विवाह और वसन्तागम के अवसर पर प्राचीन काल में अभिनय का आयोजन किया जाता था। प्रेतागृह और रंगमंत्रों की पूरी व्यवस्था थी। संगीत और नृत्य की उन्नित भी कालिदास के समय में अधिक थी। इनके अतिरिक्त विश्वकला, भारक्ष्यं कला, तल्लाकला और स्थापत्यकला का वर्णन भी किया गया है। कालिदास के समय में राजा-महारा ना कला के आश्रय दाता थे, राजमहलों में कला पलती थी, अतः उस समय सभी प्रकार की लिलत कलाओं की उन्नित थी। इस पुस्तक के पंत्रम खरड में घन और समूखि, पष्ट खरड में शिला और साहत्य एवं सप्तम खरड में धर्म और दर्शन की विवेचना की गयी है। वर्णन शैजी सरल, सण्ड एवं ऐतिहासिक है। लेखक ने अपने कथन की पृष्टि में ऐतिहासिक प्रमाण कम ही उद्ध त किये हैं। केवल आर्थशास्त्र के साथ ही तुलना की है।

कालिदास के ग्रन्थों में वर्णित भारत को जानने के लिए पुस्तक वड़ी उपयोगी है। उनके द्वारा निरूपित राजनीति, अर्थनीति एवं साहित्यकला-कौराल आदि को इस पुस्तक द्वारा सहज में जाना जा सकता है। इस लेखक को साधुवाद देते हैं, जिसने इस प्रकार की उपयोगी रचना हिन्दी साहित्य को दी।

ध्य के धान-लेखकः श्री गिरजाकुमार माथुर; मूल्यः तीन रुपये ।

प्रस्तुत कविता संग्रह के न्यादि में कवि का 'नियेदनम्' शीर्षक है, जिसमें नवीन कविता की समस्यात्रों न्योर समायानों पर प्रकाश डालने की चेष्टा की है। इस संग्रह की कवितान्नों को स्वानी गीतात्मकता, यथार्थ न्यार कवानी का समन्त्रय एव मानववादी विद्युं ल भावधारा इन तीन मुख्य भागों में विभक्त किया जा सकता है। तीनों भागों की कवितान्नों में काव्यत्व है। भाव, भाषा न्यार काव्य सौष्टिव की टिव्ट से कविताएँ न्यान्त्री हैं। चंदरिमा, सावन की रात, हेमंती पूनो, पूरव की किरन, तीन न्यानु चित्र प्रभृति कविताएँ वर्णनात्मक हैं, पर हृदय को छूनेवाले तत्त्वों की कमी नहीं है। मिट्टी के सितारे शीर्षक की निम्न पंक्तियों जीवन में इल चन्न उत्पन्न कर देती हैं:—

है दीप एक, पर मोल सूर्य से भी भारी है व्यक्ति एक वर्तिका, दीप धरती सारी देखों न दुखी हो व्यक्ति, उठे इंसानी लौ वनखरड जलाती सिर्फ एक ही चिनगारी हे मंमा पथ, पद श्राहत, दीपक मद्भिम है संघर्ष रात काली, मंजिल पर रिमिमिम है लेकिन पुकारता आ पहुँचा युग इंसानी हो कदम रह गया स्वर्ग, चढ़ाई अंतिम है

कविताएँ जीवन में ज्योति जलानेवाली हैं। पाठकों के हृदय तार मंकृत हुए विना न रहेंगे। संग्रह ग्रन्था है, ख्रुपाई-सफाई ग्रन्थी है।

ध्वित खीर संगीतः लेखकः श्री प्रां० लिलित किशोर िष्ह एम० एस छी०; मूल्यः चार कपये ।
ध्वित खीर संगीत शास्त्र पर इत प्रकार की अन्य प्रामाश्चिक कृति हिन्दी में अब तक प्रकाशित
नहीं हुई है। आरम्भ में कंपन खीर खावृत्ति का वैशानिक हांच्य से विवेचन किया गया है।
लेखक ने विषय को कचिकर बनाने के लिये चित्र भी दिये हैं। कंगन किस प्रकार होता है तथा
यह ध्विन कंपन हमारे कानों तक किस प्रकार पहुँचता है, इसका भी विवेचन किया गया है।
ध्वियों की बकता, तरंग, वैग, तार-तम्यत', तीव्रता, अनुनाद, द्वर-प्राम, स्वर-संवाद एवं स्वरसंवात पर वैशानिक हिन्द से विवेचन प्रस्तुत किया गया है। यद्यपि अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार
की रचनात्रों की कमी नहीं, पर हिन्दी में यह पहली ही कृति है, जिसमें विज्ञान सम्यत विश्लेषया
किया गया है। प्राचीन स्वर-संग्राम, मध्यकालीन स्वर-संग्राम और आधुनिक स्वर-संग्राम का
विश्लेषया सोवाहरया किया गया है। नाद, ध्विन, रच का विवेचन भी मनोहारी है। संगत
शास्त्र के स्वर, उनके उतार चढ़ाव तथा ताल-लय आदि पर प्रकाश हाला गया है। ध्वियों
के उत्यत्ति-स्थान, उत्यत्ति का कम एवं उनके रूप-सौन्दर्य का निरूपया भी म्रत्वपूर्या है।
शास्त्रीय हिन्द से यह रचना अस्युत्तम है, लेखक ने हिन्दी को यह अपनी अनुपम देन दी है।
इस प्रकार की शेष्ठ रचनाओं से ही हिन्दी साहित्य का मस्तक गौरवान्वित हो सकता है।
जिज्ञासुओं को इस रचना से सैलाभ उद्याना चाहिए।

### — नेमिचन्द्र शास्त्री

पहला कहानीकार—ते० श्री रात्री; प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुएड रोड, काशी; मूल्य ढाई कपया।

लेखक के अनुसार—'किसके लिये'? 'पित्नयों का द्वीप', 'उन जाऊ पत्थर' और 'पाप का पुराय' के बाद यह 'पहला कहानीकार' मेरी लम्बी कहानियों का पाँचवाँ संग्रह है। पुनः इस संग्रह के सम्बन्ध में लेखक की अपनी सम्मित—'दूधरे संग्रहों की अपेदा, मेरी इस नव-उपार्जित 'लघु कथा' की शैली और रूप का आनास अधिक स्रष्ट मात्रा में भलक आया है, —भी इस संग्रह के सम्बन्ध में एक स्वतंत्र धारणा है और लेखक के शिल्य-विधान के क्रमिक विकास को समभने-समभाने में सहायक है।

आजका नविवेत कथाकार कहां है! क्या है! किस और है—यह समियक प्रश्न अपना जोर पकड़ रहा है। आज के कथाकार की आस्थान-मूनकता का यह स्वामाविक हठवाद है कि वह अपनी अभिन्यक्ति के खिलाक नुकीसेयन, पेंचहार शैली के आकस्मिक प्रयोगों के द्वारा पाठक को अभिमूत कर लेना चाहता है। थोड़ी देर तक पाठक की सहानुभूति उनकी अभिन्यक्ति के साथ टिक पाती है पर अन्ततः वह गुद्गुदी आपना समग्र प्रभाव विखेर देती है। समूची कहानी को पढ़ने के उपरान्त हाथ लगती है एक कुं कताहर, चित्रों और भावों की एक दुवह अस्पष्टता निश्चय ही यह कथा-साहरिय पर आधुनिक प्रयोग,त्मता का प्रतिपण है। कहानी जन-मानस की स्थायी निधि है—यह जीवन के अधिक निकट है और कहानी के शिला-विधान की वह प्रगति जोवन पर अपने प्रभाव की अन्विति कर पायगी या नहीं यह संदेहास्यद है। शिल्प-विधान की सदमताओं और नवीनताओं से कहानी समूद हो जाय यह कहाँ तक कुछ स्वीकार्य हो सकता है; जबकि वस्तु के नाम पर हमें कुछ भी नहीं प्राप्त हो। कहानी की वर्त्तमान प्रगति के प्रति यह निराशाजनक हिन्दकोण नहीं—विलक्त वस्तु स्थित का यथार्थ निरूपण है। नई अभिव्यं जना का स्वागत है विकास और स्थापत्य दोनों हिन्दियों से—पर उसकी प्रभावशू-यता का मार्जन हो सस्तु और जीवन—मूह्यों के प्रति एक समस्य एकान्तिक आग्रह रखकर।

निश्चय ही 'पहला कहानीकार, में इस निराशानादिता में एक संतोष और आस्था के दर्शन होते हैं। हम यों कह सकते हैं—इसका सब कुछ नूनन है—कही हुई वस्तु भी, कहने का दंग भी। पर यह कथन सबको मान्य नहीं हो सकता। 'रावी' आज की परिष्कृत कवि के साथ पैठ नहीं पाते, भले हो वह अभने कहानियों को वर्णनगत सरलता और कथावस्तु के नये उपादानों के संग्रह के द्वारा, जा अपने चुनाव में मीलिक है और चित्रण में आवर्श, पाठक से समभीता कर लें। इसको हम रावी की मीलिक सफजता कहें या उनकी अप्रयन्त असकलता। निश्चय ही 'मीलिक सफजना!' और यहाँ अपर के वाक्यों की दूसरी मान्यताएँ खंडित हो जाती हैं। कोई भी गंभीर चिन्तक इस बात को इस संग्रह में माप सकता है और ऐसा द्वन्द उठना स्वामाविक हो सकता है। रावी के सम्बन्ध में यह असमंजस उनकी अनुरम सूफ और उनके अन्दर एक अपने प्रति पूर्ण आस्थावान कथाकार के पनपने का सूचक है।

'पहला कहानीकार' की सभी कहानियाँ श्रपने प्रभाव में सरल श्रीर वर्णन में व्यावहारिक है। कहानियों का प्रारंभ एक शांत, सुचिन्ति ढंग से होता है श्रीर श्रंत तक जाते-जाते पाठक की चेतना का कथाकार की चेतना के साथ पूर्ण साहश्य हो जाता है। श्रिषकांश कथानक प्राचीन जीवन श्रीर विचारों से सम्बद्ध हैं। 'पहला कहानीकार' इन्द्र, ब्रह्म, बृहस्यति तक को श्रपने कथानक में चिनित करता है। एक नवीन-कम-भंगी के द्वारा सिद्ध किया गया है कि "कल्पना उसका कार्योपकरण है श्रीर कहानीकार उसका जातिवाचक नाम है। पहला कहानीकार ब्रह्मा का

सर्व प्रथम सह-निर्माता है।" इस प्रकार ऋषिकां रा कहानियाँ एक न एक मान्यता की स्थापना करती सी दिखाती हैं। "कैरा बुक के पन्ने" जैसी कहानियाँ यह और लिखें। इस कहानी में मानव जीवन बचान से लेकर बुद्धापे तक मन का किसक विकास, अनुभृतियों का प्रस्फुटन और उनकी तज्जन्य धितिकयाओं का मुन्दर विवेचन है। संद्येग में सभी कहानियों की अनुभृति नई है और आदर्श के प्रति एक गहरा आग्रह है। आदर्श चित्रण रावी की हन कहानियों की प्रमुख विशेषा है जो आज की कहानियों में नहीं मिलती। अदर्श-चित्रण की प्रणाली नई है। कहानियों का वातावरण अपना है।

कहानियों की शैली कछ है। पर शैकी की यह लखता आजकी अन्य कहानियों से भिन्न और मौजिक है। छोटी कहानियों में बड़ी बात कही गई है। इस राबी के इस विकास से आशाबान है। ऐसी कहानियों वे लिखें, जरुरत है।

ह्यपाई, गेटम्रप त्रादि सुरचिपूर्ण हैं।

--श्रीराम तिवारी बीट ए० (श्रॉनसे)



# THE JAINA ANTIQUARY

VOL. XX

JUNE, 1954.

No I

## Edited by

Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt. Prof. Jyoti Prasad Jain, M. A., LL. B. Sri, Kamata Prasad Jain, M. R. A. S., D. L. Pt. K. Bhujbali Shastri, Vidyabhushan. Pt. Nemi Chandra Shastri, Jyotisacharya

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY:
ARRAH BIHAR, INDIA.

Single Copy As. 1/8

#### CONTENTS

|    |                                                                 | Fages |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|
| 3. | Influence of Jainism on a unique image of Yoga-Narayana from    |       |  |  |  |
|    | Rajaputana.                                                     |       |  |  |  |
|    | -Sri R. C. Agrawala M A                                         | 1     |  |  |  |
| 2. | Some Tales of the Brhatkatha Kosa, their originals and paralles |       |  |  |  |
|    | -Sri Kalipada Mitra M. A. LL B                                  | 4     |  |  |  |
| 3. | Syadvada on Epistemological Solution of World Tension           |       |  |  |  |
|    | -Psof. Ramjee Singh M, A                                        | 22    |  |  |  |



# The Jaina Antiquary



Yoga-Narayana image of Jodhpur Museum

" श्रीमत्परमगर्म्भारस्यादादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् ॥ः

श्रकलंकदेव

Vol. XX No. I

# ARRAH (INDIA)

June 1954.

# "INFLUENCE OF JAINISM ON A UNIQUE IMAGE OF YOGA-NĀRĀYAŅA FROM RĀJAPU (ĀNĀ "

By

R. C. Agrawala, M. A., Superintendent Archaeology & Museums, Jodhpur (India).

Indian scholars have published a lot of material pertaining to the stone images of Yoga-Nārāyaṇa so far discovered in different parts of India. In such sculptures, Viṣṇu (a prominent deity of the Hindu pantheon) is to be seen sitting with his lower hands in a meditating posture while the upper two hands carry his usual weapons (āyudhas).

The Sardar Museum at Jodhpur<sup>4</sup> (Rājpūtānā) contains a black stone image (brought from Dīdawānā <sup>5</sup> Jodhpur division) depicting

- 1. Ct T. G Rao, Elements of Hindu Iconography, Madras, 1 (i) pp. 85ff; J. N. Banerjee, Journal of the Indian Society of Oriental Arts. Calcutta, XIII, pp. 89-95; C. Sivaramamurti, Ancient India (Bulletin of the Archaeological Survey in India), New Delhi, VI p. 4 plate XiI A,B.
  - 2. Also called as vaddhapadmisana (or Yogisana) mudrā.
  - 3. They usually include the mace, the conch, the lotus and the wheel-
- 4. The writer of this paper now happens to be the Superinter dent of this Museum.
  - 5. Situated in tahs'l Didawana of District Nagour.

the Yoga-Nārāyaṇa device in a unique way.<sup>6</sup> This sculpture belongs to the early mediaeval period<sup>7</sup>, somewhere towards the middle of ninth century A. D. It measure about 18 inches in height and 13 inches in breadth and shows happy signs of perfect preservation.

In the sculpture, under study, four handed Viṣṇu has the palm of his lower two hands placed one over the other (between the soles of feet) in a traditional manner. They have covered the naval portion of the deity altogether. Underneath the legs of Viṣṇu hangs the garland which rests on the upturned lotus throne. Just below this lotus-throne, two persons (facing each other) are looking at the deity with their hands folded. To the right and left of these devotees have been carved the simhavyālas; and just above them the makaravyālas, the aśva-vyālas and the gaju-vyālas in a descending order.

Visnu himself wears the tiara (kirīṭa mukuṭa) on his head, sacred thread on the body and some ornaments round the neck, ankles, arms, ears etc. There is also a śrīvatsa mark in the middle of the chest. Behind the head of the deity appears a hallow encircled by 13 hoods of a snake. On both the sides of the deity appear the flying gandharvas, very keen to garland the meditating deity seated below.

The most remarkable feature of the above image is the presence of the garland in both the upper hands of Vienu. The weapons, usually held by Vienu, are not to be seen anywhere in this sculpture. That is the reason why the above image of Jodhpur Museum stands unrivalled in the realm of ancient Indian art. Most of the details of this image are somewhat akin to those presented by D. 37 image (of Yoga-Nārāyaṇa) preserved in the Archaeological Museum at Mathurā. But the garland upheld in the upper hands is conspicuous

<sup>6.</sup> Cf. My paper in the Journal of the Museums Association of India, Bombay, 1953, IX, pp. 194-5, plate XXII, figure 46 facing p. 104.

<sup>7.</sup> Dr H. Goetz (during a personal talk at the Oriental Conference held at Ahmedabad in November 1953) too agrees with this view.

<sup>8.</sup> As a matter of fact we even expected any of these weapons either below the lotus throne or in the hands of the persons seated below

<sup>9.</sup> This sculpture has been illustrated by Dr. V. S. Agrawala, Handbook of the Sculptures in the Curzon Museum of Archaeology Multra, 1939, Allahabad, Plate XXII, figure 45, ibid, pp. 56, 60.

by its absence even in the sculpture of the Mathura Museum. Numerous Yoga-Nārāyaṇa images have been recovered from various parts of Rājpūtānā too but none of them stands in comparison with the one from Didawānā (as discussed above).

It now remains to be searched under what literary initiative did the sculptor of Rajaputana fashion this unique image altogether in an untraditional manner?

It is also essential here to scrtunize the contents of an epigraph (dated 1161 A. D.) from Nadol (Jodhpur Division). This inscription 10 refers to a harmonious relationship as existed between the members of the Jaina community and the followers of the Brahmanic This is evident from the fact that Visnu, Brahma and Siva11 have all been called as Jinas ie. adherers of Jaina philosophy. There is no wonder then that the members of the local Jaina and Brahmanic communities got the above image of Visna fashioned in such a manner as to suit the taste of all and to serve the purpose of being worshipped by the non-Vaisnavas too. That may account for the utter absence of the weapons of Visnu in the above image. The image thus might have become an object of common worship for any devotee who believed in the efficacy of meditation and idol worship Nay, it could even prove worth adoration at the hands of the staunch followers of Siva, Buddha etc. But the new device appears to have been invented under the influence of Jainiam alone which was quite popular in Rajasthan in the mediaeval period. Perhaps the Vaisnavas did not even hesitate in departing from the traditional mode of carving the Yoga-\arayana images. It is to be searched further whether any literary text allows the carving of this type of images in altogether a unique way, as has been put forth by the above sculpture of the Jodhpur Museum

<sup>10.</sup> Epigraphia Indica, IX, pp. 67-8.

<sup>11.</sup> Ct. Progress Report of Archaeological Survey (Western Circle). Poona, 1905, p. 55 referring to the following statement:—"On the dedicatory blocks of many Saiva temples in Rajapūjāna, Siva is figured like a Jina. This is an interesting feature of Brahmanical iconography which requires to be carefully and thoroughly studied."

<sup>&</sup>quot;The Museum at Indore contains an interesting image (of Yogeswara Siva) which looks like that of Risabhadeva; Cf. The Jain Antiquery, Anah, XVIII (ii), pp. 1-5."

# SOME TALES OF THE BRHATKATHĀKOŚA, THEIR ORIGINALS AND PARALLELS

#### By Sri Kalipada Mitra, MA , LLB.

Harişena's Brhatkathākoša has been edited by Dr. A. N. Upadhye in Singhi Jain Granthamālā, Bombay. Dr. Upadhye thinks that Harişena finished the work in A. D. 931-32. In the introduction (p. 90) of his edition he observes: "Harişena's treasury contains the biggest number of tales ...it is the earliest in time....and lastly the correspondence of its stories with the gāthās of the Bhagavatī Arādhanā is more extensive and perfect, and thorough in sequence. It is really unfortuate that no Ārādhanā-Kośa earlier than that of Harişena has come to light, so for the present there is no evidence to assess his indebtedness to his predecessors." I am selecting just a few tales from the Brhatkathākośa by way of examining his opinion regarding Harisena's indebtedness.

#### I. ŚRENIKA-KATHĀNAKAM (No. 55.)

There are some items in this tale that can be traced to the Nandi-siltra, an ancient Jaina canonical text, and even these relevant items of the Nandisütra itself can be traced to the Näyüdhammakahüo, 1

<sup>1.</sup> I am using the following abbreviations for works consulted:

B-K-B!hatkathakośa of Harisena.

F.S.P -Folklore of the Santal Parganas by Bompas.

F.T.K.—Folk Tales of Kashmir by the Rev. J. Hinton Knowles (London, Trubner Co., Ludgate, 1888)

Jät — Jätaka

Nāya—Nayādhammakahao or the Jāsitadharmakathangam, Agamodaya-samiti Edition)

NSC-Nandisūtra Commentary by Malayagiri

RTP-Romantic Tales of the Panjib

SK-Srevika-kathanakam

T. P. Tales of the Panjab by Steel

TT-Tibetan Tales by Schiefner and Ralston with introduction by Mrs Rhys Davids, Broadway Translation, 1928. Prof Schiefner "translated them from Kāh-gyur, all the legends and fables of which are merely. Tibetan versions of Sanskrit writings introduced into the country in the 12th and 13th centuries." The tales in Sanskrit writings were mostly derived from Pāli-Buddhistic literature, especially the Jātakas

I have also found in some items of S-K striking parallels in tales Indian, Arabian, Tibetan and European.

# MOTIF OF QUASI-IMPOSSIBLE TASK IN S-K.

Prince Abhayakumāra comes to the village Nandagrāma and solves for the villagers perplexing riddles (in the manner of Rohaka in NSC and Mahosadha in Jāt no. 546) in which are couched royal orders which apparently seem incapable of being executed. The King becomes angry and orders him to come to him in the following wise:

Mā divā mā rajanyām ca mā pathā mā bhuvā khalah !
Yāne nāyam suduṣṭātmā turnametu madantikam !!
i.e "Let the vicked one come to my presence immediately, but not by day nor by night, not by road nor by earth, nor by any other vehicle; unless he does so, I will kill him, and the villagers of Nandagrāma"

Tato'bhayakumāro'pi sandhyākāle mahāmati i Gaddhikā lambikārūdho jagāma Śreņikāntikam ti

"Then the wise Prince Abhayakumāra came to the presence of King Śrenika in the evening riding on a ram (or goat) in the middle space between the wheels of a cart."

Here the Sankritised form  $gaddhik\bar{u}$  stands for Prakrit  $gaddh\bar{u}$ , a cart, and  $gaddariy\bar{u}$ , a goat (or ram).

The above incident has been fully related by Malayagiri in his commentary on the Nandisūtra, his expression corresponding to gaddhikā lambikārūrlho being "gantricakrasya madhyabhūmibhūgena ūranamūrūrlho" (p. 147a—Āgamodaya ed. Bombay, 1924) meaning "riding a ram or goat in the middle space between the wheels of a cart."

The following version appears in the NSC in all embellishment:

Then the Raja summoned Rohaka in this wise: "Let the boy who has executed all my orders by his wisdom come to me, but he must not come in white or black fortnight, by day or night, in shade or in the sun, neither by air nor on foot, neither by the usual path nor unusual, neither having bathed nor not having bathed." When Rohaka heard the order he bathed his neck, and occupying the middle space between the wheels of a bullock cart rode a ram, held

a sieve as an umbrella, and came to the king in the evening at the conjunction of amāvasyā (new moon) and pratipat (the first lunar day.)

Earlier Rohaka executed the following order of the king: "Cook pāyasa (milk-rice) without the agency of fire "Rohaka gave this advice: "Pound the rice finely with water, heat well cowdung cake, straw etc. in the rays of the sun, and on the mass so heated place the dish containing milk and the pounded rice for time enough to cook into paramānna." This corresponds to Test no. 14 in Jat no. 546 -"The boiled rice.":- "The people of the East Market Town must send us some boiled rice cooked under eight conditions, and these are -without rice, without water, without a pot, without an oven without fire, without firewood, and without being sent along a road, either by man or woman etc." This incident of the Jat tale reappears in a developed version in TT (pp. 138-39) in the following guise: "The King orders Purna to supply some rice which had not been crushed with a pestle and yet was not uncrushed, and which had been cooked neither in the house nor out of the house, neither with fire, nor yet without fire, sending it neither along the road, nor yet away from the road, without its being shone upon by the daylight, but yet not in the shade, not together with a woman, but also not with a man, by one not riding, but also not on foot." caused the grains to be shelled by nails of women, put into a pot cooked in the sun on the threshold, and the pot govered over with a thin cloth and fastened to the end of a stick was carried by a hermaphrodite who were shoe on one foot only and walked with one foot on the road, and the other by the road."

[We have in the Hindu mythology the conferring of an apparent-immortality-boon (e.g.) on Hiranyakasipu father of Prahlāda, that he will not be killed by day or night, on earth or not on earth, by man or animal, by any weapon etc and yet his death was compassed by Narasimha, the Man-Lion avatāra of Viṣṇu, who burst out of a crystal pillar in the evening, and placing him on the thigh, plucked out his entrails with nails etc.]

Incidentally I have to observe here how an author in his Sanskrit version of a tale in Prakrit gives a Sanskrit complexion to a Deśl or Prakrit word (an instance of back formation); e.g. in this case gaddiā (cart, gaddī, gārī) has been sanskritised into gaddhikā which in turn

may be taken by an unsophisticated person to be the respectable form for  $gadh\bar{u}$  or donkey! And in all probability Harişena's  $gaddhik\bar{u}$  may have inspired the suggestion of a similar situation in an Arabian tale from Fez, named Carpenter's Daughter, where (Test no. 1) the Sultan says: "You must come to me at the same time mounted and on foot, and weeping and laughing at the same time." The solution provided was: "Get a little donkey, such a one as can walk between your legs without your sitting on him. And for the second order, apply onion to your eyes at d weep."

The tale is included to the Tales of Fez (published in the Eastern Love Series, Vol. no. 4) from the Arabic by E Powys Mathers. I quote the following lines from the Introductory Note: Of the ten Tales of Fez the first nine are selected and translated from Contes Fasis, an admirable volume in which M. E Dermenghen, a young anthropologist and writer of considerable talent and Mohamed El Fasi have made (taking them from the lips of the latter's grandmother) a collection of simple fairy stories quite peculiar to the city of Fez. Their book is the only one which has been written out of this material. The tradition of these tales is an entirely amateur one, and is said to be dying out, they are told in the household at evening, nearly always by women, and though ostensibaly addressed to the children of the house, make a strong appeal to all adults."

Notwithstanding what has been said about the peculiarity of these tales and their tradition, I have found their parallels in Indian tales and I strongly believe that they migrated from India.

In the afore-mentioned Carpenter's Daughter the girl shows remarkable intelligence in solving riddles and deciding issues and so pleases the Sultan that he marries her. She answers to her proto-type, Amarā (ther iddle-unlocking maiden), whom Bodhisattva Mahauṣadha marries (Mahā ummagga Jat. no. 546.)

It may seem rather incongruous to introduce here the laughingand-weeping motif<sup>2</sup> and make it nestle in a single sentence with the task-motif, and the fix is got over by applying onion to the eyes to force tears! And the naivete of the remedy appears when we con-

<sup>2.</sup> A stock motif-Cf. Jat. 1, 52; the Four Princes pp. 434-35 in FTK; RTP (p. 161); TP (pp. 243 ff) etc.

sider its probable origin in Jat. no. 546 where Amarā explains why she laughs and weeps: Sā Mahāsattam mahāsampattiyam thitam na sanjāni, oloketvā ca pana hasi ceva rodi ca. So ubhinnam pi kāranam pucchi. Atha nam sā evam āha: "Sāmi, aham hasamānā tava sampattim oloketvā …aho punnānam phalam nāma'ti hasim, rodamānā pana 'idāni parassa rakkhita-gopita vatthumhi aparajjhitvā Nirayam gamissatīti tayi kārunnena rodin'ti.

But this is not to be wondered at. Such an ancient tale as the Jātaka must have gone in course of time through a varied deciduous process and one item of the tale in a strange permutation was at a later time transported from India to Fez by some trader—of Fez or India.

#### MOTIF-INTELLIGENCE-TEST IN BRIDE CHOOSING.

To test the intelligenc of a girl with a view to find out whether she would make a suitable partner in life is a familiar motif. The modus operandi is to converse with her in an enigmatic or paradoxical way, or propound riddles to her and see whether she understands the enigma or the riddle and returns the right answer. The earliest instance of this device I have come across is to be found in the said Jātaka when Mahosadha goes out, finds the beautiful and auspicious-mark-bearing Amarā, the daughter of a poor \*\*sresth\*\*, who rightly understands the sign language and otherwise passes inteligence tests, and ultimately marries her.

We have seen how conundrums were tackled by Rohaka and his congener Abhayakumāra in Jain versions, as well as by Mahosadha in Jātaka and its derivative in TT (Mahauṣadha and Viśākhā) and that brides pass intelligence test e.g. Amarā and the Fez girl. Now here is a Lithuanian tale, a near though thin parallel of the Tibetan tale: "A gentleman promises to marry a village maiden if she can fulfil certain conditions: If you come to me reit! er clothed nor bare, nor riding nor driving, nor walking, not along the road, not beside the road, nor on the footpath in summer and likewise in winter and then I will marry you."

The Sultan in the Fez tale sets two other tests to the Carpenter's daughter which undoubtedly prove their Indian origin.

Test no. 2. The Sultan ordered a robe to be made out of a block of marble. The Carpenter's daughter gave the advice: "Request

the Sultan to send some threads of sand to sew the robe with, "for sample." This is obviously suggested by Test no. 15 of Jat 546 where we find Mahosadha advises the villagers to request the King to send as sample some old ropes of sand. In TT Purna is advised by Mahausadha to request the King to send as sample a rope of sand, similarly in NSC.

Test no. 3. One day the Sultan had to judge between two men who were disputing over a newborn foal. The one owned a gelding, the other a mare, and both animals dwelt in the same stable with each of the men looking after them in alternate days. was full", said the plaintiff, "and on the day she was due to bring forth, it was my comrade's turn to look after the stable. I entered in the evening I saw the newborn foal under the gelding and not under my mare. O Commander of the Faithful, does it not nevertheless belong to me in spite of the perfidious substitution?" The Sultan gave the judgment: "The foal belongs to the man under whose beast it was found, you may retire." The aggrieved suitor was advised by the Carpenter's daughter to complain that fishes ate up the young shoots of grain he sowed in a field. When the Sultan said, 'Do fishes eat grass?' he replied: "But do geldings bring forth?" Of this tale we find many parallels in Indian folk lore. parallel occurs in FTS story of Changed Calf. (no. XII). I have thoroughly discussed the "impossibilities" motif in JBORS (Vol. XII, pp. 561 ff) where I have cited Test no. 13 (Jat. 546), the Orissan folk tale Bitua Nana, Ho (Dūkua), Swynnerton's Indian Nights Entertainments (the traveller and the oil man), Stumme's Tunische Marchen, Grimm's Die Kluge Baurentochter, Kaden's Unter den olivenbaumen etc.

In S-K we find that Abhayamatt, the intelligent daughter of Somasarma, elucidates some unintelligible questions that Śrenika put to her father whereupon Śrenika is impressed by her intelligence and marries her.

Śrenika proposes to Somaśarma:

Mām skandhena vaha tvam bho tvām vā pathi vahāmyaham i

Anena ca vidhānena mārgo gamyo bhaved dvija II

[Carry me on your shoulder, or shall I carry you, on the road? In this wise the road will be easily travelled, O Brāhmaṇa."]

Somasarmā takes Sreņika to be a gahillaka (i. e. one possessed by

demons) and talking incoherently, Abhayamati explains that Srenika means:

Vipra me brūhi cittastham sobhanam hi kathānakam t

Aham vā te gadāmīti sukhena pathi gamyate II

[Tell me, O Brāhmaṇa, some pleasant story that may be in your mind, or shall I tell you one such so that we may have a pleasurable journey?]

This motif is found in other Indian tales, e.g. in FTK, FSP (The Bridegroom who spoke in riddles, no. LXXXIX) etc., also in an Arabian tale mentioned below.

- A. Will you carry me or shall I carry you?
- (a) FTK has: "Don't you think it would be pleasanter if you and I sometimes gave one another a lift?"
- (a 1) FSP has: Kora sets out to find his wife. He travels with an old man and talks to him, "Let us take in turns to carry each other, we shall neither of us get tired and shall do the journey more comfortably."

#### B. In SK:

Pathi ksetram vilokyāyam Kumāro vadati sphutam i

Ksetrapalaka kim ksetram bhaksitam bhaksayisyate Il

[On the way, the Prince sees a cornfield and speaks out: "Will the owner of the field eat the eaten field?]

The girl explains:

Adhuna kş-travakya ya nigadami tatvarthakam !!

Yadi bhaktam samādāya parakīyam hi yujyate !

Tato bhaksitamevedam ksetram janaka mulatah 11

[Abhayamatī says: "Now I will unfold the true import of the question regarding the field, 'If he has already taken the rice and tills the land which thus belongs to another, then, O father, the field has already been eaten at the root.']

FTK has: The meaning is—'If he has been a debtor, the produce is as good as eaten to him, i. e. it would have to go to his creditor.'

In the TI story of the Dumb Cripple (which I strongly believe to be the Tibetan version of the Muga-pakkha-jātaka no. 538) the Prince remarks: "If this heap of grains were not continually devoured at its base it would become great" and explains: "The tillers of the

soil, after they have borrowed corn and have used it are obliged to give a large heap of corn, therefore they consume it at the base."

The Arabian tale referred to occurs in the Ninety Short Tales of Love and Women from the Arabic being the Eighth volume of Eastern Love Series (English version by E. Powys Mathers, 1928): Tale no. 74—A Suitable Couple, wherein Al-Sharki tells the following:

Among the most subtle and intelligent Arabs of his time was a "By Allah," he said, "I will wander until I have man named Shann found my equal for a wife." As he was on his journey, he met a man and asked him where he was going. The other replied that he was going to such and such a place, naming a village to which Shann himself was making. So the two travelled tegether, and as they went, Shann said, "Will you carry me, or shall I carry you?" "You are a fool", the other replied, "I am mounted and so are you. how then can I carry you or you me?" Shann fell silent and they went on until they saw a harvest ripe for the reapers Shann: "Do you think this harvest has been eaten or not eaten?" "Fool", answered the other, "you see a harvest ripe for the reapers, how then could it be already eaten?" Shann remained silent until they were at the entrance of the village and met a funeral procession. Then he asked, "Do you think the corpse is dead or not dead?" Shann's host had a daughter named Tabakah "O father", said the girl, "this is no fool. When he asked whether he should carry you or you him, he meant, would you tell him a story to shorten the way or should he tell you one? Regarding harvest he meant to ask whether or not the owner had already sold it and eaten the price of it. Regarding funeral whether or not the dead man had left a posterity to keep his name alive." Shann took the girl into his family. When folks saw them they rose to sav, 'A Tabakah for a Shann'. the expression passed into a proverb — Al-Mafaddal, kitab-ul-Fakhir.

Regarding the third question about the funeral, the FTK and RTP have a slight variation in that a question is asked by the hero when entering a city whether it is a cemetery or not being as silent as the grave. I have not found any Indian parallel, Jain or Buddhist; but in the Tibetan tale Dumb Cripple occurs the enigma: The Prince saw four men carrying a corpse and said: "Is the corpse that of a dead man or of a living man? (p. 249)", and explained: "The corpse

of him who has committed a crime is the corpse of one who is dead, but the corpse of him who has accomplished a good action is the corpse of one who is alive."

It is evident that both the Arabian and Tibetan tales have been derived from a common Indian original which will come to light on further investigation. I have traced some other Arabian tales in the Eastern Love series to their Indian originals.

I am citing from SK some other examples of intelligence test.

(a) The King orders the villagers to bring a well (baṭa-kūpa) to him.

Vațakūpo bhavadgrāme laghumṛṣṭa jalastarām I

Vidyate śrutamasmābhistamānayata matpurā ||Sl.116||

The villagers were advised to return the answer:

Asmābhi sarvathā prokta vatakūpo naresvara i

Yāhi tvam svāminamasmākam samīpam na ca yāti sah IISI. 12311

Nandagrāmena sarveņa tathoktamapi na gacchati I

Tālam datvā tadā so'yam Nandagrāmād vahişkṛtah 1112411

Vasikaranamadhye tu samaste vasudhā tale !

bhavanti yositah pumsain vasikaranamuttamam 1112511

Evam so vatakupo'pi bhūpa kūpikayā vinā I

Ānetum mattahastīva tvatsamīpam na sakyate 1113211

So they asked the King to send as a decoy a svacchamṛṣṭajala-pūrṇā lalitā varakūpikā (a charming she-well) to seduce the Vaṭakūpa to come to the King. Hariṣeṇa has given an amorous touch to improve on the original The NSC has this:

A few days later the King sent the following order: "In your village exists a well full of sweet water, send it soon to me." Rohaka advised the following reply to be sent: "This well, sir, is a village well (i. e. rustic). Villagers are naturally timid and have no faith in any one but their own kindred; so kindly send some city well, so that believing in him he may come with him."

Compare with it Test no. 16 in Jat 546—'The Tank':

The following counterquip was devised. Some were asked to say: "Sire, inasmuch as your majesty has ordered the people of the East Market Town to send you a tank, we brought a great tank to suit your taste, but she being used to a life in the forest, no sooner saw the town with its walls, moats and watch towers than she took fright

and broke the rope and off into the forest. Give us then the old tank, we will yoke them together and bring the other back."

(b) The King (Śrenika) orders the village to be placed to the west of the vaṭa-kūpa; and the order was executed thus:

Tatah paścimadigbhāge nṛpavākyena vegatah | sthāpito vaṭakūpasya Nandagrāmo dvijerayaṃ ||153||

The NSC has this: Then again after the lapse of a few days the King sent another order: "The forest lying to the east of the village must be brought to its west." Here again following the advice of Rohaka the village moved to the east of the forest which was consequently placed towards its west.

The Jataka Test no. 17 answers to the above. In the TI there is a curious mixture of tank and park with the above mentioned characteristics. Here Purna was ordered to supply a park with kitchen gardens, fruit trees and tanks. Mahausadha requests the King to send hither one of the parks belonging to the palace as no one among the mountains knows anything about a park of that kind.

There are some other items in the SK regarding the birth of Abhayakumāra, his naming, his quest of his father, further test of intelligence etc which have remarkable similarity to NSC, and  $N\bar{a}y\bar{a}$ .

Now under the heading of Khuddaga (ring), the fourth tale in the autpattiki buddhi series of tales in NSC we get the following (in summary):

Śrenika, son of Prasenajit, King of Rājagṛha, not getting sufficient consideration at the hands of his father, becomes dejected and leaves the country in disguise. By and by he comes to the city of Bennataţa, and sits in the shop of a śreṣṭhī of slender means. The latter having chanced to make a rich bargain attributes his good fortune to Śrenika, brings him to his house as a guest (pāhūna) and ultimately gives his daughter Nandā in marriage to him. After a few days Nandā conceives. Meanwhile Prasenajit perceiving his end to be fast approaching sends officers to Śrenika bidding him return immediately. Thereupon at the time of leaving Nandā Śrenika gives her a tablet on which he inscribes the following message: We are cow-herds (employing a word having the double entendre of King, gopāla or such) having residence at Rājagṛhī possesing white walls (paṇḍara-kuḍḍā); if you have need of us, come." [In \$K\$ we have:

Bhūyo bhāryādvayam prāha Śrenikah prītimānasah |
Anyonya premasambaddham tanmukhāmbhoja vikṣaṇam ||sl. 102||
Yadi kasyāpi me kāryam pure Rājagrhe pare |
Pāndurādikutim drstvā sa samāgacchatu drutam ||103|| ]

Now a great being falling from heaven (Devaloka) enters the womb of Nandā Hence she experiences a peculiar craving (dohada', viz. that of mounting an elephant, scattering riches among all, and giving them abhaya (assurance of fearlessness). Her father fulfils her desire. The child is delivered and in proper time he is named Abhaya, after his mother's dohada. This also is what we find in Nāyā. The boy grew up and one day asked his mother about his father. She told him every thing and gave him the abhijāna (inscribd tablet), from which he divined that his father was the King of Rājagsha. He set out for Rājagsha with his mother in the company of a caravan of marchant- in quest of his father, acame to the outskirts of the city and recognised the white palace (SK has: suklādikutikām prāpya tatpītā etc.)

Revolving within himself what he should contrive to see the King he walked on and saw a crowd of people round a dry well. He was told that the person who standing on the margin of the well would be able to lift the King's ring lying inside the well with his own hands would be rewarded. Abhaya undertook the task, and taking a careful look at the ring inside, threw some raw cowdung at it which thereby got stuck in, and when the cowdung dried up, he filled the dry well with water (from some other well), and when the dry co viding cake with the ring embedded in it floated up to the surface of the well (where he stood on its margin), he took it

<sup>3.</sup> The story of Abhayakungras is differently told in the TT. (VI Prince Jivaka, pp. 88 ff.) It is related there that Bimbisāra, King of Rājā gṭha, went to Vaisāli, consorted with the famous courtesan Āmrapāli, as a result of which she conceived. Bimbisāra gave her a robe and a ring saying: "But if it be a son, put on him this robe, press the seal of this ring on his neck and send him to me. Āmrapāli later sent the boy with merchants directing them to place him at the gate after having stamped the seal of the ring on his neck. She asked the boy to climb up to the King's breast. "Should any one say the boy knows no fear, ask whether a son has anything to fear from his father." The King said that the boy was without fear, so he was named Prince Abhaya.

up in his hands, detatched it and gave it to the King who recognised him for his son. The same incident is found in Nāyā Hariṣeṇa however makes. Abhayakumāra gaddhiķā lambik ā:āvļho to approach Śrenika, though substantial agreement is otherwise found.

There is another episode related in the SK (slokas 138-149) narrating how the wise Abhayakumāra solved the problem of finding the weight of an elephant. He caused the elephant to be placed on a boat in the water (of a tank) by many men, and marked well that the boat (with the load) had sunk to a certain level; the elephant was then taken down and the boat was filled with stones till it sank to that selfsame level. Then the stones were brought down to the earth and were severally weighed; the separate weights were then totalled and yielded so much pala, which indicated the weight of the elephant.

Nāvam hastipramāņena grāvabhih paripūryya !
Anuttāryya tatah kṣipram sakalamapi bhūtale !! 148!!
Tulayā tolayitvemān palabhārapramā nikam ! etc.
This exactly corresponds to the title Gaya in the NSC.

Let us take another tale from the BK:

2. Śrībhūtipurohita-kathānakam (110. 78)

A merchant named Sumitra, hearing the reputation of Śribhuti as an honest person who kept deposits of valuable gems, jewels etc entrusted to him (maṇiratnāni divyāni bahumūlyāni), went to him and deposited with him some of his jewels on the eve of his departure to Ratnadvīpa for trade. On his return he went to Śribhūti and demanded the deposit to be returned, but Śribhūti said: "Piśācena grhītah kiṃ yena māṇ tāni yācase?" Sumitra got distracted, climbed up a tāmarind tree 'tintinī vṛkṣa') near the room of Queen Rāmadattā and kept up the cry:

Aho narendra cănyāyastatpure vartate dhună | Śrībhūtinā gṛhītāni pañcaratnāni sma dhruvam []sl. 55]]

One day when the King and Śrībhūti were playing at dice Rāmadattā cleverly asked Śrībhūti for his sābhijāānāṃ (sign of identification), and despatched her own servant Buddhimati to his Brāhmaṇī (wife). Buddhimati was instructed by Rāmadattā to pretend that she had been sent by Śrībhūti to get the paāraratānni, and satisfied her by giving an account of the sābhijāānas, viz (1) he

ate ghrlasaṃyukta pāyasaṃ that day, (2) his yojāopavīta was won by the king, and (3) she produced Śrtbhūti's signet-ring. Thereupon the Brāhmaṇī delivered the paācaratnāni to Buddhimatī who brought them to Rāmadattā. The king mixed them up with some of his own jewels and invited Sumitra to identify his own jewels, and when the latter recognised and picked out his own jewels, they were returned to him. Śrībhūti was mounted on an ass and banished the realm.

A very close parallel to this we find in the Mahāpurāṇa of Puṣpadanta (Saṃdhi LVII):

There was a King named Simhasena in the city of Simhapura. His Oueen was Ramadatta. He had two ministers Sribhuti and Satvaghosha. There was a merchant named Bhadramitra who obtained precious gems in Ratnadvipa which during his halt at Simhapura he deposited with Satyaghosha. After some time Bhadramitra asked for the return of his gems, but Satyaghosha denied all knowledge of the gems even though he was questioned by the King. Bhadramitra then went mad decrying, and climbing up a tree near the King's palace used to cry. Ramadatta got angry with the minister and planned to play a trick on him. She arranged a game of dice with Satyaghosha, in which he lost his signet ring and sacred thread to the queen. She then sent the ring to the treasurer of the minister through her maid and obtained from him the gems of Bhadra mitra. The King got a few of his gems mixed up with those of Bhadramitra to whom they were shown. Bhadramitra picked up only his gems. saying that others were not his. The King was pleased, made them over to him, and punished the minister, treating him as a thief.

Mamti nirakku dhukku avamanahu
Kamsathali svavaviu chūnahu t
Sīsi tīsa kharaṭakkaraghāyahim tāḍiu mallahi
Kuṃciyakāyahim'II

[The tale has a later version in the story of a Brahman being cheated by a dishonest recluse (Cf. the purchita of SK) of his purse which he kept in deposit with him, but subsequently recovered through the trick of a dancing girl (Story no. 17-narrated by Rai Saheb Kashi Prasad of State Panna in Khatola Bundelt of Bundel-

khand in Vol. IX Pt. I-Western Hindi-of Grierson's Linguistic Survey of India.]

The date of the composition of Puspadanta's works is A. D. 959-969, and that of Harisena's BK, A. D. 931-932. One may be tempted to say that Puspadanta borrowed the tale from Harisena, so close are the similarities. But considering the interval between the two sets of dates to be too short, the distance between the localities of residence of the two authors, the difficulty of communication, the want of opportunity for publicity etc. the theory of borrowing seems to be too presumptuous to be hazarded. The most likely explanation of similarities in the tales is that they are drawn upon from a common source. This story appears under the title Muddiya (seal) also in NSC of Malayagiri:

In a certain city lived a priest who was renowned everywhere for his honesty, viz that he invariably returned in the same condition even after the lapse of a long time whatever was deposited with him in trust (nikkhepa, Skt. niksepa, i. e. nyāsa). Knowing this a certain dramaka (poor man) deposited with him his things and went to another country. After a long time he returned and demanded back his property. The priest wholly denied it, and asked him, "Who are you? What is your deposit like?" The unfortunate beggar thus balked and not getting back his property became vacant minded On his behalf a minister requested the King to ask the priest to return the things to the dramaka. The priest prevaricated. However one day while playing with the priest the King cleverly got the signet ring (bearing name) of the priest in exchange of his, and secretly sent some one with it to the priest's wife to tell her: "The priest has sent me to you; here is his seal as credential; please hand over to me quickly the bag containing one thousand pieces of gold pledged to him by the beggar on a certain day, time and place. The priest's wife, seeing her husband's seal, made over the said bag to him. The dramaka identified it from among others with which the King caused it to be mixed up. The King restored it to him and cut out the tongue of the priest.

The date of Malayagiri has been suggested by P. K. Gode to be A. D. 1100-1175 (J. A. Vol V. p. 136). Yet I can not confidently declare that Malayagiri borrowed from Puspadanta or Harisena. The

Prakrit titles of the tales in the verses of the Nandisutra barely mentioned were enough for the understanding of the hearers, so well acquainted were they with the tales at the time. Thus the tales were very ancient, were widely prevalent, and were found distributed all over India. In later times the allusion to the tales to the popular audience might have become dim and hazy and needed elucidation by commentators, who were more knowing. The descendants of these tales appear in different parts of India in various guises (most of them retaining the substantial core, abridged or embellished) in which the constituent elements and ingredients of tales and motifs appear in countless permutations and combinations to produce a kaleidoscopic effect. They are Jain or Buddhist according as they appear in the literature concerned, and Sindhi, Kashmiri, Gujrati, Mařāthi, Oriya, Bengali, Assamese, Deccani, etc. according to territorial, and Santali, Ho, Mikir etc. according to ethnographical distribution.

Concerning the migration of tales from India to foreign countries I am adducing one more tale from the BK, viz. Dhanadevādīkathānakam (no. 150).

At Ujjayini in Avanti vişaya lived the banker Suhasta; his wife was the ganikā (courtesan) Vasantatilakā who gave birth to a twin (Yugalam nara-strī)—a boy and a girl She exposed both of them, thus:

Evam vicintya tām kanyām raktakambalabhūşitām ! Nagarī dakṣiṇāśāyām mumoca gaṇikā sakā !! Sl 10 !! Sutam tam jātamātram sā raktakambalaveṣṭitam ! Nagaryām uttarāśāyām tatyāja karuṇojjhitā !! 11 !!

Suketu, a merchant from Prayāga, chanced to find the girl and gave her to his wife who named her Kamalā. Another merchant from Sāketa named Subhadra picked up the boy, who was named Dhanadeva. When both of them grew up it so chanced that Dhana deva married Kamalā at Ujjayinī and brought her to Sāketa. Once Dhanadeva went to Ujjayīnī and consorted with his mother Vasantatilakā, who conceived and gave birth to a boy. Kamalā was apprised of the situation by a muni. She turned Kṣullikū (nun), came to the house of Vasantatilakā and

Tadgrhe dārakam dṛṣṭvā rudantam paruṣasvanam |
Paṭhantī Kamalā ślokam cakāraiṣā'sya śāntatām ||
Putro'si me śiśo nūnam bhrāṭṛvyo'si sahodarah |
Tvam devaro'si me vatsa maccittānanda dāyaka ||
Yaste pitā sa me kānto bāla prāṇāti ballabhah |
Mā kranda putra mā kranda Kamaleti jagau śiśum ||

The tale has a close parallel to the story of courtesan Kuberasenā in Hemacandra's Parik'staparvaş (canto II slokas 224-314—see introduction and footnote by Jacobi). Both of these tales had an earlier parallel in a story of the sixth Bhava of Haribhadra's Samarāniccakahā.

For a parallel see the tale of Utpalavarṇā in TT, which is itself derived from the  $Therig\bar{a}th\bar{a}$  commy And it has a parallel to a tale of Ancient Israel.<sup>5</sup>

The Tibetan tale clearly owes its origin to Buddhist source in Pāli and Sanskritic literature. How did it get into the Israel country? Many old Buddhist religious texts reached Khotān, and neighbouring countries, for which see e. g. Khotanese Aparimitāyula Sūtra in the Manuscript Remains of Bullhist Literature in Eastern Turkestan edited by A. F. Rudolf Hoernla. But probably in later times the tales might have migrated as indicated below.

In an elaborate note given in Appendix I to his "Ocean of Story" Vol VIII Mr. N. M. Penzer says about the Swan-Maiden motif that "we at once find this in several Persian collections, whence it soon reached Arabia, whence it branched north wards to Turkey and Russia, and westwards to Tunis, Algeria and Morocco, and across the Sahara to the West-African coast, as well as Zanzibar, Zululand and Madagascar. This line of migration is one that we should expect not only because of the early trade relations between East Africa,

<sup>4.</sup> P. K. Gode thinks the date of Haribhadra to be about A. D. 750. Dr. A. N. Upadhye also places him in A. D. 8th century.

The traditional date of the death of Haribhadra is Samvat 585 and Vira year 1055 corresponding to A D 528 Prof. Leumann took it to be G. E., ie. A. D 904, which in my opinion is wrong. Hemachandra's date is A. D. 1089-1172.

<sup>5.</sup> See my article Some Tales of Ancient Israel, their Originals and Parallels in IHQ Vol. XIX (Sept. and Dec., 1943) containing B Various relations between a woman and her son, pp. 348-349.

Arabia and India, but also and more especially because of the Mahommedan invasion of India.....starting in the northerly direction we find our motif firmly established in Tibet, among the Tartars, Kalmucks and Mongolians, as well as among such tribes of Northern Siberia as the Samoyeds, Yakuts and Chukchis, who dwell on the Bering strait. A more interesting feature is that at this point the motif crosses the Bering Strait into North America and so on to Greenland......Setting out eastward we find the motif occuring in stories from Burma, Indo-China, China, Japan and also the Philippines. If we travel in the south-easterly direction we will find it in Sumatra, the Mentawei Islands, Java, Borneo, Celebes, the Moluccas, New Guinea, Micronesia, Melanesia, Polynesia, Australia and New Zealand." Mr. Penzer has given an elaborate list of the published contes, legends, märchen etc. of all these countries with the names of authors. Speaking of the lines of migration which radiate from India he observes: "......To a large extent they tell us the history of India itself. They tell us of the gradual expansion of Hinduism and Buddhism in the East and South-East, while in the north they exhibit the results of the invasion of Islam. That the great highways both of land and sea would be followed in any migration is natural enough ......" If the Swan Maiden motif has travelled along the lines of migration radiating from India as indicated above, other motifs and tales could have done likewise.

Speaking about the European parallels to stories in the Kathākoša Tawney says in the introduction (pp. XVI-XVII): "It is in my opinion highly probable that the European stories in which the resemblances appear were borrowed from India. Stories actually travelled through Persia to Europe....... But it may reasonably be asked how these Jain stories came to be carried to far distant countries in view of the fact that Jainism has been almost entirely limited to India. The true explanation probably is that these stories were carried abroad not by the Jains, but by the Buddhists, for both Jains and Buddhists used the folklore of Eastern India, for the purpose of religious edification ....."

Regarding migration of tales from India I have already expressed my opinion on pages 232-233 of my article Some Tales of Ancient Israel referred to above. Inside or outside India they were par

excellence Indian tales whatever might be the channels of dissemination.

It is interesting to note that the author of the Nāyā was acquainted with foreigners who were made attendants of Meghakumāra during the ceremony of naming (p. 38) along with other Indian servants of tribal origin:

Cilāiyāhim Vāmanivadabhi babbarī bausi joniya palhavinaisiniyā-cāghorugiņilāsiya lausiya damili siṃhali ārabi pulimdi pakkaņi bahali marumdi savari pārasthim nānādesthim videsaparimamdiyāhīm ...... where we recognise at least the inhabitants of Barbaradeśa (Barbary?) and Arabia, and Yonas (Greeks), Pahlavas (Parthians), Pārastkas (Persians) Drāvidas, Siṃhalese, Pulindas, Śabaras, Muruṇdas, Kirātas, etc. And this suggests some sort of communication.

Regarding the question how far Harişena was indebted to his predecessors, we have to wait till some work of some author, of nearly the same size as his, is discovered which may confidently be said to be his immediate inspirer. He has utilised the stories in the Jaina canonical texts such as the Nāyā, Nandtsūtra, etc. and some other familiar prevalent legends, but for that reason he cannot be called a borrower in proper sense.

# SYADVĀDA—AN EPISTEMOLOGICAL SOLU I ON OF WORLD-TENSION.

By

Prof Ram Jee Singh M. A. Continued from Page 32, Volume XIX. No. 2.

### Syadvada and Nayavada:-

Broadly, knowledge according to the Jaina is of two kinds-Pramana and Nava: knowledge of a thing in itself and knowledge of a thing in its relation. 1 A Nava is a standpoint from which we make a statement about a thing.<sup>9</sup> A thing conceived from one particular point of view is the object of Naya or one sided know. ledge. In Sapthhangi Naya, where we find pluralistic doctrine of the Jaina Dialectics, Muni Jin Vijova save that the doctrine points to the relativity of knowledge concerning all the objects of the world.4 Champat Rai Jain describes Naya as a Path or way which implies in conection with philosophy, the method of accurate thinking, hence he calls Nava as the "Science of thought" In Nyava Karnika's introduction Mohan Lall Desai holds that Nyaya Vidya or Philosophy of Standpoints is an essential department of knowledge by itself, and bears the same relation to philosophy as logic does to thought or grammer to language or speech. 8 Nathmal Tatia calls Nayaways of approach and observation. 7 Broadly Nyayas are divided

- 1 Umāswāti—Tattvarthdhigamsutra—प्रमाणनयैरश्चिगमः ६।१
- 2 Radhakrishnan-History of Indian Philosophy-Vol I. P 298
- 3(a) Nyāyāvatār Eng. Tr. S.C. Vidya Bhusan Slok 29
- (b) न्यायदीपिका-Page 125 प्रमाखागृहीतार्थेक देशप्राही प्रमासुरिभप्राय विशेष: -
- (c) कवीय स्वय-४२ नयोज्ञातुरभिमायः।
- (d) स्याद्वाद्मंजरी-श्लोक २८
- (e) परीक्षामुखम्-स्याद्वादप्रविभक्तार्थे, विशेषव्यं जकोनयः—XIX
- (f) श्राप्तमीमांसा १०६
- 4 The Saptvangi Naya-Kannomal Jain-Introduction.
- 5 Nayaya-The Science of Thought. C. R. Jain-Ch. I.
- 6 Nyaya Karnika—Eng Tr. Mohan Lall
- 7 Nathmal Tatia—Article in Proceedings of Indian Philosophical Congress Mysore. 1952.

into Noumenal and Phenomenal, each further divided into ten and six sub-classes respectively.<sup>1</sup> According to more populer scheme, the Nayas are seven, placed under two broad classes of Arthanaya and Sabdnaya, as they refer to object and meaning <sup>2</sup> So these seven Nayas may be in short called the heptagonic forms of our outological enquiry<sup>3</sup> or one-sided method of comprehension of seven kinds.<sup>74</sup> In fact there may be as many kinds of Nyaya as there are modes of speech.<sup>5</sup>

Full knowledge of all characters even of a particle of dust cannot be claimed by anyone of us, because of our limitation and bias for a particular angle of vision.<sup>6</sup> Truth is relative to our standpoint. We cannot affirm or deny anything absolutely of any object owing to the endless complexity of things. Being is not of a persistent unalterable nature. Every statement of a thing is necessarily one sided and incomplete.<sup>7</sup> A thing may be true or untrue or partake of both while being neither.<sup>8</sup> The ordinary human being cannot rise above the limitations of his senses; so his apprehension of reality is partial and valid only from a particular point of view. Thus Nayavada is an unique instrument of analysis.<sup>9</sup>

### Seven Nayas and their Fallacies:-

Naigam Nayas or non-distinguished regards object as possessing both the general and the specific properties, because no one can live

- 1(a) Nahar & Ghosh—An Epitoma of Jainism Ch III Jaina Logic of Nyaya
  - (h) एव नयोद्विविधो दृश्यार्थिक: पर्यायाधिकश्चेयति । जेन दर्शन ४२ ।
  - (c) द्रव्यार्थिकनयः पर्यायार्थिकनयश्चेति । न्यायदीपिका १२५ ।
  - (d) नगोद्धिविध:-सर्वार्थसिद्धि 1-६
  - (e) द्रवय पर्यायगोचरै-तन्वार्थ श्लोक पृ०-२६२
  - 2 Radha Krishnan-Hist. of Indian Philosophy. Vol 1-299
  - 3 Epitome of Jainism Ch: III
  - 4 Nyāyāvatār—Sl. 29
  - 5 Syadvad Minjari-अवहुन्ना वचगपहा ताबहुन्ना चेवहुति नयवाची
  - 6 Nath Mal Tatia-Nayas etc. Page 192
  - 7 Encyclopedia Britanica—Vol 12 Page 867 14th. Ed.
  - 8 Encyclo. of Religion & Ethics-Vol I Page 262 Ed. by Hoerunle
  - 9 A. N. Upadhye-Silver Jubliee Vol I Jainism (Article) Page 134

withoutithe other;¹ all objects possess two kinds of properties Samanya and Visesha.² So this way of pantascopic observation³ criticises the one sided and wrong view of Nyaya-Vaishesika realism according to which Samanya and Vishesha have seperate existences from the object. Thus there is the synthesis of long drawn conflict between the universal and the particular.⁴ Hence Nyaya-vaishesika is accused of an abstractionist outlook technically called the Fallacy Naiga-māvāsa. (नेगमाभास).⁵

Nextly, Sangraha Naya (संग्रह्मय) remedies the extremism of universal and particular. In fact there can be no universal apart from the particular and vise versa. For example, not a single nimb or mango or any other tree can be conceived apart from vegetableness, so finger cannot be considered apart from hands. So Adwatins and Sankhyas, Plato and Kant etc are accused of the Fallacy of Sangrahāvās or who recognise universal alone as real.

An extremist assertion is likely to be met with a diametrically opposite view of analytic and particularistic approach where we will meet the charvakas to whom object possess only the specific properties which is non-existent like donkey's horn. So this practical and particularistic view is to meet with the fallacy of wrong selection of species called Vyavhārāvāsa (व्यवहाराभास), where one eats vege-

१(क) नय कर्णिकाः —श्लोक ५ नैगमोमन्यते वस्तु तदेतदुभयाःमकम् । निर्विशेष न सामान्यं विशेषोद्यो तहिना ।

ख) न+एक+गम=Not +one+aspect.

२ अर्थाः सर्वेऽपि सामान्य विशेषाउभयात्मकाः-नय कश्विका श्लोक ।

<sup>3</sup> Nath Mal Tatia-Ibid

४(क) नय कर्षिका-Sloke 10

<sup>(</sup>स) जैन दर्शनसार-Page 42

<sup>(</sup>ग) परीक्षा मुखम् ch. iv. Sl. l सामान्य विशेषारमानद्धी निषयः

<sup>5</sup> Naya Karnika-Introduction

६ संप्रही मन्यते वस्तु सामान्यात्मकमेत्रहि सामान्य व्यतिरिक्तोऽस्ति न विशेषः स्वपुष्पवत् Sl. 6 नय कर्षिका ।

७ विना वनस्पति कांऽपि वृक्षादिनं दृश्यते etc-Sloke 7

न्यायावतार-Sl. 8 विशेषात्मकमेवाथं व्यवहारस्य मन्यते विशेषमिन्नं सामान्यम संस्वरिवषायात् ।।

<sup>9</sup> Naya Karnika-Introduction by Mohan Lall D. Desai

table without being it of any kind, mango 1 etc.

The particularistic approach sometimes forgets the past or the future aspect of a thing and confines only to the present, straightaway refering to the natural thing. To them past is defunct and the future is unborn. The reality is momentary being, a great flux. These are Buddhist and the Heraclitus, who must be charged with the fallacy of straight and direct glimpse, devoid of temporal determinations or with the fallacy is called RUMAINH.

But as the real is expressed and characterised by a word who must also examine the meanings of word. So comes Sabda Naya or verbal standpoint. Each name has it own meaning<sup>5</sup> and different words or (Synonyms)<sup>6</sup> may also refer to the same object. So the relation between terms and meaning is relative one, and when we take them to be absolute we commit the fallacy of Sabdāvāsa,<sup>7</sup> which we find among the nominalist and the grammarians.<sup>8</sup>

So Sambhirudh Naya or Etymological aspect distinguish terms according to their roots. With the difference of the words expressing the same object the significance of the object also differs as ghat (ਬਣ) is, which makes noise like ghat, ghat (ਬਣ ਬਣ) and so on. O So the identification of reality with the root of the word by which it is denoted is the fallacy of Sambhinrudhavasa, again committed by grammarians.

१ नयकर्थिका-Sl. 9. वनस्पतिगृहायोति प्रोक्ते गृहयातिकोऽपि किम्-६

२ नथकर्षिका-Sl. 11, 12, ऋजुसूत्रनयो वस्तुनातीतं नाप्य नागतम्-११ असीते मामागतेन परकीयेन वस्तुना-१२

Nath Mal Tatia—Page 195.

भ नयकथिका-Sl. 12.; न्यायदीपिका-परोक्ष प्रकाश page-85

<sup>4</sup> Radhakrishan-H. I, P. Vol -I.

६ नयकर्णिका-अर्थ शब्दनयोऽनेकै: पर्यायेरेकमेवच मन्यते कुंभकत्वशबटाचेकार्थ वाचका Sl. 14.

७ नयकियान-Introduction.

८ न्यायावतार-Sl. 19. Explanations—मनेकान्तात्मकं वस्तुगोचर " ""३६

<sup>9</sup> Radhakrishnan-H 1. P. 300 Vol. I

१० नयकर्षिका---- Sl. 15. ब्रृते समन्निकडोऽर्थ भिन्न पर्यायभेदतः भिन्नार्थाः क्रत्र कन्नशघटावटपटादिवत्-१५

११ नयकर्षिका—Introduction

<sup>12</sup> Nyāyāvatār—Slok—29

The grammarians reach the climax when they identify reality with such like or specialised form of sixth kind for it argues that if a thing is really recognised, even when it do not fulfil its function, then why can cloth be not called a yarn? If we go against it, we commit the fallacy of Evambhutāvāsa.

#### Doctrine of Sapthhangi:-

Now the Jainas claim to embody all these seven aspects in their philosophy, hence treat it like a judge over all systems of philosophy which are seperately one-sided. So this is the doctrine of liberal pluralism as contrasted with dogmatic monism. To a realist pot exist as it is, independent of the mind, to an idealist. pot has no existence in the world outside. To a nominalist the pot is a sign in the outward world which calls up it image in the mind, to a Buddhist pot is nothing but a continuous stream of changes. So also to Bergson it is a great flux. Perceptionist regard the pot only as a bundle of qualities without any substratum containing them. But to a Spencerian Positivist pot is a vivid idea the causes of which are unknowable. However to the Vedantins pot is a figment of illusion, a thing of nescience. All these philosophers look at the pot more or less from one dominating point of view, while neglecting the other.5 The Jain logicians welcome all the light that comes from different ways of approach and integrates them in one whole in which all these finite traits can co-subsist. All philosophical disputes

नयक्षिका —Slok-17. एक पर्यायानिध्यति वस्तु च मन्यते
 कार्यं स्वकीयं कुर्वायिकं भूतन्यो ध्रम् १७

<sup>2</sup> Radhakrishna-H. I. P. Vol. I Page 300.

३ नयक्रसिंका—Slok-18 यदि कार्यमकुर्वासोऽपीप्यते तत्तवा सचेत् तदा पदेऽपि न घट व्यपदेशः किमिष्यते-१८

४ नयकविका—सर्वे नया श्रिप विरोध भृतो मिथस्ते सभ्यम साधूनामयं भगवान भजन्ते । भूपा इव प्रति महाभुवि सार्वभौम पादाम्बुजं प्रधान्युक्ति पराजिता प्राक-२२

<sup>5</sup> Saptbhangi Naya—Kannomal Jain.

<sup>6</sup> Nath Mal Tatia-198.

arise out of a confusion of standpoints. Even in practical life we find that a man is father in relation to a particular boy, in relation to another boy he is not father, in relation to both the boys taken together he is the father and is not the father, and since both the ideas cannot be conveyed in words at the same time, he may be called indescribable.2 Considering all these standpoints, a marvellous mechanism of Syadvada or Sapthhangi has been worked out which is an unique organon of knowledge to grasp the manifoldness of reality. When the reality is dynamic and truth is manifold, our task of knowing the truth becomes difficult for there is nothing certain on account of endless complexities of things,3 and hence the expression at truth must be equally difficult if not more, for the words fail to describe the different characters of a thing at the same time 4 So the speaker does describe one character which is prominent than the other characters in that object. Therefore, we have no right to make any absolute judgment. Every proposition gives us only a perhaps, a may be or a Syat 5 Absolute affirmation or negation of any object is therefore unreasonable. All propositions are only hypothetically true. Hence unlike ordinary logic Syadvada recognizes conditional predication, which is expressed by the prefix Syat. Logic of Syadvada differs from ordinary logic in the fact that instead of two kinds of judgment as affirmative and negative it recognises as many as seven forms of Judgment. So Svadvada is also called Sapthhangi.6

# Syadvada-as a Doctrine of Seven Forms of Judgment :-

So far prefix Syat is concerned, we must use, because any substance is unity-in-diversity, so if we insist on absolute predication without condition, the only course open is to dismiss either the

<sup>1.</sup> Radhakrishnan-H. 1 P. Vol. I-302.

<sup>2.</sup> Hira Lall Jain—Jainism, its History, Philosophy and Religion. From Ramkrishna Centenary Volume I.

<sup>3.</sup> Radhakrishnan-H. I. P. 302.

<sup>4.</sup> Kailash Chandra Sidhānta Shāstri - Saptbhangi and Syādvād Premi Abhinandan Granth Page 324.

<sup>5.</sup> Radhakrishnan-H. I. P. Vol. I -Page 302.

<sup>6.</sup> सप्तभिः प्रकारै र्वचनविन्यासः सप्तभंगीति गीयते-स्याहादमं त्ररी Page 278

diversity or the identity as a mere mataphysical fiction.<sup>1</sup> So Anekāntvāda teaches that every single statement may have a partial truth,<sup>2</sup> hence even lord Mahavira, the Omnisient took recourse to a Syat<sup>3</sup> before every sermonic sentence, so much so the scriptural knowledge of the Jainas has been called as Syādvāda by Samantvadra.<sup>4</sup> Even Dr. Hermon Jacobi calls Syādvāda a Synonym of Jainism.<sup>5</sup>

Now, the seven forms of Saptbhangi Syadvada are predicative judgment regarding the same object according to the point of view of speech. As different aspect of reality can be considered from four different perspectives (Nikshep or Nyas) such as name, representation, privation and present condition<sup>6</sup>, similarly seven modes of speech can be considered from four different points of view of its own matter, time, place and nature as well as from other point of view.

Now a thing exists as itself under certain circumstances from the point of its own material, place, time and nature. This table exist as made of wood in this hall at the present moment with such and such shape and size, but this does not exist as made of gold, at another place or at another time of a different shape. So the table exist some how i.e. not always, everywhere, in every shape. Hence let us say somehow the table exists or simply स्याद्दश्चि । Similarly, somehow the table does not exist, when considered from its other point of view. So existence and non-existence are to be asserted accordingly as the element of one or the other is in predominance. Things are considered in relation to their importance and not. Hence Syad Nasti.

<sup>1</sup> Appaswami Chakravarti-Ram Krishna Centenary Vol. I.

<sup>2</sup> Do. Do. Do.

रे स्याद्वाद और सप्तमंगी-लेखक-कैनाशवन्द्र सिद्धान्तशास्त्री-प्रेमी प्रभिनंदन प्रन्थ ३३८

४ श्राप्तमीमांसा-स्यादाद हेवलज्ञाने वस्तुतत्वप्रकाशने-

<sup>5</sup> H. Jacobi-Ency, Religion and Ethics Vol 7 Page 465.

६ नाम स्थापनाद्रव्य सावस्तन्न्यासः---१-५-नत्वार्थ सूत्र

स्वद्गन्यः, स्वकासः, स्वक्षेत्रः, स्वरूपः—परद्गन्यः, परकासः, परक्षेत्रः, परक्षः

<sup>8</sup> Radhakrishnan Vol. I Page 302.

<sup>9</sup> Umaswati-अपितामपितासिद्धः-

But when can the table exist as well as not exist? Yes the table can exist for me in certain form, place etc, and does not exist in other form, place etc. So we may say that the table somehow exists and not exists. स्याद अस्तिच नास्तिच.

But what will we say when we are asked what is the real colour of this table always? The only honest reply would be that the table cannot be described under conditions of the question. Hence Syad Avyaktam. This seems to be something puzzling yet profound. Shankar in his Braham Sutra 2-2-332 charges the Jainas of contradiction. If reality is indiscribable it cannot be expressed something indescribable and again indulging in its verbal description are contradictory things. Some how Sankar forget that it is not called simply "indescribable" but "somehow indescribable" which means that the thing is not indescribable absolutely but only hypothetically Therefore Dr. Ganga Nath Iha3 charges Shankar for not going through the Jaina text. Fani Bhusan Adhikari also for the same, charged Shankar of injustice while presiding over the annual function of Syadvada Mahavidyalaya. 4 This fourth character of indescribability point out that it is impossible to describe a thing without making any particular standpoint.5 Again, philosophical wisdom does not always lie in straight forward affirmative or negative answers. Some times the nature of things are such that they render any description impossible.

The other three of the Saptvangi are found by combining one by one each of the first three standpoints with the fourth, such as Syat Asti ch Avayaktam; Syat Nasti ch Avayaktam and Syat Asti Nasti ch Avayaktam. So from Scienitific standpoint of combination, no other form is possible.

<sup>1.</sup> D. M. Dutta—Indian Philosophy Page 95.

<sup>2.</sup> Brahma Suttra-2-2-3.

नचंडा पदार्थानामवक्तव्यर्थं संभवति अव्यक्तव्यरचेन्नोचेरन् ।

उच्चन्ते यावकायाश्चेति विप्रति विदिम्-१० स्० २-२-३३

Dr. G.N. Jha—' Jain Dharm" by Kailash Chandra Jain Page 74
 Fani Bhusan—Ex. Hd. of Dept. of Philosophy of B. H. U. Page 74 (Ibid).

<sup>5.</sup> D. M Datta-Page 96 Indian Philosophy.

<sup>6.</sup> Nahar and Ghosh—Epitome of Jainism Ch. VII, VIII.

Naya is the analytic and the Saptbhangi is the synthetic method of studying ontological problems. So the defect of Nayavada is supplemented of the method of Saptbhangi, a better organon of knowledge. Samantvadra, the first exponent of Syadvada has characterised Sankhya, Madhyamika, Vaisesika Baudha as representing first four forms of judgment and Aklank has completed by characterising Shankar, Baudha and Yoga as representing the last three. This doctrine insists on the co-relation of affirmation and negation. All judgments are double-edged in their character. All things are existent as well as non-existent. Here three predicates make seven propositions.

#### Examination of Criticisms against Syadvada:-

(1) Fallacy of contradiction - Application of existence and non-existence to the same thing is contradiction.

Reply:—Here existence and non-existence are asserted not from one standpoint. Calling a thing both table and bench is contradiction but when we ascribe to the table from the view point of it matter and non-existence to it from the view point of it changing frame, it is not contradiction.

(2) Fallacy of Vaidhikaran—There ought to be two receptacles for we assume existence and non-existence in the same thing.

Reply:—Tree is only one receptacle though it contains both the qualities of stability and mobility.

(3) Fallacy of Anavasth?:—Statement after statement is made without observing any established rule regarding the finality of things.

Reply:—Things having innumerable characteristics need innumerable predication, hence no fallacy of infinite regress.

(4) Fallacy of Confusion 电电子:—Many confusing things are said of the same object.

<sup>1.</sup> Nahar and Ghosh-Epitome of Jainism Ch VII, VIII.

२ भाष्तमीमांसा कारिका-६-२०

३ ऋष्टसहस्री--ए० १३८-१४२

<sup>4.</sup> Radhakrishnan H. I. P. Vol. 1-304.

<sup>5.</sup> Jacobi-Ency of Religion and Ethics Vol. 7-465.

६ नैकस्मिन्नसंभवात् --- २०५-३३ ब्रह्मसूत्र शंकरभाष्य ।

Reply: - What we say of it are actual.

(5) Fallacy of Vailikar (Intermingling of Qualities) we maintain both existent and non-existent in regard to a thing.

Reply: -Existence is predicated from material standpoint, non-existence from phenomenal standpoint.

(6) Fallacy of Doubt:—Cannot arise because we are definite from particular standpoint.

Where there is doubt, lack of understanding (Artha patti) cannot arise, hence no negationism (Abhāva) and no fraudism (chal), which also go contrary to its extreme realism.

Vyās and Shankarāchārya have also brought in their heavy artilleries to damage one or the other angles of this fortification and force an entrance into the same. Their charges are of contradictionism, indeterminism, doubt, uncertainty, ridiculous.—Self-contradiction, abandoning original position in describing the Avayaktam which are all treated above and elsewhere in this paper.

Besides, contemporary thinkers confuse the pragmatic<sup>8</sup> and pluralistic but realistic attitude of Syādvāda with the same pragmatic and pluralistic but idealistic views of Messers William James, Schiller, Dewey etc. One should remember that even Jaina metaphysics accept Vedic realism and even in the Upanisads<sup>9</sup> we have pluralistic trends. In the Upanisads also we have the glimpses of how the reality reveals itself in different ways at different stages of know-

<sup>1.</sup> केंक स्मिन्न संभवात-२-५ ३३. Brahma Suttra-Sankar-Bhasya.

<sup>2.</sup> Knowledge would be of indeterminate character as doubt or diffidence.

<sup>3.</sup> The knowledge,—the knowabilities, the knowing subject all being indeterminate in themselves, Syndvad cannot be a source of valid knowledge.

<sup>4.</sup> Heaven and freedom both are uncertain

<sup>5.</sup> Ridiculous Self-contradiction.

<sup>6.</sup> Epitome of Jainism ch, 1X Shankar and Syadvada.

<sup>7.</sup> Sir Asutosh Com. vol. III. Art on Jainism.

<sup>8.</sup> D. M. Datta-Page 97 (Indian Philosophy).

E(a) माडूक्योपनिषद्-४-२२-म्रस्तिनादित्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वायुनः
चल्रस्थरो भयामवैद्यन्योग्येव वालिकः-४-३३

<sup>(</sup>b) एकं सिद्धमा बहुधा बदन्ति-Ri. Veda. I-Mandal.

<sup>(</sup>c) श्वं भक्तियोग परिभावित-श्रीमद्भागवत् ।

<sup>(</sup>d) यज्ञहू विष्णो — शतपथ त्र।ह्मय

ledge. However Syadvada is probably due to the Jainas and so it cannot be traced to the Vedas and Upanisads though the Jainas believe that their fundamental creed can be traced back even before the Veda. 3

Then another case of confusion is in comparing Syadvada with the subjectivistic relativism of the Sophist, with the objective Relativism or Relative Absolutism like White-head, Bodin However there is no similarity with Eiestien's relativity except in the most general attitude. To some extent we may find its parallel in old Pyrrohoneanism in the west. The Upanisadic Neti, Neti, the Adwait doctrine of the world as Anirvacya, the yoga doctrine of Pradhāna as Nihsattvāka-nirasat-Nihsadsat and the Sunyavadin's doctrine of the self or the ultimate reality as Catuskotivinirmukta may also be profitably compared. Even on deeper study, we may find something in Kant's thing-in-itself and modern Existentialism including Kirkegaard in this connection. But Pyrroh's prefixing every judgment with a 'may be' must not be thought identical with Jaina Syat, for Pyrrohoneanism relapses into agnosticism or Scepticism, there is no room for Scepticism whatsover in Jaina theory of Syādvād.

Syadvad does not lead to Scepticism. Scepticism means in the minimum, absence of assertion, where as Syadvadins always assert, though what they assert are alternatives. Disjuctive judgment is still judgment, ie. assertion. Many logicians believe that what a disjuctive assert is only the common character of the alternatives, the play with the alternatives being either intellectal experimentation or hesitation as a function of ignorance. Some Hegelians interpret it in terms of identity in-difference. Syadvad on the other hand just insists that there need be no element of identity, abstract or concrete. There is no reason why one blind man should reject the vision of another. Hence each vision is alternatively valid. So either there is no self complete Reality or any such Reality is wholly infinite, a mere demand that refuses to be actualised. The only Scepticism

<sup>1.</sup> Radhakrishnan - H. l. P. Vol. I Page 299.

<sup>2.</sup> Kalidas Bhattacharya-His letter to me.

<sup>3.</sup> Sir Asutosh Com. volume III. Article of Dr. P. C. Bagchi.

<sup>4.</sup> D. M Datta-Indian Philosophy.

<sup>5.</sup> K. Bhattacharya—His letter to me.

that there is concerning the so called self-complete Reality. So where as a Sceptic is Sceptical about any character of Reality, Syadvad is quite definitely assertive in so far asti, nasti etc are concerned. Yet he is more Sceptical than any Sceptic in the world so far as the difiniteness of the ultimate Reality is concerned. He would go even beyond avaktarya (adwaitin so far the world is concerned and Sunga vadin so far ultimate reality is concerned—Kalidas Bhattacharya's letter to me). So at best Syadvada is a form of Relative Absolutism, or objectiver elativism\* but never Scepticism.

So Syadvada stands against all mental absolutism. We can substantiate this relativistic standpoint on the Cosmo-micro-physical ground supported by Einstienian Doctrine of Relativity and Maxwell's equation of electromagnetism which go fundamentally against the notion of absolute truth. When we say, we know this, I am saying more than is strictly correct, because all we know is what happens when the waves reach our bodies <sup>9</sup>

Similarly, researches in Psychology of thinking<sup>3</sup>, Perception of self and conception of self in child Psychology<sup>4</sup> and Psychoanlytical studies in Freudian Narcissism or Adlerian Power factor<sup>5</sup> support relativism. The psychological researches into the nature of emotions was substantiated by the writing of Dostoevski, Kirkegaard, Neitzche, Freud, Jung and others who tried to reveal the force of conscious and subsconscious feelings on the function of character and life. James uttered a definite activistic voluntaristic note in his Radical Empiricism. Graham wallas showed how political aspect were dictated by emotional attachment to Party Shibboleths <sup>6</sup> Mc Dougall attacked the transcendent dextalism of the German idealestic rationalism as well as the sociological hedonism and the epicurean rationlism of the

<sup>\*</sup> D. M. Datta-Indian Philosophy.

<sup>1.</sup> Encyclopaedia Britanica—Vol—19 Page—89. Article on "Relativity" by Sir James Hopwood Jeans. Article on Philosophical Consequences of Relativity by B. Russell.

<sup>2.</sup> B. Russell-Outlines of Philosophy-Ch. on Relativity, 137.

<sup>3 (1)</sup> Psychology of Thought—Two vols. Brand Shard.

 <sup>(2)</sup> Creative Thinking—Warthi mer.
 (3) Psychology of thinking—Dunlop; Humphry.

<sup>4.</sup> Pia get—Work on Child Psychology.

<sup>5</sup> Dr Mohsin—Oral discussion on this subject on 27-12-53, 6. Dr. V. P. Verma—Rationalism, 19-20.

classical economist and the Benthamite liberals Thus relativism in Psychology is a truism.

Again from socio-cultural standpoint, the doctrine of Syadvada is justified for no smooth functioning of society is possible without mutual accommodation and adjustment which presupposes catholicism in thought, and sense of tolerance. In ethics and morality, we know how far relativism is dominating.

In Logic the Doctrine of the Universe of Discourse has a great justification for Syādvāda. Universe of Discourse is sometimes limited to a small portion of the actual universe of things and is sometimes co-extensive with that Universe. The particular aspect or portion of the total system of reality referred to in any judgment may be convinently spoken as the Universe of Discouse. Hence Carveth Read says that supposition (or Universe of Discourse) controls the interpretation of everyword. Logic of Relatives too recognises the truth of Syādvād when it discusses all relations embodied in propositions.

So Syādvāda holds a position of liberal pluralism as contrasted with dogmatic merism.<sup>5</sup> Much of the confusion either of Buddhism or Vedantism is due to the false exaggeration of the relative principles of becoming and being into absolute truths. Same is the case with Parmenidian being and Heraclitan flux. It seems that Syādvāda doctrine has been given to the world after carefully shifting out the truths of a vanity of Philosophical doctrines. It does not originate as some seem to think from a vague indefinite and doubtful mental attitude in regard to things. It gives a practically definite knowledge, Syādvād is never a doctrine of doubt.<sup>7</sup> Manysidedness of the Jaina is the true secret of it irreputable perfection. Nayavada is the touch stone of the dogmatic pronouncement of all one-sided scriptures. It

- 7. Dr. Mohsin-Oral Discussion on 27-12-53.
- 1. Boole-Laws of thought Page-166.
- 2. Keynes-Formal Logic-75-76.
- 3. Carveth Read-Logic-
- 4. A. C. Mitra-Deductive Logic Page-198-200.
- 5. Kannomal-"The Sapthhangi."
- 6. Radhakrishnan-H. I. P.
- 7. Prof A. S. Dhurwa-Syadvad Maryar
- 8. नयकणिका-Mohan Lall D. Desai, Introduction.

is the method of knowing a thing synthetically. Thus the Philosophy of Anekantvada is neither self-contradictory nor vague or indefinite, on the contrary it represent a very sensible view of things in a systematised form. By means of it the seemingly warring ideas and beliefs of different faiths can very well be accommodated and reconciled to each other and then so many clashes would be avoided.

#### Syadvada And World Tension: -

Peace is something which the world eagerly wants but which it does not know to secure Peace needs a new civilisation a new culture a new philosophy, where there is no narrowness and no partiality. Huxley is correct to a great extent when he says that war exist because people wish it to exist.2 We cannot check violence by remaining violent. But non-violence must preceed non-violence in thought. And here Syadvada give us help to practice non-violence in thought, Prof. R. Prasad also holds that Syadvad is an extension of Ahimsa in epistemology.3 Unless we resolve our differences, we are bound to face tension. Analysing the ultimate causes of world tension, we had come to the conclusion that it is ultimately our divergent and conflicting idologies that come in the way. Politico-socioeconomic ideas are interrelated and all of them have definite ideological standpoint. The world is the store-house of great chaos in thought. All the confusion of thought which is prevailing in the world is the outcome of inexhaustive research and the acceptance of a part for the whole. All most all our disputes only betray the pig headedness of the blind men4 who spoke differently about an ele-The outstanding personalities (like Aurobindo, Raman Maharshi etc) spoke to us, in a world over organised by ideological fanaticism, that truth is not exclusive or sectarian. In fact, the spirit of India is a foe to every kind of fanaticism and intellectual narrowness.5 Huxley askes us to persuade people that every idol however noble it may seem, is ultimately a Moloch that

<sup>1.</sup> E Ashirvalham—Is Peace Possible? Journ Pol. Sc.

<sup>2.</sup> Aldous Huxley-"Ends of Means" Page-94.

<sup>3.</sup> Prof R Prasad-Oral discussion.

<sup>4.</sup> नयकणिक।—Introduction by Mohan Lall D. Desai.

<sup>5.</sup> Radhakrishnan-Presidential Address to the Silver Jubilee Session of Indian Philosophical Congress held at Calcutta.

devours it worshippers. In other words, it is fatal to treat the relative and the home made as though it were the Absolute.1

Dr. Schillip also observes that humanity is tottering to day on the brink of the principle of self-annihilation for lack of understanding. It is at the levels of human relationships that we reach the acme of misunderstanding. 3 Prof. Tatia also holds that only intellectual clarity will resolve all conflict and rivalary.4 All dogmatism owes it genesis to this partiality of outlook and fondness for a line of thinking to which a person has accustomed himself." In his message to the Silver Jubilee Session of Indian Philosophical Congress. C.P. Ramaswamy also observes that "work and sacrifice (for peace) can only he on the lines of an abandonment of the so called imperialism and aggresiveness in thought<sup>6</sup>, because peace demands a revolutionary desire, a new simplicity, a new asceticism 7 Blavatsky thinks that when the one party or another thinks himself the sole possessor of absolute truth, it becomes only natural that he should think his neighbours absolutely in the clutches of Error or the Devil.8 These are obvious psychological roots of tensions9 proved by recent Psychological researches. 10 To day one man or one country fight with the other because their views vary. Views are bound to differ, because we are guided by different condition, thought, modes and attitudes. Hence it is wrong to think oneself right and rest others wrong. 11 Here we find that Syadvad represents the highest form of catholicism

<sup>1.</sup> Aldous Huxley-In his message to the Silver Jubilee Session of Indian Philosophical Congress

<sup>2.</sup> Paul Arthur Schillip - On Human Uunderstanding-Silver Jubilee vol. II.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4.</sup> Nath Mal Tatia - Naya ways of Observation? Approach-198.

<sup>5.</sup> Ibid.

<sup>6.</sup> C. P. Ramswamy Ayer-Silver Jubilee vol. Il Message.

<sup>7.</sup> Radhakrishna - Quoted by Ramasury - Ibid.

<sup>8.</sup> H. P. Blavatsky-The Secret Doctrine

<sup>9.</sup> Alva Mydral-Gandhian Seminar.

<sup>10. (1)</sup> Tension Affecting International Understanding - by Klinberg

<sup>(2)</sup> Tensions that cause war—Can tril

<sup>(3)</sup> Democray in a world of Tensions-Make on

<sup>(4)</sup> Ends and Means-Huxley, (war).

<sup>11.</sup> Nemichandra Shastri "विश्वयांति और जैन धर्म"।

coupled wonderfully with extreme conservatism, a most genuine and yet highly dignified compromise, better than which I cannot imagine. Lextreme toleration is that all views as possibilities are equally (alternatively) valid, and extreme conservatism, in that from the point of actuality (or existence, as the Existentialist term it) only one of the definite catgories is mine I cannot always fly in the air of possibilities (or demands) I must have moorings in some one definite form of actuality.9

Do

<sup>1.</sup> Kalidas Bhattacharya, -His letter to me.

<sup>2.</sup> Do.

## जैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम

- ? 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' हिन्दी षाएमासिक पत्र है, जो वर्ष में दो बार प्रकाशित होता है।
- २ 'जैन-एन्टीक्वेरी' के साथ इसका वार्षिक मूल्य देश के लिये ३) है, जो पेशगी जिया जाता है। १॥) पहले भेज कर ही नमूने की कापी मंगाने में सुविधा रहेगी।
- इसमें केवल साहित्य-संबन्धी या अन्य मद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे।
  प्रबन्धक 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं।
  मनीआईर के रुपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे।
- प्र पते में परिवर्तन की सूचना भी तुरन्त आरा को देनी चाहिये।
- 4 प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के मोतर यदि 'मास्कर' प्राप्त न हो तो इसकी सूचना शीघ्र कार्याजय को देनी चाहिये।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर अर्वाचीन काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्त्ति-विज्ञान, शिला-लेख, मुद्रा-विज्ञान, धर्म्म, साहित्य, दशैन प्रभृति से संबंध रखने वाले विषयों का ही समावेश रहेगा।
- ७ ७तेख, टिप्पणी, समातीवना आदि समी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में िखकर सम्पादक 'जैन-सिद्धान्त-मान्कर' आरों के पते से आने चाहिये। परिवर्त्तन के पत्र भी इसी पते में आने चाहिये।
- किसी लेख. टिप्पणी श्रादि को पूर्णतः श्रथवा श्रंशतः स्वीकृत अथवा श्रस्वीकृत करने
   का श्रधिकार सम्पादकों को होगा।
- 💊 अध्वीकृत लेख लेखकों के पास बिन: डाक-व्यय भेजे नहीं लौटाये जाते।
- १८ समालोबनार्थ प्रत्येक पुम्तक की दो प्रतियाँ 'जैन-सिद्धान्त-सास्कर' कार्यालय आरा के पते से ही भेजनी चार्टिय।

PRINTED AT SHREE SARASWATI PRINTING WORKS, LTD.
ARRAH

# जैन-सिद्धान्त भास्कर

भाग २१

किरण २

# THE JAINA ANTIQUARY

Vol. XX

No II

Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt.
Prof. Jvoti Prasad Jain M. A., LL. B.
Sri. Kamata Prasad Jain, M.R.A.S., D.L.
Pt. K. Bhujbali Shastri, Vidyabhushan.

Pt. Nemi Chandra Shastri, Jyotishacharya,

# Published by THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY (JAIN SIDDHANTA BHAVANA) ARRAH (Bihar)

Annual Inland Rs 3.

Single Copy Rs. 1/8

DECEMBER, 1954.

# जैन-सिद्धान्त-भास्कर

#### जैन-पुरातस्व मम्बन्ध षाण्मासिक पत्र

भाग २१

दिसम्बर १६५४

किरग २

#### सम्पादक:

श्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम. ए., डी. लिट् श्रोफेसर ज्योति श्रसाद जैन एम. ए., एल. एल. बी. बाबू कामता श्रमाद जैन, एम. श्रार. ए. एस., डी. एल. श्री पं० के. भुजवली शास्त्री. विद्याभूषणा. पं० नेमिचन्द्र जैन शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, साहित्यरल.

#### जैन-सिद्धान्त-भवन आरा-द्वारा प्रकाशित

# विषय-सूची

|   |                                                                           |      | वेद्ध |
|---|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 8 | <b>चिन्हलपुर पट्टन-गुजरात के स्रोलक्</b> की नरेश श्रीर जैन-धर्म-प्रो० ज्य | ोति  |       |
|   | प्रसाद जैन एम० ए०, एत-एत० वी० ""                                          | **** | १     |
| २ | ज्योतिष सम्बन्धी कतिवय स्रज्ञात जैन प्रनथ-श्रीयुत् सगरचंद नाहटा           | **** | Ę     |
| 3 | श्री पारवैनाथ दि० जैन मंदिर शिलालेख विजीतियांप्रो० खुशालचन                | द्र  |       |
|   | गोरावाला एम० ए० साहित्याचार्य                                             | •    | १५    |
| ¥ | कन्नड साहित्य में जैन साहित्यकारों का स्थान-श्री श्रणाराव                 | **** | 30    |
| K | महाबीर संबत्—श्री नेमिचन्द्र शास्त्री                                     | **** | 38    |
| Ę | भगवान् महावीर का वोधि-स्थान—श्रीयुन् नवीनचन्द्र शास्त्री 💎                | ***  | 8%    |
| ٠ | प्रतिमा लेख संप्रह                                                        | **** | ૭     |
| 5 | साहित्य-समीचा                                                             |      |       |
|   | (१) स्रोज की पगडण्डियाँ                                                   | •••• | ४६    |
|   | (२) पुराणमार संब्रह प्रथम और द्वितीय भाग                                  | •••• | ४७    |
|   | (३) धर्माशर्माभ्युदय (धर्मनाथ चरित)                                       | **** | و يا  |
|   | (४) रेडियो नाट्य शिल्प                                                    |      |       |
|   | —श्री नैमिचन्द्र शास्त्री                                                 | •••• | Kc    |
|   | (४) शस्त् के नारी पात्र                                                   |      |       |
|   | —श्री श्रीराम तिवारी बी० ए० (घानर्स)                                      | **** | 38    |

**€000** 



#### जैन पुरातस्य और इतिहास-विषयक षण्मासिक पत्र

भाग २१ } दिसम्बर, १६५४। योष, दीर नि० सं० २४८१ { किरण २

## अन्हिलपुर पद्दन-गुजरात के सोलड्की नरेश और जैनवर्म

श्रीयुन प्रो०—ज्योतिष्रसाद जैन एम० ए०, एस-एस० बो०, लखनऊ

इतिशम काल के प्रारंभ ते लग तर मुननमानों की विजय पर्यन्त जिन विभिन्न भारतीय राज्य-वरों ने एक के बाद एक गुजरान पर सामन किया, उनमें अनेक दृष्टियों से सर्वाविक महत्त्वपूर्ण अन्दिन वाहे का संलङ्की वंश था। इस वंश के शामन काल में उक्त प्रदेश में जैनवर्म की भी महत्ते अभिनृद्धि हुई, और अनस्वका उसे भी कलिक ल सर्वन सादि उपाधियों से विभूषित आचार्य हैम बन्द जैसे बहुभाषा विज्ञ, विविध विषय पर्, दिश्या विद्धान को जन्म देने का और उनकी अमूला कृतियों का और प्राप्त का परम सी मान्य प्राप्त हुआ। सोलङ्कियों के पूर्व न चावहों के प्रथम पृथ्य मनस्य ने भी शीनगुण सूरि नामक जैना वार्य के आशीर्वाद से सी मान्यान्वित होकर हो अन्दिलपुर पहन की स्थापना की थी। सोजङ्की लोग बादामी के पाचीन चालुक्यवंश की एक उत्तरका जीन साल्य से संबचित ये। सोजङ्की वंश का मूनपुष्टा मूनस्य सोलङ्की था जिसने सन् दश्य है० के लगभग वनर ज चावहां के निर्वत्त वंशज से गुजरात प्रान्त को छीन कर उस पर अपना प्रमुख स्थापित किया और अन्दिन पुर पहन को ही अपनी राजवानी बनाया। इस वंश में स्थारह नरेश हुए और उन्होंने १० वो शताब्दों के मध्य से लेकर १३ वी शताब्दी के मध्य तक न्यामग तीन सी वर्ष पर्यन्त गुजरात प्रान्त पर एकछूत्र शासन किया।

मूनराज के महत्त्वाकां ही उत्तराधिकारी चामुंडराइ. (मन् ६६७-१०१० ई०) के समय में ही इस राज्य ने एक साम्राज्य का रूप लेना प्रारंभ कर दिया था। तदुपरान्त दुर्लंभराज, भीम

प्रथम, कर्ण, जयसिंह और कुमारपाल के राज्यकानों में राज्य की उत्तरीत्तर उन्नति होती गई। विशोष रूप से युद्ध प्रिय न होते हुए भी इन सोलङ्को नरेशों ने अपने साम्राज्य को पर्याप्त विस्तृत एवं शक्तिशाली बना लिया था। एक समय, उसके अन्तर्गत हिन्दुकुरा से महाराष्ट्र पर्यन्त घठारह बड़े बड़े प्रान्त थे। कल्याम के महाराज, सौगष्ट्र के राजे, वित्तीह के रामा, सपादल स के राश्रों श्रीर मालवा के नरेशों सभी ने अन्हिलवाड़े के सोलङ्की सम्राट् का श्रिधिरत्य स्वीकार कर लिया था और उसके सन्मुख अपने मस्तक क्किना दिये थे। इतना ही नहीं, यह राज्य तत्कालीन भारत का सर्वाधिक समृद्ध राज्य था। भीम प्रथम के राज्यकाल में जब सन् १०२६ ई० में सुल्तान महमूद गजनवी ने गुजरान पर आक्रमण किया तो उसने सोमनाथ की तो पूरी तरह लूटा ही था, ऋत्हिलवाड़े तक भी उसने लुट भार की थी। इस लुट में प्राप्त आगर धन राशि का जो ब्योरा तत्कालीन मुक्तमान लेखकों ने दिया है वह अप्तरश्चनेकों को कल्यन,तीन मालुम होता है, किन्तु एक अंग्रेज इतिहासकार के शब्दों में - "इन आक्रमणकारियों के इतिहास में वर्णित भारत की इस लूट से प्राप्त वि रुल धन राशि कदाचित् ऋविश्वसनीय समभी जा सकती है, परन्तु यहि अन्हिलवाडे की व्यापारिक समृद्धि का भनी प्रकार अंदाजा लगाया जाय तो इसमें अविश्वास के लिये कोई कारण नहीं रह जाता । उस काल में यह नगर भारतवर्ष में वही स्थान रखता था जो कि युरोप में वैनिस, वह पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों गोलाद्वीं में उत्मदित वस्तुश्चों का प्रमुख केन्द्रीय भाजन था।" अतः इसमें कुत्र भी आश्चर्य नहीं कि महमूद के भयद्रा चक्रे से भी यह सामाज्य शीव ही सम्हल गया । उसके सौ सवा सौ वर्ष के भीतर ही सम्राट् कुमारपाल सोलड़ी तरकालीन भारतवर्ष के सबसे अधिक समृद्ध एवं धनी साम्राज्य का अविपति थाः। उपरोक्त भीम प्रथम के समय में ही श्रीमालवं सी पोरवाड़ जिम तुशाह जैनो अन्हिनवाड़े का प्रथम नगर सेठ बनाया गया। आबू का विश्वविख्यात कताचाम श्री आदिनाथ जी का मंदिर इसी विमलशाह ने सन् १०३२ ई० में वियुक्त झव्य व्यय करके निर्माण कराया था। यह मात्र एक भनी बनिया एवं राज्य मंत्री ही नहीं था, बरन् ऐसा प्रचंड सेनानायक भी था कि इसने गुत्ररात की सेना को सिन्धुनद के नीर में तैरा कर गज़नी की भी सीमा को पददलित किया था।

सोलक्कीवंश का छठा राजा, उदयवराह कर्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी, जर्यसह सिद्धराजा था। इसने सन् १०६४ से ११४६ ई० तक राज्य किया। यह बड़ा शक्तिशाली, धर्मात्मा एवं एवं दानी नरेश था। वह सब धर्मों के प्रति सहिष्णु था और उनका समान कर से आदर करता था। वह यदि महादेव का उपासक था तो तीर्यक्कर महावीर का भी भक्त था। उसने यदि सिद्धरूर में 'स्द्रमाल' नामक विशाल शिवालय बनवाया तो महाबीर जिनेन्द्र का भी एक मनोरम जिनालय निर्माण कराया। वह सीमनाथ का उत्साही रचक था तो साथ ही शत्रु अय तीर्य की यात्रा करके

१ हिं विकार को क, पण्ड

वहां के श्री द्वादिनाय जी को भी बारह ग्राम भेंट दिये। वह मन्त्रशास्त्र का भी हाता या श्रीर विद्व चक्रवर्ती कहलाता था । उसने श्राने नाम का संवत् भी चलाया । राय विहार नामक श्रादिनाय का मुन्दर मन्दर तथा स्वयं गिरनार पर्वत पर नेमिनाय का मुख्य मन्दिर बनवाने का श्रेय भी हसी परम सहिष्णु गुर्जर नरेश को है। इस प्रतापी नरेश ने बारह वर्ष तक मालवा के परमारों के साथ युद्ध करके उनगर विजय प्राप्त को श्रीर वह श्रान्तिनाथ कहलाया। उसने वर्षरें का दमन किया श्रीर महोबे के चन्देशों को सन्व करने पर विवश किया। उसकी नीति प्रधानतः श्राक्रमणात्मक थी श्रीर उसके राज्यकाल में गुर्जर साम्राज्य की श्रामृतपूर्व उन्नति पर्व विस्तार हुआ।

सिद्धराज जयसिंह एक महान विजेता, चतुर राजनीतिङ एवं कुशल शासक ही नहीं या, वह एक अत्यन्त धर्म सहिष्ण नरेश, प्रजावत्यन तृराधिय, जान और कता का अत्यन्त प्रेमी तथा विद्वानों का भी भारी श्राश्रयदाता था। मालवराम भीम श्रीर उनकी राजधानी उन्जैनी की चतुर्दिक फैली हुई कीर्ति से प्रमावित होकर उसने भी ऋपनी राजधानी ऋन्हिलपुरवहन को उस्जैनी कै समान हु विद्या एवं ज्ञान का अनुसम केन्द्र बनाने का निश्चय किया। सौभाग्य से उसे विद्वद्रत्न त्राचार्य हेगचन्द्र जैसे महान प्रशिभातमञ्ज जैनगुरु का सुयोग प्राप्त हुन्ना । इनका मूलनाम चगदेन था। इनके पिता बन्धुक्याम निवामी छन्द नामक एक सद्यहरूथ थे, श्रौर इनकी माता का नाम पर्वती था। ये प्रशुप्तसूरि के प्रशिष्य तथा देवचन्द्रसूरि के शिष्य थे। महाराज सिद्धराज हेम बन्द्रा चार्य का ऋत्यधिक सम्मान करते थे । इन्हें ही उन्होंने ऋपने साभय में होनेवाली साहितिक प्रवृत्तियों के नेतृत्व का भार सौंपा। दूर दूर से विविच विषय पद्ध प्रकारड विद्वानों को आमान्त्रत किया गया । राज बार्जा में एक विद्यान विद्यारीठ को स्थापना हुई और राजा की स्पष्ट प्रत्येना पर लगमग बीत नवीन महत्त्वपूर्ण प्रश्य निर्माण कराये गये। ककल नामक एक कायस्थ जो प्रभिद्ध वैयाकरणी थे, उक्त विषय के ब्राचार्य नियुक्त किये गये। स्वयं श्रावार्य हेमचन्द्र ने महाराण के नाम पर अपने 'सिद्धहेम व्याकरण' तथा द्वयाश्रयकाव्य की रचना की। श्राचार्य है मचन्द्र के शिष्य मण्डन भी विस्तृत था, महाकवि रामचन्द्रसूरि उनके प्रधान शिष्य थे । इन्होंने 'नाट्यदर्पण' नामक महत्त्रपूर्ण नाट्यशास्त्र, नलविलास श्रादि एहादश संस्कृत नाटक तथा प्रवन्धशतक नामक प्रन्थों की रचना की। राजा जयसिंह इनका भी बहुत समादर करते थे श्रीर उनके कविताचातर्ष से प्रसन्न होकर उन्हें 'कविकटारमल्ल' की उपाधि प्रदान की थी। गुणनन्द्र, महेन्द्रसूरि, देशचन्द्र, उदयचन्द्र, वर्धमानगणि, यशश्चन्द्र, बालचन्द्र ष्प्रादि हेमचन्द्राचार्य के क्रन्य शिष्य थे जो प्रायः सभी विद्वान् थे। इनके अतिरिक्त महाराज जय सिंह ने जैनमुनि आनन्दस्रि एवं अमरचन्द्रस्रि नामक दो गुरुमाहयों को क्रमशः व्याघ्र शिशुक एवं

१ ब॰ प्रा॰ जै॰ स्मा॰ पृ० २०६

२ वडी॰

'सिंहरिराशुक' उरावियाँ प्रदान करके समाहत किया था। १६ सी नरेश की राजमभा में श्वेतारवराचार्य देशसूर अपरनाम अजितसूरि ने जो कि 'स्याद्वादरस्नाकर' नामक प्रसिद्ध प्रनथ के कर्त्ता थे, कर्णाटक निवासी दिगम्बराचार्य कुमुद्दचन्द्र के साथ शास्त्रार्थ किया था। इमारा अनुमान है कि वे कुमुदनन्द्र ही सु।सिद्ध 'कल्यः समिदिरस्तीत्र' के रचयिता है, जिमका कि गुलरात प्रान्त एवं श्वेताम्बर सम्प्रदाय में उक्त शात्रार्थ के समा से ही प्रवत्तन हुया। यह हेमचन्द्र युग भी ही विशेषता था कि एक विरंधी की कृति को भी कोंकि वर उत्कृष्ट थी ससम्मान अपनाने की उदारता दिखनाई गई। स्वयं देवसूरं ने भी अपने प्रन्थ में श्रास्तङ्कादि दिग्यन दिगम्पर। वार्यो का वसमान स्मरण एवं प्रशंका को है। इस्तुनः हेनवन्द्र युग गुनगत के सान्कृतिक इतिहास का स्वर्णयुग है। इस काल में गुर्ज देश को सर्वोगी ग उन्नित एवं प्रयति हुई, श्रीर उनके विशेषकर सांस्कृतिक स्रामी पर स्राचार्य के शान्त एवं प्रतिमाएमी व्यक्तित्व की छात्र साध्य है, शान, निभन्न विचारशीलतः, गुण्यः हताः एवं सर्वधर्व समानः क तेल में जाजालामान यह दीप्ति विद्धराज एवं कुमारपाल के राजकालों में भावमान हिन्दिगोचर होती है। एक बार राजा समा में श्राचार्य से प्रश्न किया गया कि महास्थत जैसे महान् प्रन्थ में जैसी का कोई उल्लेख क्यों नहीं भिलता तो उन्होंने तत्काल उत्तर दिया कि "नइ सन्न है कि महाभाग तथा श्रम्य हिन्दू शास्त्री में जैनधर्म के उल्हेख नहीं मिलते, किन्तु ऐसा मानने का भी कोई कारण नहीं है कि जी कुछ उनमें लिखा है बही मात्र मत्य है और जो कुछ उनमें नहीं लिखा वह कभी हुआ ही नहीं" । इसी एक घटना से देमचन्द्राचार्यं की सूद्रन विवेचन शक्ति एवं निष्यत् ग्रालोचनात्मक दृष्टिकोशा का पता चल जाता है।

जयसिंह के मन्त्री मुंजाल, सान्तु, उदयन तथा ब्रालिंग भी कट्टर जैन धर्मानुयायी थे। उदयन जो संभवतः कर्ण के समय से ही राजमन्त्री थे ब्रीर कुमारपाल के सिहासनारोह व के कृद्ध समय बाद तक उसी पद पर श्रीधिकत रहे, मारवाइ के एक श्रीमाल जातीय जैन वैश्य थे। मन्त्री उदयन ने ही सोरठ के ऊपर धावा बोलकर दुर्दर राज खेगार का राज्य नष्ट किया श्रीर शिद्धराज को चक्रवर्ती पद दिनाया था। इन मन्त्री प्रवर ने कर्णवती (श्रहमदावाद) में एक विशाल जिनालय तथा ७२ बहुमूल्य देव प्रतिमाएँ निर्माण कराकर प्रतिष्ठित कराई थी। उदयन की मृत्यु सन् १२४० ई० में कुमारगाल के राज्यकाल में हुई थी, किन्तु डा० बहुनर को इन तिथि मैं सन्देह हैं। इनके पांच पुत्र थे—श्राहड, खाइड, बाइड, श्रावड श्रीर सोला। प्रथम चार राज्य मन्त्री हुए श्रीर कुमारपाल के समय में भी रहे, सोला ब्यवारी हो गया था।

धिद्धराजा के एक कन्या को छोड़कर झीर कोई सन्तान नहीं थी। अप्रतः अपने पीछे उत्तरा-

<sup>1</sup> Dr. Shamasastri - J. B. 1923 pp. 57-60

२ हि० वि० को० ३, १३६

धि हार के प्रश्न को लेकर होनेवाले ग्रह्युद्धादि की आशंका से उनका चिन्तित होता स्वाभाविक शा। मूज राज्यवंश ने कोई अन्य व्यक्ति भी ऐना नहीं था जो राज्यविकारों हो सके। केवल सिद्धराज के पितासह भीमदेव की उपातनी से उत्यन्न चेमराज का पौत तथा हरियाल का पुत्र त्रिभुवन गाल तथा उसके कुमारपाल आदि तीन पुत्र ही ऐसे व्यक्ति ये जिनका कि राज्यवंश से कुछ सन्वन्ध था। किन्तु इनके अभिजात कुलोतरन्त न होने के कारण सिद्धराज नहीं चाहता था कि वे उत्तराधिकारी हों। इन लंगों के पहर्यन्त्रों और वातों से भी वह भवगत था; आतः उमने त्रिभुवन राल को मरना डाला और स्वयं कुमारपाल की दत्या कराने का भी प्रयत्न किया, किन्तु राजधानी के एक अनिंग नामक कुम्हार की सहायता से कुमारपाल की जीवन रखा हुई और वह भृगुक्षच्छ को भाग गया। खंभर के राजा केलंबराज ने भी उसे आश्रम दिया। तदरन्तर पैठन, उज्जेन आदि स्थानों में भटकता हुआ वह नगेन्द्र पष्टन में अपने बहनोई कम्बदेव के पास चला गया। उपरोक्त प्रलायन काल में उसकी चित्तीह में एक दिगम्बर मुनि से भेंड हुई और उनसे उसने उपदेश प्रदश्न किया।

इधर सिद्धराज ने उत्तराविकार के लिये [होने वाले द्वन्द को मिटाने के लिये चाइडनामक एक ज्ञिय पुत्र को गोद ले लिया तथा उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया ! विद्धराज के इस दत्तक पुत्र को अविलयत रहस्यपूर्ण है, वह कीन था इस सम्बन्ध में बड़े मतमेद हैं। सन् ११४३ ई० में चः लुक्य चक्रवर्ती विद्धराज जयविंह की मृत्यु हो गई, किन्दु जैसी उसकी इच्छा थी उसका वह दत्तक पुत्र उसका उत्तराधिकारी न बन सका !

१ इस समस्या पर इम श्रागामी श्रंक में प्रकाश डाजेंगे।

### ज्योतिष सम्बन्धी कतिषय अज्ञात जैन यन्थ

[ श्रीयुत् ऋगरचंद नाइटा, बीकानेर]

भारतीय गिंद्यत एवं ज्योतिष विश्व के लिये एक अपूर्व देन है। बहुत प्राचीन काल से मारत में इस विज्ञान को बहुत ही महस्वपूर्ण स्थान दिया गया प्रतीत होता है—मध्यकाल में तो यह विद्या अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई थी। ज्योतिष के प्राचीन स्वतंत्र प्रंथ बहुत कम ही प्राप्त हैं। मध्यकाल में सैकड़ों प्रंथ रचे गये, उनमें जैन विद्वानों के ज्योतिष सम्बन्धी प्रंथों में कई तो बड़े ही महत्त्व के हैं। प्राचीन जैन आगमों में प्राचीन ज्योतिष एवं गिंद्यत के अने क उल्लेखनीय सूत्र पाये जाते हैं। जिनसे दाई हजार वर्ष पूर्व की तिथि पत्र सम्बन्धी मान्यताओं का पता चलता है। वेदांग ज्योतिष को सम्बक् प्रकार से समझने के लिये सूर्यप्रकृति, चन्द्रप्रकृति, ज्योतिष करंडक आदि प्रन्थ बहुत उपयोगी माने जाते हैं।

ऋंग विद्या सम्बन्धी भारतीय सूद्म ज्ञान का पता प्राचीन प्राकृत भाषा के "ऋंग विजा" नामक प्रन्य से बहुन अच्छे रूप में मिलना है। १२ इनार श्लोक प्रमाण का यह वृहद् प्रन्य अपने विषय का विश्वमर में अजोड़ है, खेद है अभी तक वह प्रकाशित नहीं हुआ। मुनि पुन्यविषय जी ने प्राचीन ताइ ग्लीय प्रतियों के आधार से इसका मुनंपादन कर लिया है और खुपने भी चला गया है अतः शीव ही प्रकाश में आविगा।

प्राचीन गियात का भी जैन आगमों और षट् खंडागम, जेत्र समास आदि प्रश्यों में जो निवरण मिलता है उससे तत्कालीन गायात प्रयाली का अच्छा परिचय मिल जाता है; वर्णी अभिनंदन प्रंथ में प्रकाशित डा॰ अवधेश नारायण सिंह के लेख में जैन प्रत्योक्त गायात पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। स्व॰ कुंवरजी आगंद जी का "जैन गायात विचार" नामक गुजराती अन्य भी इस सम्बंध में द्रष्टस्य है। स्वांतिष सम्बन्धी कैन साहित्य तो बहुत विशाल है। वर्णी अभिनंदन प्रम्थ में स्वोतिषाचार्य पं॰ नैमिचंद्र शास्त्री ने जैन स्वोतिष पर एक लेख प्रकाशित किया है जिसमें अन्यों की एक तालिका भी प्रकाशित है। इससे पूर्व मैंने जैन स्वोतिष एवं नैयक प्रश्यों की एक स्वांतिष नी अकाशित है। इससे पूर्व मैंने जैन स्वोतिष विद्या की और जैन विद्वानों का प्रारंभ से ही अच्छा आकर्षण रहा है। फलतः सैकनो प्रम्थ समय समय पर रचे गये और पचासों ऐसे जैनेत्तर स्वोतिष प्रम्थ भी जैन आन भंडारों में मिलते हैं जो अन्यत्र अपास हैं। भी नैमिचंद्र जी शास्त्री ने जैन विद्वानों के रिजन ३०० मौलिक २८ जैनेतर पत्यों की टीकाओं की नामावली अपने लेख में दी है। वह अपूर्व ही है उसमें निर्दिष्ट प्रन्य उनके सामने न होने से उसमें बहुत सी जुटियों रह गई हैं। जिनके सम्बन्ध में उक्त लेख प्रकाशित होने के समय से ही प्रकाश डाकने की इन्का भी पर कुछ मूलआनियों का जांच करना आवश्यक होने से सभी ही प्रकाश डाकने की इन्का भी पर कुछ मूलआनियों का जांच करना आवश्यक होने से सभी ही प्रकाश डाकने की इन्का भी पर कुछ मूलआनियों का जांच करना आवश्यक होने से सभी

तक उस समय के नोटस् अप्रकाशित पढ़े रहे। उन मूलभ्रांतियों के सम्बन्ध में विस्तार से फिर कभी विचार किया जायगा। यहाँ संचेप में प्रकाश डाला जाता है।

#### लेख में दिये हुए ग्रन्थों के नम्बर

- १ नस्वर ४ श्रांगविष्णा श्रीर गियाविष्णा दोनों का एक साथ में उल्लेख है पर वास्तव में दोनों श्रलग श्रालग प्रन्थ हैं। नं० २२८ भी यही है।
- २ नम्बर ७ गणित सूत्र (संस्कृत) का नाम दिया गया है पर वह नाम संदिग्ध स्नगता है भीर जैन विद्वान का इस नाम का कोई ग्रन्थ शत नहीं हुआ।
- ३ नम्बर २३ ज्योतिष मंडना विचार के रचयिता का नाम विषय कुशल सूरि लिखा है जो वास्तव में विजय कुशल का है और प्रनथ का नाम मंडल प्रकरण है।
- ४ नम्बर १७/१६ दोनों एक ही ग्रंथ है। लीलावती की भाषा राजस्थानी मिश्रित हिन्दी है, अपभ्रंश आरे संस्कृत नहीं। इसके रचयिता का नाम जालचंद्र का ही दीचित नाम जालवर्दन था।
- भ नम्बर १६ बहुत से ग्रंथों की प्रतियों कहाँ पर है ! इसका निर्देश न इंग्ने से उन ग्रंथों श्रीर रचियताश्रों का नाम ठीक है या नहीं ! निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ! नम्बर १६ में गियात शास्त्र, श्रेष्ठीचंद्र का बतलाया गया है वह नाम संदिग्ध लगता है ।
- ६ नम्बर २४ ऋानंद्रमुनि का ज्योतिष सारोद्धार ग्रन्थ तो जानने में नहीं आया, गियातसार अवश्य मिलता है। संभवतः उसे हो यहाँ ज्योतिष्यारोद्धार लिख दिया है क्योंकि उसका भी रचनाकाल १७३१ है।
- ७ नम्बर ५० से ५६ वाते जैसलमेर मंडार के प्रन्य जैन रचित नहीं प्रतीत होते। इसी प्रकार नम्बर ७८ वाला सामुद्रिक शास्त्र भी जैन रिवत नहीं लगना। नं० ३१ नं० ३५ वाले भी जैन नहीं प्रतीत होते।
- ा नम्बर ७१ हरतसंजीवन के रचिता का नाम छूट गया है जो मेविकाय रचित है। नं∘ ७३ उयोतिष प्रकाश हीरविजयस्रि रचित नहीं है, उनके समय में रचा गया है। न०३६ भी यही है।
  - ६ नम्बर ६१ के रचयिता जिनवल्ला मही तो उनका समय १३ वीं का नहीं १२ वीं का है
- १० नम्बर द्वर प्रत्य का नाम शकुन विचार न होकर शकुन प्रदीप है और रचयिता गोवर्धन दास नहीं जयधर्म है। गोवर्धन दास के लिये इसकी रचना हुई है। दे० मेरे सम्मादित स० हि॰ ह॰ खोज भा० २ पृ० १२३
- ११ नम्बर १८ जैन रचित होना कम संभव है। रचिता का नाम रन्नयातु जैनेतर सा

- १२ नम्बर १० श्लीर ६६ दोनों एक ही ग्रंथ है जय विजय, देव विजय के शिष्य थे।
- १३ नम्बर १२७ लग्नशुद्धि की भाषा संस्कृत नहीं, प्राकृत है।
- १४ नम्बर १०८ ज्योतिषराल नम्बर १२४, ७३, १३२, १३३ से बड़ा १३६, १५१, १६१ २३६ २५४, २६१, चातुर्मासिक कलंक आदि कई अन्थों के नाम संदिग्ध या अशुद्ध प्रतीत होते हैं।
- १५ नम्बर ११६ की माषा संस्कृत नहीं, राजस्थानी हिन्दी है। नम्बर १७७-१७८ १८०-१८१, १५८ बाले भी उसी भाषा के ही हैं, संस्कृत के नहीं।
- १६ नम्बर १४७, १५६ दोनों एक ही प्रन्थ है। प्रन्थकार का नाम दुर्लभराज है जगदेन उसका पुत्र था। रचना काल १२१६ है।
- १७ नम्बर १५२ मानसागरी पद्धति १ इजार श्लोक का बतलाया गया है, पर वह तड़ा हैं प्रसिद्ध प्रत्य है, प्रकाशित हो चुका है :
  - १८ नम्बर १६४, १६८, १७६, १८३ के ग्रन्थकार के नाम संदिग्व हैं।
  - १९ नम्बर १५७ मंगलस्फुरण नहीं, नाम अंगस्फुरण है, भाषा हिन्दी नहीं राजस्थानी है।
- २० नम्बर १७१ द्वति का नाम बिनाल द्वति' नहीं बेड़ा दृति होगा। रचित्रता "तरय" हुपा है नरचम्द्र चाहिए। नम्बर १५६ के रचिता भी वही हैं नम्बर १६४-१८४ ग्रन्थ का नाम संदिग्ध है।
- २१ नम्बर १७५ प्रन्थकार का नाम यशश्रुत सागर नहीं यशस्त्रत सागर होना चाहिए। इसी प्रकार नम्बर १८० में प्रन्थकार का नाम चतु निक्तय छा। है चतुर निक्तय चाहिए। यह मुद्रण देना भी संभव है। नम्बर १६४, ६८, ६६ प्रन्थ साधारण कोटि के हैं।
  - २२ नम्बर १८६ नरपिंगल नाम बिन्तनीय है।
- २३ नम्बर २०६ सारसंग्रह का पूरा नाम ज्योतिष सारसंग्रह लिखना चाहिए। क्योंकि इनका वैद्यक सार संग्रह भी एक ग्रन्थ है। नम्बर २२३ और २०६ एक हो ग्रन्थ है।
  - २४ नम्बर २१४ के रचियता का नाम उद्यप्रकरणी नहीं, उद्यपुत्र है।
  - २५. नम्बर २२५ सूरि जिनोदय छुना है वहाँ जिनोदय सूरि होना चाहिए।
  - २६ नम्बर २३२ का रचना काल १८०७ नहीं १६०७ है।
- २७ नम्बर १५५, २२६ दोनों एक हो प्रन्थ हैं रचना काल १८८१ नहीं १८१७ है। मेनमाला प्रन्थ बहुत वर्ष पूर्व वेंकटेश्वर प्रेष से छुत भी चुका है।
  - २८ नम्बर ४ और २२८ भी एक ही ग्रन्थ है।
- २६ नम्बर ११० व २३० और नम्बर १२ और २०० नम्बर १३० और २६३ ये भी एक ही मन्ध के दो बार उन्हों स हैं।

- ३० नम्बर २४८ का नाम कालशतक नहीं कालमतरी है ऋौर इसका विषय ज्योतिष नहीं।
- ३१ नम्बर २५५ खेलवाडी नाम मंदिग्ध है या इमका विषय ज्योतिष नहीं प्रतीत होता।
- ३२ नम्बर २६५ प्रश्नशतक का पूरा नाम प्रश्नभण्टीशतक है। इनका भी विषय ज्योतिष नहीं है।
- ३३ नम्बर ३०० प्रन्थ का नाम सबेगरंगशास्त्र नहीं, सबेगरंगशाला है श्रीर प्रन्थकार का नाम जिनचक नहीं जिनचंद्र है। यह प्रन्थ भी ज्योतिए का नहीं।
  - ३४ नम्बर २४७, २६७ ऋ।दि कई ग्रन्थ जैनों द्वारा रचित नहीं, जैनेतर प्रतीत होते हैं।
  - ३५ नम्बर २६१ उर्द्ध शास्त्र या उर्व शास्त्र प्रत्य का नाम नहीं अर्घकार्ड होना चाहिए।
- देव नम्बर २६२ में अन्य का नाम और नम्बर २६४ में अन्यकार का नाम अशुद्ध लगता है। इसी प्रकार अन्य भी बहुत सं मून भ्रांतियाँ हैं। सूनी के कई प्रन्थ जैन नहीं कुछ के नाम गलन है, कुछ अन्यकारों के नाम अशुद्ध हैं कहयों का विषय ज्योतिय नहीं अन्यत्व इसका संशोधित किया जाना परम आवश्यक है।

जैनेतर ज्योतिष प्रन्थों पर जैन टीकाम्रों के म्रन्तर्गत दिये गये कुन्न नामादि म्रशुद्ध माति होते हैं। जैसे---

- गियात तिलक वृत्ति का समय सं० १२२ ऋशुद्ध ऋण है सं० १३२२ होना चाहिए ।
- २ गहलायव वार्तिक का रचना काल सं० १६ अ⊏ नहीं १७६० है।
- ३ जातक पद्धति वृत्ति जिनेश्वरस्रि की शात नहीं, वालाववीच खुशाल सुन्दर का अवश्य प्राप्त है।
  - र नम्बर १७-१८, १६-२१, पहिले ऋाये हुए नम्बर १८० १८१ १६० वाले ही हैं।
- प्र नम्बर २५ ज'तक दीपिका के कर्ता हर्पस्त न होकर जिनस्त कोष के अनुसार हर्प विजय है एवं यह प्रत्य जैनेतर नहीं, उन्हीं का बनाया हुआ है। सं० २३६ में यही प्रत्य है।
- ६ नम्बर २२ के कर्ता श्रमर वाणी नहीं श्रमर है ग्रन्थ नाम भी विवाहपटलकोच नहीं वि० यालावबीच भाषाटीका है, नम्बर ⊏ के रचयिता का नाम खुशाल सुन्दर है।

अप इम कित्यय श्रज्ञात उपोतिष प्रन्थों का परिचय यहाँ प्रकाशित कर रहे हैं इनमें से लाभोदय रिचन विलिशामानन्द सार संप्रह की प्रति त्रुटित श्रवस्था में मिली है, श्रतः कहीं इसकी पूरी प्रति प्राप्त हो तो सुचित वरने का अनुरोध है।

१ करण्राज — रुद्र पल्लीयगच्छ के मुनिमुन्दर मुनि ने सं ० १६५५ में इस प्रन्थ की रचना की, जिनकी एक भाग श्रीत आनुष संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर में श्रीत हुई है। पत्र संख्या ७ है प्रति पृथ्ठ पंक्ति १५ और प्रति पंक्ति आच्चर ४८ हैं। प्रति रचना के समकालीन लिखी हुई है। आदि आदि अन्त इस प्रकार है—

मादि प्रयागा शुमंतं मुदाखेटराजं तभीष्यांतं निर्नाशनं ध्वस्तदोष म् गणाधिश्वरं गौतमं दत्तकामं गुरुषम्यकानम्य चाम्याविशालं ॥ १ ॥ शकशिरोमिष् रेष विराजते, स्वक्वरो नृपराज गुणामणी माजनियस्य सुकीतिरिहोज्वजा, सुरतिवाहवमिक्त भरोदयं ॥ २ ॥ तद् राज्यशाक तत्तता गुरुतानुकारि, साध्वंक शब्दरचितं सुगमं सद्यें विक्रमितो द्विजवरस्य रमापतेश्च, ज्योतिर्विदाममलमानस रंजनाय ॥ ३ ॥ नभित खेचरमेलनयुक्तियुग् रविसमं च विविजतं विस्तरं स्ररणाराजिमदं गणातं चितौ वितन्ते मुनिसुन्दर रूष्टमाक्॥ ४ ॥

नगान्त्रिचन्द्रे १४०० वियुक्त पूर्व शाको, भवद् भद्रदायी शाकोक् अरस्य। गतान्द्रकलेः ष्युवङ्क पंचर्त्तुवेदे ४६५६ विहीनो यमन्द सदा भूगतेर्वा । ५।

१ प्रथम ऋध्याय श्लोक ३०

इति रमापति वाक्य समुद्रते सुरचने मुनि सुन्द्रनिर्मिते । करणराजक नामविन पूर्वकः खचर मध्य मसाधन को न्ययः इति श्री करणराज गणिते मध्यमेन्ययः ।

- २ रत्नोक २७. इति भी करण्राजे गणितशास्त्रे प्रदृष्य राष्ट्र करण्। द्वितीयोऽध्याय समामः
- रे रुलोक १५, प्रश्न सःघक तृतीयो ठययः।
- ४ श्लोक १५, चन्द्रप्रहण् साधनश्च चतुर्थां श्राप्यायः।
- ५ श्लोक २०, सूर्यमञ्ज साधको व्ययः पंचमः।
- ६ छूटा हुआ संभव।
- ७ १कोइ १२, उदयाच सप्तमो व्ययः
- ६ रकोक ३४, ब्रह्युद्ध नव्यवस्थागम नामाष्टमी स्वयः।
- ६ श्लोक ६, पाताब्यय नवमी ब्ययः
- १० एलोक ३६, स्रतः

इति रमापति वाक्य समुद्रते, सुग्चनेमु निसुन्दरनिर्मिते।
करणराज निमिश्चक नामतो, दशमको व्यय एव सामी सदा।२%।
कुरू तेत्रनिवास्यस्थि सायस्थी श्रीपति द्विजः।
मुपात्तर्यांककोत्यति शुत्वा चाल्हादकारिश्वी।२६ः
गच्छेत्मिन् रुद्रपञ्जीये सुग्यो जिन सुन्दरा।
वसुनु मौरती यानां मुख्या ज्ञान गुश्योग्यला।३०।
तेषां पादप्रशस्तेस्तु शिष्येगोति गरीयला।
मुनि सुन्दर नाम्नेदं करणराद् विनिर्मिते ३१

मिते विक्रम भूपस्य पंचीनु त्रावस्तरे।
तिथी च दीपमाकायं स्थायावीश्वर पुरे वरे ॥ १२॥
विद्वानिहालचंद्रस्य सदैव स्थिति मंडपे।
जीववारे श्रुवमेतत् करकां पूर्तिमाययौ ॥ ३३॥
चक्रवर्ति ककौ राज्यं योभूतकवरो तृपः।
तस्या शाकात्समृत्पेदे शास्त्रं करण्याजकं ॥ ३४॥
ऽति सुमसिद्ध नागपुरीय तपागच्छ के हर्षकीर्ति स्थि के स्निस्त हैं।

२ वीचा प्रतिष्ठा शुद्धि—इसे महाकवि समय सुन्दर सं० १६८५ में लूषकरन सर में अपने प्रशिष्य ज्योतिय शास्त्र विचच वाचक जयकीर्ति की सहायता से बनाया। इसकी एक माञ्चापति स्वरतरगच्छ के आचार्य शास्त्र के उपाध्यस्य सानभंगडार में उपक्षका हुई जिसकी प्रतिसिरि हमारे संग्रह में है इस ग्रन्थ के १२ अध्याय हैं।

श्रादि-गुहन् गुष गुहन्तत्वा नानाशंथानुसारतः
प्रतिष्ठा दीचोवंचे दूषणानि गुणांस्तथा ॥१॥
प्रह गोचर शुद्धयादि द्वाराणि द्वादश स्फ्रटम् ।
श्रानुकमादिलोक्यानि, प्रतिष्ठा दोच्चयोदिने ॥२॥

द्वादश द्वाराणि यथा— १ श्रह गोश्वर शुद्धि । २ वर्ष शुद्धि । ३ श्रयन शुद्धि । ४ मास शुद्धि । ५ पच्च शुद्धि । ६ दिन शुद्धि । ७ वार शुद्धि । = नच्चत्र शुद्धि । ६ योग शुद्धि । १० करण शुद्धि । ११ लग्न शुद्धि । १२ प्रदृशुद्धि ।

> श्चनत—दीक्षायां प्रतिष्ठायाञ्च रूपण भूषणानि विवाहवद् ग्राह्माणि। दीक्षा प्रतिष्ठायायां शुद्धिः सानिगदिता हिताय नृणां। श्री तृश्वकरण सरसि स्मरशर वसु उडु पति वर्षे ॥१॥ १ ज्योतिष शास्त्र विचक्षण वाचक जयकीर्तिसहायैः। समयसुंदरोपाध्यायसंदर्भितो ग्रंथ ॥२॥ इति श्री

३ विलिशामानन्द सार संग्रह यह खरतर गच्छ के उत्ताध्याय मुबनकीर्ति के शिष्य लामोदय ने बिलशाम के नाम से बनाया। इसकी एक मात्र प्रति पुराय विजय जी के संग्रह से प्राप्त हुई जिसके पश्चांक ७-८ व ११ से २१ तक के कुल १३ पत्र ही मिले; जिनमें प्रन्थ के खुठे से १८ वे ग्राध्याय हैं बीच-में सातवां ग्रध्याय प्राप्त नहीं। प्राप्त पत्र पांचवे के ज्ञान्तिम १५ वें श्लोक के चार ग्राच्हर के बाद ग्रध्याय समाप्ति स्वक उल्लेख है। ग्रीर १६ वें के खुठे श्लोक के बाद के पत्र नहीं मिलाने से ग्रम्थ ग्राप्ता रह जाता है। ग्राध्याय की समाप्ति में ग्रम्थकार व ग्रन्थका नाम ग्रीर ग्राध्याय का नाम इस प्रकार है। इति श्री भुवनकीर्तं उपाध्याय शिष्य पं॰ लामोदय विरचितायां श्री विलगमानंद सार संब्रहे सामान्य मुहूर्तानि श्रध्याय पंचम ।

छठा श्रध्याय विवाह पटल, विवाह शृद्ध करण

- ७ समदश सुहर्तः
- म गई वस्तु प्राप्ति प्रश्न ग्रादि।
- ६ शकुन विचार

१० स्वय्तश्रध्याय ११ श्रांग उपांग स्फुरण १२ सामुद्धिक स्वरोद्दय । १३ जनमानी । १४ पुरुष जनमपत्री १५ स्त्री जनमपत्री । १६ दातण विधि एकादश योग उत्पत्ति । १७ स्राय जात पर जात बालक योग द्वादश योगोत्यत्ति । १८ श्रप्टोतरी महावर्ष दशा । १६ वर्ष गुभागुभ शान के केवल छः एलोक तक ही मिले हैं। प्रत्य संस्कृत पद्यों में है कहीं कहीं सरप्टी के लिये गद्य भाषा भी प्रयुक्त है।

यथा सारत थकी सातमी जायगा जिको ग्रहे होय तेहेन या मित्र कहीजे, ऋथवा चन्द्रमाहृति सातमी ठामि ते पण या मित्र कहीजे।

पूरी प्रति मिलने पर ही ग्रन्थ के अन्य विषयी आदि का परिचय मिल सकेगा। ग्रन्थकार लाभोदय के रचित बारह मामा संव १९८२ का इमारे संग्रह में है इनके क्यवस्त राम की अपूर्ण प्रति जयपुर भंडार में है।

लाभोदय के गुद भुवनकीति मुकवि थे। छं॰ १६६० से १०६० तक के कई राम आदि आपके उपलब्ध हैं। छं० १००० में जिनरंग सूरि से रंग विजय शाखा अनग हुई तब से आप खरतर गच्छ के उस शाखा के अनुयायी रहे।

जिनोदय सूरि (विवाह रतन टन्श)

मादि-नःवा देवीसुवीबाय, ग्रहीत्वा व्योतियां मतं ।

विवाह रत्न सं लेंग सन्कृतोदय स्रिका

रवित्तेत्रे गते जीवे, जीवत्तेत्रे गनो रविः

दीचा मुद्या पुनश्चापि प्रतिष्ठां नैव कारयेत् ।

श्रांत-होलाध्टकं पाल्युनमाशा श्वेताष्टमीत्यध्ट दिनानि यावत् ।

तरिमन् यात्रा विवादकाले मांगल्य कृत्यं न बुधे विधेया पग होलाष्टकं ॥

इति श्री विवाह ग्रेस ममार्त

रब्बा के ख्रांत में महारक श्री जिन उदय रतन विरचिते विवाह रतन संचेर परिसमामं। मूल रुकोक १५० सं १८३३ जैसलमेर में लिखित पण १३, श्री मोतीचंद खजाञ्ची संग्रहीतम्।

इनके श्रातिरिक्त कुछ ग्रंथों के श्रान्य ग्रंथों में भी उल्लेख मिलते हैं पर ने प्राप्त नहीं हैं। ऐसे प्रंथों में दिगम्बर शानभूष सूरे का खेट चूला भी एक है. जिसका उल्लेख ज्योति प्रकाश में इस प्रकार पाया जाता है "अत्र ब्राशांवर पाद्धिका मूलसंघं श्री ज्ञानभूषण स्रंः स्वकृत खंटचृतायां प्राक्त तथा च तद् अंथे तेषां स्तुतिः। श्री जैन दृष्टि तिथि।त्रिमह प्रणुष्टं स्पष्टी-चकार भगव न् करुणाधूरीणवाकाववोधिविधा विनयं प्रपद्य श्री ज्ञानभूषण गणेशमिविष्टुमस्तं ज्ञानभूषण जगिदमूषण विश्वभूषण गणात्रणी त्रथी चिन्मयी स्व विनयी दिताश्रयीस्ताद् यतो भवति मे विधिर्जयी ॥२॥ इत्यादि मंगलं कृत्वा सारणी सवृति प्रवर्तिता। तस्यां गण्यतरां शास्तिविद्यार कोनाः पनिकृता स्तद गमनांतराहाः। ऋगांत्विदं प्रस्यः मेव शोध्यमग्राग्रतो भोग्यतिय प्रमा स्यात ॥

उपयुक्त ज्योति प्रकाश का उल्लेख नेमिचंद्र जी की सूची में नम्बर दे६ और ७३ में हुआ है ! मेंने दिल्ती के धर्मपुग के मंदिर से प्रति मंगवा के नकल करा रखी है इसके अनुसार ख़ितम प्रशान अपूर्ण है । सात प्रकाश पूर्ण होने के बाद प्रथ की समाप्ति की सूचता है पर आगो के श्लोक अपूरे रह जाते हैं। जो प्रशानित के पदा हैं। इस ग्रंथ के प्रशंभ में हीरिजिय सुरि से ग्रं क्वर ने ज्ञान गोध्ति के प्रमा से ज्योतिय शास्त्र का उपदेश दिया, कहा गया है पर वास्त्र में यह प्रत्य किया अप्रत्य किया ने जिसका नाम विजयमित या चंदित गय संभ है उक्त प्रसंग का उल्लेख करते हुए रच प्रतीत होता है। चंद्र प्रश्वित ज्योतिय करंडक की मलयिगरीटीका आदि का उल्लेख के साथ एक गगड विनयविजय के लोक प्रकाश का भी उल्लेख है। अतः इसकी रचना १०३० के बाद की हा सिद्ध होती है। ज्ञान भूपण्य का उल्लेख प्रत्येक प्रकाश के अन्त में पाया जाता है और अक्तवर का भी उल्लेख कई बार हुआ है। मनपति कुछ अस्तव्यस्त सी जगती है अतः इसकी अन्य शुद्ध प्रति की आवश्यकता है। प्रकाश की समाप्ति में हुछ प्रंथ का नाम ''जेन तिश्व पत्र नाभन'' वतलाया गया है। अतः यह प्रत्य जैन पंचाग निर्माण से सम्बन्धित होने से अवश्य ही महत्व पूर्ण है। बनारस क हीराचन्द सूरि के लंगह में भी देसे ही प्रत्य को दो अपूर्व प्रतियों देखी थीं, पर मिलान किए विना वे हिंग प्रस्थ की हैं या कोई मिन्न प्रंथ की दो अप्य नहीं कहा जा सकता।

प्रथं के सान प्रकरणों के नाम इस प्रकार हैं (१) तिथि दार (२) वार (३) तिथि घटिका (४) नच्चत्र मधन (५) नच्चत्र मिटका (६) छुट्टे प्रकरण का नाम पत्रांक ४४ प्राप्त न होने से सम्बद्ध नहीं हुन्ना (७) वें प्रकरण के त्रांत में लिखा गया है—"इति चतुर्दश, पंचदश, सप्तदश, रूपेश, चतुभिद्धां है: संपूर्णों यें ज्योति प्रकाशः।

१ द्वितीय प्रकाश में सं० १७२५, १७३०, १७३५, १७४०, १७५०, १७५०, १७५५, के भी उस्तेल हैं। इसके प्रमुक्तार स० १७६५ के बाद में यह रचा गया संभव है, मंगलाचरण के रखोकों में विनय द्वारा रचे जाने की सूचना है पर प्रशस्ति प्रपूर्ण मिलने से विशेष विवरण ज्ञात न हो सका।

#### प्रारंभ के कुछ पद्म इस प्रकार हैं:-

प्रयाग्य सम्यग्नाभेयं पुरुषोतमगीरवरम् ॥
भी जैनितिधिपत्रस्य रचनां विश्वम कांचन ॥१॥
गौतमाद्या गराशाश्च भास्तर प्रमुखा खगाः ॥
ल्योति प्रसादं दघतां जैनशासनस्रयः ॥२॥
श्री हीरिवजय स्रेः साम्राज्ये तपगरो विजयमाने ॥
श्री श्वस्त्रस्य सक्रपति पातिसाहिर्वभूवे भुवि ॥३॥
प्रवचन कनक्षांपस्त प्रोग्मीलय शीस भूष्या गयानः ॥
कर कमस्त सिद्धिमाजश्चारिया चारहट स्चयः ॥४॥
तेषां कृपानुयोगान्स्विष्यभूकिष्यो विशेष्य विनयमितः ॥
कुरते गुदते नोभिज्योतिरिदं पत्र मिह जैनम् ॥४॥

×

ज्ञान गोष्ट्यां प्रकलायां ज्योतिशास्त्रमुपादिशत् ।

नोट — श्री नाइटा जी का यह है संशोधन भी निर्श्वान्त नहीं है। गिंखतस्त्र प्रन्थ दिगस्वर जैन है, इसका नाम जैन सिद्धान्त भवन की इरतिबक्तित सूची में है। बिना किसी प्रमाख के किसी भी प्रमथ को सिन्दिग्ध मान केना तथा राजस्थानी को हिन्दी नहीं मानना यह एक नयी बात है। नवीन प्रन्यों की प्रश्वस्तियाँ भाषा की र ब्ट से खद्धद हैं, मुख प्रतियाँ समझ न होने से उद्धरकों को जैसे का तैसे कोड़ दिया गया है। पाठक केन्त विचन की दिन्द से इनका प्रस्थयन करें।

—नेभिचन्द्र शास्त्री

X



### श्री पार्श्वनाथ दि॰ जैन मन्दिर शिजालेख बिजोिबयां

वर्तमान, रा मध्यान के (पिहले मेशह पान्त के भीवाड़ा जिला में जारमान नामका परगना है। इस पहाड़ी प्रदेश में भी इस भाग पर प्रकृति की विशेष कुरा है अतएव यह भाग धन धान्य पूर्या है तथा मेशह के "अन्न भएडार" नाम से ख्यात है। इस जपम्माल के लगभग मध्य में ही प्राचीन 'विन्ध्यवल्जी' और वर्तमान विजीली वसा है। विजीती पहुंचने के तीन मुख्य मार्ग है—(१) कोटा से बून्दो होते मोटर द्वारा विजीली ५४ मील दूर है। यह सबसे सुगम मार्ग है। स्वराज्य शासन ने गूंदी से आगे २१ मील तक पक्की सहक बनवा दी है अ मीन ही कच्चा रास्ता है जिल पर मोटर आदि आराम से जातो है। (२) भीलवाड़ा से माएडल गढ़ होता आया है। यह ६२ मील लम्बा है। यदावि स्वराज्य शासन इधर भी पक्की सड़क बनवा रहा है पर यह मार्ग बहुत ही बोइड है। (३) मार्ग नीमच कैएट से सिगोली होकर है। नीमच से सिगोली तक का ५१ मील का पक्का रास्ता है और मोटरादि आराम से जाते हैं। सिगोली से विजेती १४ मील है। यह रास्ता कच्चा ही है और उंट अथवा घोड़े की ही सवारी इस पर जा सकती है।

विजीली उदयपुर से उत्तर पूर्व ११२ मील पर पहता है।

अपनो सन्दि के कारण विज्ञोली पर आक्रमकों की सदैन दृष्टि रही होगी। इसी लिए इसके चारी आंर बहुत ऊँचा विद्याल परकीटा खड़ा है। इसके दो ही द्वार हैं जिन्हें बन्द कर देने पर इसमें प्रवेश दुष्कर हो जाता है। इस परकोटे ने शतियों से इस नगरी को मुरखित तो अवश्य रला है पर यह सरका बड़ी महंगी पड़ी है। किन्यदन्ती यह है कि विजीली में १०० विद्याल मन्दिर थे तथा उन्हें तोइकर यह परकोटा बना है। ऐना प्रतीत होता है कि 'तोइकर" तो नहीं पर संभवतः मूर्तिभक्तको द्वारा तंदि गये मन्दिरों के परथरों का तथा कुछ मन्दिरों के पूरे भग्नावशेषों को परकोटा में लेकर यह अवश्य बना है। आज भी यत्र तत्र मन्दिरों के पश्यर पड़े हैं श्रीर वे विजीली के उज्वत मा ति की स्मृति पग पग पर दिवाते हैं। दिवाय द्वार से वाहर निकलने पर वस्तीके ठीक पूर्व की स्रोर खड़े तीन विशाल मन्दिरों पर ह के ठिउक जानी है। ये तीनों मन्दिर शिवजी के हैं जैसा कि इनके हजारेश्वर, महाशालेश्वर तथा उग्रहे-जलेश्वर नामों से स्यब्द है। इनके ही पास एक अत्यन्त कलापूर्य कुएड है जो मन्दाकिनी नाम से विस्पात है। ये मन्दिर अब तक पुजारियों के आधीन थे फलतः चिर उपे द्वेत रहे और बिना किशे जीवाँद्वार के श्रव तक गर्भी वर्षा से जुभते आये हैं। इशारेश्वर के मन्दिर में जाकर अपनी धर्मान्धता के जार दलाई ब्राती है। इस मन्दिर के मूल देवता एक विशाल-सुन्दर शिवलिंग हैं जिसपर सहसाधिक होटे होटे शिवलिंग खुदे हुए हैं। पर वर्षों से पड़ने वाले केवल जल के कारण इस पर गहरी काई जम गयी है और पानी ने परधर को फाइ दिया है। सीभाग्य की बात इतनी ही है कि इस मन्दिरों को अब प्रातस्य विभाग में अपने आधीन कर लिया है।

इन मन्दिरों की कला खजुराहा की कना की अनुवर्गिना है। स्थल अपनार यही है कि
आज्ञान मून खुदे होने पर भी इनमें मानव मूर्तियों की अपे खा वेल आदि हो अधिक खोदे गये हैं।
जबकि खजुराहा में मानव या देनी मूर्तियों की भगार है। कलाकार ने 'मर्च धर्मे समानस्यं' के
आदर्श को ही सामने रखा है जैशा कि इनमें उत्कीर्ण जैन-बौद्ध मूर्तियों की सत्ता से स्वष्ट है।
निश्चित ही विजोली की यात्रा सुगम हो जाने पर पुगतत्त्व वेता यहां विपुल संख्या में जाने लगेंगे
और तभी इन मन्दिरादि का कला-संस्कृति तथा इतिहान की हिन्द से सूद्म अध्ययन हो सकेगा।
इन मन्दिरों के पास किमी प्राचीन शिजालेख का न होना खटकता है। संभव है कि किसी अन्य
मन्दिर के आस पास रहा हो और मन्दिर के साथ वह भी नष्ट हो गया हो। अथवा इन मन्दिरों
से पीन मीज की दूरी पर स्थित दि० जैन पाश्चिताय मन्दिर के राम प्राप्त नीनों शिलालेख भी इन
मन्दिरों के निर्माण-निर्मातादि के चोतक हो। क्योंकि इम प्रकार की 'मर्च धर्मे ममानतः' भागतीय
परम्परा रही है। खजुराहा के समस्त मन्दिरों का निर्माण कराने वाला एक ही व्यक्ति था।
मैनाल, माण्डलगढ़ जहाजपुरादि की सुद्धम शोभ होने के बाद ही इम विषय पर मांगिराण विवेचन
संभव ही सकेगा।

इस लेख का विवेच्य श्री पार्श्वनाय दि॰ जैन मन्दिर वस्ती की पूर्व दक्षिण विशा में नगानग पौन मील दूरी पर स्थित पठार पर है। इस मन्दिर की अवस्था यहां के अन्य मन्दिरों में बहुत अच्छी है। इसके चारों और परकोटा है। परकोटे के मौतर बगीना भर है। बीत में पूर्व मुख मन्दिर है उसके सामने दो मानस्तरम हैं और इसके बाद पूर्व की और ही एक विशान सभा मएडप है। मन्दिर से लगा ही उत्तर की और कुएड है। तथा इस कुएड की उत्तर दिशा में ही महए के पेड़ के नीचे प्रकृत शिलालेख है।

यह शिलालेख चाइमान चौहान सोमेश्वर के राज्यकाच (वि० १२२६) में श्री दि० जैन पाश्वनाथ मन्दिर की प्रतिष्ठा तथा द नादि को स्पृति के लिए खुदवाया गया था। शिन लेखां निस्न प्रकार है—

- १ सिद्धम् ॥ ॐ नमो वीनरागाय ॥ निद्रृषं मः जोदित निरविष ज्ञानैकनिष्ठार्षितं । नित्योनमीलितमुझसत्पकलं स्यास्कारविस्कारितं (तम्) [ । ] मुन्यकं परमाद्भुनं शिवमुखानंदास्यदं शास्त्र (श्व) तं । नौमि स्तौमि जयामि यामि शारणं तज्ञयोनिसस्यो । तिप ] तं (तम् ) ॥ १ ॥ नास्तं गतः कुमइसंग्रहो न । नो तीव्र तेजा
- २ - [वा]: । - - नैव सदुष्टदेहीऽपूर्वो रांव स्तातम सुदेवृषो वः ॥ २ ॥ [स] भूयाच्छ्रीशांतिः शुत्र वसवभंगोभवभूवां । विभीयस्वाभाति स्कृतिवन-

<sup>1</sup> श्री पं अक्षयकाति स्थास द्वारा सम्यादित प्रति के बाधार से ।

खरोचिः करयुगं (गम्)। विनम्रासामेषामिषामिषाककृतिनां मंगलमयों। स्थिरोकत्तुं लच्मीमुपर-चितरज्जुत्रजमिव ॥ ३ ॥ नाशा (सा) स्वा (श्वः) सेन येन प्रवन्तवलभृता पूरितः पांचजन्यः।

- ३ — वरदलमिल [ नो पाद ] पद्माप्रदेशैः । हस्तांगुण्ठेन शांगीं (शार्क्के) प (घ) नुरतुलव (ब) लं कृष्टमारीप्य विष्णो । रंगुल्यांदांलितीयं इत भृदवनितं तस्य नेमेस्तनोमि ॥ ४ ॥ प्रांशुप्राकारकांता त्रिद सपरिष्टढण्यूद [ ६ ] द्वावकारां । वाचालां वेतुकोटि [क्व] स्वत्वसुम्णीकिकिसीभिः समंतात् । यस्य व्याख्यानम्भीमहह किमिदमित्याकुलाः कौतुकेन प्रेचंते प्रारामाकः ।
- ४ [स भु] [ति] तिजयतां तीर्थंकृत्रास्त (श्वै) नायः ॥॥॥ वद्धेतां वर्द्धमानस्य वर्द्धमानमहोदयः । वर्द्धतां वर्द्धमानस्य वर्द्धमान [ पह ] । त्यः ॥६॥ सारदां मारदां स्तोमि सारदानिवसारदां (दाम) । भारती भारती भक्तभिक्तमिकिविद्यारदां (दःम् ) ॥ ॥ निःप्रत्यूह् मुगस्महे
  जिनयतीनन्यानिव स्वामिनः । श्रीनाभेयपुरस्थरान् परकृतःपीयूष्याधीनिषीन् ये उत्रयो (ज्यो)
  तिःपरभागभाज—
- ५ नतया मुक्तात्मतामा [भ्रि] ताः श्रीमन्तृक्तितिति (वि) नीस्तततटे हार्यश्रयं वि (वि) भ्रति ॥०॥ भव्यानां हृदयामिरामवसतिः सद्धर्म [श्र]ंम्मं) स्थितिः कम्बोन्यूजनसंगतिः सु (श्रु) भतितः निव्यां (वर्ष) भवे (वो) भोद्यृतिः [।] जीवानामुपकार ग्रारण्यतेः श्रेयःश्रियां संसुतिः देयान्मे भवसंभृतिः शिव [म] ति जैने चतुर्वितः (श्र) तिः ॥६॥ श्रीवाहमानिवृतिराजवंशः पौक्तों स्यपूर्वों नि (न) जडावनद्धः। भिन्नो न चां—
- ६ [गो] [न च] रंब्रयुक्तों नो निःफत्तः सारयुती नहीं नो ॥१०॥ जात्रस्यनिर्मेत्तमहोज्व (ज्ज्ब) लितांगयब्दिरच्छ्रोच्छ्रजच्छु विश्यः परिवानवा [त्रों] [। उत्तृं] गव्हर्यतपयोषरभारभुग्ना शाकंभ [ग] जनि जनीव ततांगि विष्णाः ॥१०॥ विषः श्रीव्तसगोत्रे मूदहिच्छ [त्र] पुरे पुरा। सःमंतोनंतसामंतः पूर्णतस्त्वी (स्जो) नृपस्ततः ॥१०॥ तस्माच्छ्रोज्यसः विष्रहनृपो श्रीचंद्रगोपेंद्रकी तस्माह [स्लं] भगुदकी शशि —
- ७ तृषो गूबाक सब्बंदनी [1] श्रंमद्रप्यया व विध्यत्यती श्रीसिंहराच्य (इवि) प्रही ? श्रीमद्दल्लं भगुँदुवाक्रतितृ गः श्रीवीर्यरामोऽतु तः ॥१३॥ [चामुंड] विनपे (पो) ऽति (प) श्च राणकवरः श्रीविषटो दूवलक्तद्भाताथ ततीति तीयलतृ गः श्रीराजदेवीवियः [1] पृथ्वीराजनृ गोय तत्त तुभू (भ) वो रास्त्वतदेवीविभुस्तत्पुत्रो नयदेन इत्यवानेपः सःमल्लदेवीपितः ॥१४॥ इत्या चिन्नगितिः घलाभिष्यसो (शो) राजादिवीरत्रयं।
- ् चित्रं क्रूस्कृतांतवंक्त्कुहरे श्रीमः गाँदुहीं (हां) नियतं (तम्)। श्रीमत्सो [ल्ल ] खदंडनायकवरः संग्रामरंगांगणे कीवंने (वन्ने) व नियंत्रितः करमके येन ——— [चि] सात्।।१०॥ ग्राणोंराजोस्य स्तुद्धंतहृदयहरिः सत्ववांश (वांद्धि) ष्टभीमो गांभीयौंदार्यव (व) र्यः

भास्कर

- १० करतलाकितः ॥१६॥ कृतांतपथमज नोपूरवज्जनोमज्जनो भुवः । बैकुंतं कुंतरालोगा [यत] वे कुं [त] पाज कः ॥२०॥ जावालि गुरं ज्वाना [प्] रं कृ ॥ पिल कापि पल्जीव । नद्र (ड्व) लतुल्यं रोषान्तद् (द्व) लं येन सी (शै) येषा ॥२१॥ पतीत्यां च वलम्यां च येन विश्वामित यद्यः । ढिल्जिकाप्रश्ण भांतमःशि काला नलंभितं (तम् ॥२२॥ तज्ज्येष्ठभातृ गुत्रो भूत्पृथ्वीराजः पृथ्यमः । तस्माविकितहेमांगो हेमपर्वितदानतः ॥२३॥ श्रातिधर्मरतेना —
- ११ पि पार्श्वनायस्वयंभुते । दत्तं मोगभगिमामं भुक्तिम्व हेतुना ॥२४॥ स्वर्णादिदान-निवहैद्शिभिम्मंहिद्भस्तोत्तानरै-र्न गरदान वयेश्व विभाः । येगार्च वताश्वतुरभूगतिवस्तयालमाकस्य वास्मनिविद्विकरी यहोतः ॥२४॥ संमेश्वरालनस्य (वया) राज्यस्ताः सोमेश्व (श्व) रो तृपः [1] सोमेश्वर (श्व) र नतो यहमाज्ञनः सोमेश्व (श्व) रो भवत् ॥२६॥ प्रतायलं हस्य (श्व) र इत्यभिस्यां या प्राप्तवान् प्रौदपृशुप्रतायः [1] यस्याभिमुख्ये वस्वैरिमुख्याः केविन्मृता केविद्भिद्वनाश्च ॥२७॥ येन श्री—
- १२ पाइवैनायाय रेवातीरे स्वयंभुवे। सा (शा) सनै रेवणाग्रामं दत्तं स्वर्गाय कांद्यया ॥२०॥ छ ॥ ग्रय कारास्क वंशानुकमः ॥ तीर्वे श्रोने मिनायस्य राज्ये नारायखस्य च ! ग्रांमोधिन मथनादेवय (ब) जिभिन्वं (ब्वं) लशालिभिः । २२ । निर्माः प्रवर्गे वंशो हैं (दे) ववृत्दैः समाभितः । श्रोमालपत्तने स्थाने स्थापिः शतमन्युना ॥३०॥ श्रीमालशैलप्रवरायच्चाः प (पू) ब्वेतिरः सरवगुदः सुवृत (त्त) : पाय्वाटवंशोऽस्ति व (व : भूग तस्मिन्नुक्तोपमो वैश्रवखाभिषानः ॥१९॥ तद्यायत्तने येन कारितं ।
- १३ जिनमंदिरं (रम्)। [गोर्त्वा] अहरा यह (रा) स्तत्वमं हत्र हिथरतां गतां (तम्)॥३२॥ योऽचीकरच्चंद्रसु (शु) रि (चि) प्रभ शि व्याघेरहादी जिनमंदिराशि। कीर्तिद्रुमारामहमृद्धिहेतोर्विनमंति कंदा इव यान्यमंदाः॥३३॥ कल्जोलमानिलतकीर्तिसुद्धा (घा) समुद्धः ? सद्धु (द्बु) द्धिवं (व) श्वरवध्यु (घ) रखे ध [री (रे) शः। [भू] [त] रकारकरखप्रगुणांतरात्मा श्रीचच्चुलस्वतनयः [ — ] पदेऽभृत् ॥३४॥ शुगंकरस्तस्य सुतोजनिष्ट शिष्टेर्ग्मोहष्ठैः परिकीर्यंकीर्त्तः (।) श्रीजासहोत्तृत तदंगजनमा यदंगजनमा सन्नु पुग्यरानि (शि) ॥:॥३४॥ मंदिरं वर्द्व-

किरण २ ]

१५ षट्षं (ट्लं) इ:गमबद्धमौद्धदमसः षड्गीवरलेश्वराः षट्मे (ड्मे) देंद्रियवस्य (श्य) तापरिकराः षट्कम्मक् (क्लु) प्तादराः [1] षट्पं (ट्लं) डार्वानकीत्तिपालनपराः ष (श) ट्रु (ड्गु) एयचिताकतः षट्ट (ड्ट) प्ट्यंवु (तु) जभास्करा [:] समभवः षट्दे (ड्दे) शलस्यांगजाः ।।४१।। श्रेष्टी (ध्टी) दुइकनायकः प्रथमकः श्रीमोसलो वीगडिदेवस्पर्श इतीपि सीयकवरः श्रीराहको नामतः । पते तु कमतो जिनकम युगांनोजैकभूंगोपमः मान्या राजशतैः विस्मतयोः राजित जंबू (बू) स्तवाः ।।४२।। इम्पें श्रीवर्द्धमानस्याजयमेरो व्विभूत्रस्य (स्त्वाः ।।४२।। इम्पें श्रीवर्द्धमानस्याजयमेरो व्विभूत्रस्य (स्त्वाः ।।४२।। इस्पें श्रीवर्द्धमानस्याजयमेरो विक्वस्य (स्त्वाः ।।४२।। ।।

१६ मान मिव नाकिनां (नाम्) ॥ १३। तेवामंतः श्रियः पत्रं [सीय] कः श्रेष्ट (ष्ठ) मूच्यं (यम्)। मंडल करमहादुर्गभूष गानात भूतिना ॥४४॥ यो न्यायोकुरसेचनेकजलदः कीर्त्तं (सें) निर्मधानं परं ! सीजन्यांचु (बु) जिनीविकासनग्विः पापाद्रिभेदे पविः [।] काक्ययामृतवारिधेन्विलसने राकाश [सं (शां)] का [प] मो नित्यं साधुजनोरकारकरणव्यापारव (व) द्वादरः ॥४५॥ येनाकारि जितारिनेमिमवनं देव-द्रिश्रृंगोद्धुरं चंचत्कोचन व्यवस्वत्वस्थिप्रमाभास्वरं (रम्) खेलस्ले चरसुन्दरीश्रमभरं भंजद्रव्यजोद्वीजनेर्द्धत्तेष्टापदशैलस् (शृं) गिजनभूत्वोद्दामसद्मश्रियं (यम्) ॥४६॥ श्रीसीयकस्य भार्ये हे।

१७ वी नागश्रीमामटाभिषे (धे) । आद्यायास्त स्त्र (त्र) यः पुत्रा द्वितीयायाः सुतद्वयं (यम्) ।। १७।। पंचाचारपरायणात्ममतयः ।! पंचांगमंत्रोज्य (ज्ञ्य) लाः । पंचशनिववारणासुनतुराः ! पंचिन्द्रयार्थोज्याः । श्रीमत्रक्रवगुरुपणाममनसः पंचाणुगुद्धव्रताः पंचैते तनया ग्रह [तिषि] नयाः श्रीसीयकश्रेष्ठिनः ।।४८।। श्राद्य [ः] श्रीनागदेवोभूऽल्लोकाकश्चोज्य (ज्ज्य) लस्त्रणा । महीचरो देवभरो द्वावेतावन्यमातृ शौ ॥४६॥ उज्य (ज्ज्य) लस्यांगजन्यानौ शीम [इ] ल्लिमलद्मणौ । श्रमतां भुवनोद्मासियसो (शो) दुल्लिमलद्मणौ ॥४०॥ गांभीर्यं जल्वेः रियरत्वमचलात्तेज—

१८ स्विता (तां) भारवतः । शौम्यं चन्द्रमसः सु (शु) चित्वममरश्री (स्तो) तस्विनीतः प (रम्) [ । ] एकैकं परिग्रह्म विस्व (श्व) विदि [तो] यो वेषसा सादरं मन्ये वी (वी) जक्तते कृतः सुकृतिना सः लोल्लकश्रेष्ट (ष्ठ) नः ॥५१॥ श्रथागमन्मं [दिरमे] व कीर्तेः श्रीवि [ध्यव] ल्ली धनधान्यव (य) ल्ली (ल्लीम्)। तत्रालु [लीचे हामि] [तल्बसुप्तः] कंचिन्नरेसं (शं) पुरतः स्थितं

सः ॥५२॥ उवाच कस्त्वं किमिहाभ्युपेतः कुतः स तं प्राह फक्षीस्व (श्व) रोहं (हम्) पाताल मूलात्तव देशनाय [श्री] पाश्वनायः स्वयमेष्यतीह ॥५३॥ प्रातस्तेन समुत्थाय न कं (हिं) चन विवेचितं (तम्)। स्वय्नस्यांतर्भनोभावा यतो वातादिङ्खिताः ॥५३॥ लोला—

- १६ क [स्य] प्रियास्तिश्रो (स्रो) व (ब) मृबुर्मनसः पियाः ॥ (।) लिलता कमलश्रीश्व लिइमी हर्लदमीसनाभयः ॥५५॥ ततः स भक्तां लिलतां व (ब) भाषे गत्ना प्रियां तस्य निसि (शि। प्रसुप्तां (प्ताम्) [।] श्रृणुष्य भद्रे घरणोहमे हे श्री [पाश्वेनाथे] [स्तलु द] र्श्वयामि ॥५६। तया स चोक्तो [म] — य [त्व (च्वं ] न्न (न) हि] सत्यमे तत् । श्री राश्वेनाः स्य समुद्धृति स शासादमञ्जीच करिष्यतीह ॥५७॥ गत्या पुनल्लोलिकमेवमूचे भो भक्तशक्तानुगतारिक्त । देवं धने धर्मिवधौ जिनेष्टी श्रीरेवतीतीयमिहाप पाश्वैः ॥५८॥ समुद्धरैनं कुर (क) धर्मकार्यं तं कार्य श्रीजिनचे—
- २१ तेशः कर्करेशो यत्रास्ति किपलेस्व (श्व) रः ॥६२॥ महानालमहाका (लम) रथेस्व (श्व) रसंज्ञकाः। श्रीतिपुष्करतां प्राप्ता [ः सांत] त्रिभुवनार्ष्विताः ॥६३॥ क (की) तिनाथं (थ) च (श्व) [के] [बारः] """"मिस्वामिनः [।] संगमीतः (मेग्रः) पुटीस (श) श्व मुखेस्व (श्व) र [वटे] स्व (श्व) राः [॥६४॥] नित्यप्रमांदितो देवो सिद्धेस्व (श्व) रगया (ये) वु (श्व) राः [।] गंगामेद [श्व] सौभी (मे) शः गंग (ङ्गा) नाथित्रपुरांतकाः ॥६४(६५)॥ संस्नात्री कोटिलिंगानां यत्रास्ति कृटिला ना (न) दी। स्वर्धात्रातेस्व (श्व) रो देवः समं किपलवारयाः १ ॥६५ (६६)॥ नाल्य-मृत्युन्नं वा रोगा न दुर्भिद्धमवर्षणं (ग्रम्)। यत्र देवप्रभावेन किल-
- २२ पंकप्रधर्षणं (ग्रम्) ॥६६ (६७)॥ वर्षमासे जायते यत्र शिवलिंगं स्वयंभुव (वम्)। तत्र कोटीस्व (१व) रे तीर्थं का श्लाधा क्रियते मया ॥६० (६०)॥ इत्येवं ज —————

कृत्वावतारिकयां (याम्)। कर्त्ता पार्श्वजिनेस्व (श्व) रोत्र कृतया सोधाद्य वासः पतेः शक्तेथें (व्वें) कियिक [:] श्रियस्त्रिभुवनवाणि प्रवोधं प्रभुः ॥६८ (६९)॥ इत्याकस्पर्यं वचो विमाज्य

मनसा तस्योरगस्त्रामिनः स प्रातः प्रतितु (तु) ध्य पास्वै (श्वे) मिनितः चोषी विदार्थ चाषात् । तीवतत्र विभुं दत्रश्चे सहसा निःप्राकृताकारिणं कुंडाम्यणतं एव घाम दचतं स्वायंभुवं श्रीश्रितं (तम्) ॥६६ (७०)॥

२३ नाशी (ती) द्यत्र निर्नेद्र गदनमन नो घम्मैकम्मां जर्जनं [न] [स्नानं] न विलेपनं न च तपो ध्यानं न दाना चर्चनं (नम्)। ना वा सन्मु निदर्शनं [न] [
द्यत्रेतिनित्तिललं वभूव सदनं] ————[॥७० (७१)॥ तत्कुं डमध्यादय निज्जेगाम श्रीलीय-कस्यागमनेनपद्मा। श्रीलेत्र गलस्तदणं वि (वि) का च [श्रीज्वा] लिनी श्रीवरणोरगेंद्रः ॥७१ (७२)॥ यदावतारम कार्षीदत्र पार्श्व जिनेस्व (१व) रः ॥ तदा नागहदे यद्यगिरिस्तंवः (वः) प्रपात सः ॥७२ (७३)॥ यद्योपि दत्तवान् स्वप्नं लद्मणः व्र (व्र) काचारिषः। तत्राहमपि यास्यामि यत्र पार्श्व विभुग्मेम ॥७३ (७४)॥ रेवतीकुं ड—

२४ नीरेख या नारी स्नानमाचरेत् [1] सा पुत्रं भर्नु सीभाग्यं [ल] दिमी च] [ल] भते स्थिरं (रम्) ॥७४ (७५)॥ ब्राह्मखः चित्रयो वापि [वै] [श्यो वा श्रूद्र एव वा । रेव] तीस्नानकर्त्ता [यः] स प्राप्तोत्युक्तमां गतीं (तिम्) ॥७५ (७६)॥ घ [नं (न्यं)] धा [न] घ [गं धाम घै] यं धीरेयतां धियं (यम्) । घराधिपतिसन्मानं लद्भीं चाप्तोते पुष्कलां (लाम् ) ॥७६ (७७)॥ तीर्थाश्चर्यमिदं जनेन विदितं यद्गीयते सांवतं कुस्ट (६ठ) प्रेतिपशाच कुष्तरहणाहीनांग गंडापहं (हम्) । संन्यासं च चकार निर्मातभयं घृकस्ताली द्वयं काकी नाकमवाप देवकलया कि कि न संपद्यते ॥७७ (७८)॥ श्वाध्यं जन्म कृतं घनं च सफलं नीता प्रसिद्धं मितः ।""

२५ सद्धमोति च दर्शितस्तनुष्ट्स्वप्नोप्पित [:] सत्यता (ताम्)। ———-रट्ट ट्टिटदूषितमनाः सट्ट (द्दा) ष्टिमार्गो कृतो जे [ने] ————[सुकृति] ना श्रीलोलकश्रेष्ठिनः
॥७८ (७६)॥ कि मेरोः श्रामेतत् किमृत हिमगिरेः क्टकोटिप्रकांदं कि वा कैलासकृटं किमय सुरपते
स्वित्वमानं विमानं (नम्) [:] इत्थं यत्तकर्यते स्म प्रतिदिनममरेम (मं) त्यं राजोत्करैर्व्वा मन्ये
श्रीलोलकस्य त्रिभुवनभरणाःदुच्छ्रितं कीर्तिं पुजं (जम्) ॥७६ (८०)॥ पवनषुतपत (ता) कापाणितो
मन्यमुख्यान् पद्यदिनिनादादाद्वयत्येष जेनः। कलिकलुपमथोच्चेद्द्रिमुत्सारयेदा त्रिभुवनिन-

२६ , मु ] [ला] भान्तृत्यतीवालयोयं (यम्) ॥०० (०१)॥ [काश्चि] [तस्या] नकमाभरंति द्यते काश्चिक्त गीतोत्सवं ६ । श्चिद्ध (द्वि) प्रति तालवं (कं) स (सु) लिलतं कुर्व्वंति तृत्यं च काः । काश्चिद्धाद्यमुपानयंति निभृतं र वीषास्वरं काश्चन यत्रोक्चैद्ध्वजिकिकियीयुवतयः केषां मुदे नाभवन् ॥०१ (०२)॥ यः सद्धत्तयुतः सुदीतिकलितस्त्रासादिदोषोज्भि तश्चितास्यातपदार्थं-दानचतुरश्चितामयोः सोदरः । सोभृब्ब्ली जिनचंद्रस्तिसुगुरूस्तत्पादपंकेक्दे यो भृंगायत एव लोलक-वरस्तीर्थं चकारेष सः ॥०२ (०३)॥ रेवत्याः सरितस्तटे तक्ष्वरा यत्राह् वंयते भृष्यं ॥

२७ शासावा (वा) हुस्ततोत्करेन्नं [रसु] रान्पुंस्कोकिलानां कतैः । मत्पुष्पोच्चयपत्रसत्कर्त्वास्थिति [क्मं] [लें] व्यारिभिभों भोऽभ्यच्चंयता भिषेक्यत वा श्रीगश्चंनाथं विभुं (भुम्) .८३ (८४) ॥ यावत्पुष्करतीर्थतेकतकुलं यावच्य गंगाजलं यावत्तारकचंद्रभास्करकरा (रा) यावच्य दिक्दुं वराः । यावच्छ्रेजिनचंद्रशासनिमदं यावश्म [हें] द्रं पदं तावत्तिव्य (घ्ठ] तु दाः प्रशस्ति-सिद्धते तैनं स्थिरं मंदिरं ((रम्) ॥८४ (८५) पूर्व्वतं रेवतीसिन्धुहेंबस्यापि पुरं तथा । दिख्यास्यां मठस्थानमुदीच्यां कुएडमुत्तमं (मम्) ॥८५ (८६) । दिख्यात्रिरतो वाटी नानावृत्ते-रलंकृता । कारितं

२० लोलिकेनैतत् सन्तायतनसयुतं (तम्)। १६६ (८०)। श्रीमन्ना (न्ना) ह्यं | रिंस (सं) चेम्द्रुगुर्यभद्रय (द्रो) महामुनि [:] कृता पस्त (श्र) स्तिरेवा एवं (च) कि [क] ठ [व] भूवया (यम्)। १८० (८८)। नैगमान्वयकायस्थक्कोतिगत्य च सूनुना। क्षिखिता केस (श्र) वेनेदं (यं) मुक्ताफक्षमिव (वो) एवं (रूप्व) ला। १८८ (८२)। हरस्या सूत्रवाराय तत्युत्रो पाल्ह्यो भुवि ! तदंगजेमा (ना) इकेनापि निम्मीरित (तं) जिनमंदिरं (रम्)। १८६ (६०)। नानिगः (ग) पुत्रगोविन्द-पाल्ह्या मुनदेल्ह्यो । उत्कीर्यां प्रस्त (श्र) स्तिरेवा च कीर्तिस्तं मं (मः) प्रतिष्ठितं (तः)। ६० (६१)। प्रविद्धिमगमदेवः काले विक्रमभास्त्रतः। पद्धि (द्वि) स (श्र) द्वादशशते कल्नुने कृष्यपन्नके । ६१ (६२)।।

२६ [तृ] तांयायां तिथी वारे गुद (री) स्ता (ता) रे च इस्तके । घृतिनामिन योगे च करण तैतिले तथा ॥६ [२] (६३) [वं] वत् १२२६ फालगुन विद ३ [ । ] कांवा रेत्रणामामयारंतराले गुहिल गुं (पु) त्ररा० दाधरमहं धण्मी (वि) हाभ्यां दत्त (सा) खेनडोहली १ [ । ] खंतुवरामाम-वास्तव्यगौड सोनिगवासुदेवाभ्यां दत्त (ता) ढोहिलका १ [ । ] कांतरीप्रतिगण्के रायतामामीयम हं (ह) समलीविद्योपिकभ्यां दत्त (ता) खेनडोहिलका १ [ । ] वदीवामामवास्तव्यगरिमही खाल्हणेन दत्त [ता] खेनडोहिलका १ [ । ] कांत्रीमोलीमामसं गुहिलपुत्ररा० व्याहरूमहं [ह] सममाहवा—

३० [भ्यां द] त (ता) चे [त्र] डोहलिका १ [1] व (त्र हुभिव्वंसुदा (भा) भुक्ता राजभिर्भरतादय (दिभिः)। यस्य यस्य [य] दा भूमी तस्य तस्य तदा फलं (लम्)।।छ।। १

<sup>।</sup> चिन्हाक्रित पदादि बावश्यक है।

र सर्व प्रथम कविराज श्वामकदात ने इसको सम्मादित करके जनंत्र बोफ रोयल प्रियाटिक सोसाइटी बोफ जनाव स्वयह ४५ मा० १ (पू० १४-१५, २८-३२ तथा ४०-४६) में प्रकाशित किया था। इसके बाद इन्हीं कविराज ने बीरविनोद मा० १ (प्र० ३८३-३८६) में संशोधित रूप प्रकाशित किया था। सब पं० जक्षयकीति ज्वास ने ४० प्रन० पी० चक्रवर्ती की प्रेरणा से प्रपी प्राक्तिक इविडका सबद १६ (प्र० ८४-११२) में सुसंशोधितक्ष्य में प्रकाशित किया है।

- १ सिद्धम्। श्रोम् नमो वीतसगाय। चैनन्य स्तरूर, स्त्रभाव से प्रकट श्रनन्त ज्ञान की एकनिष्ठा से प्राप्त. सदैव प्रकाशमान, सबसे श्राधिक विकसित 'स्थात्' पद से सर्वव्यापक श्रास्यन्त विशाद तथा श्राश्चर्यकर, मोच्च के सुखका घर तथा नित्य श्रातमा से प्रकट कैवल्य रूपी ज्योति को नमस्कार करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ, उसे जपता हूँ तथा उसकी श्रारण लेता हूँ॥॥ स्या हमारे खुरे ग्रहों का समूह श्रस्त नहीं होता है क्या हमारा तीव तेज जुम्हारा ज्ञार न जिनका शरीर ही दोष पूर्ण है ऐसे श्राप्तमा देव हमारे कल्यास के लिए हो ॥२॥ मली सम्यंत्त के बारक संत्रारी प्रास्थियों के श्री शान्तिनाथ सहायक हों जिस मगतान के इस्तयुगल के जगमग नखों की कान्ति ऐसी लगती है मानो समस्त विनम्न पुरुपात्मा लोगों की मंगलमयी लच्मी को स्थिर करने के जिए रस्सियों के फंदे ही डाल दिये हो ॥३॥ प्रवल बलवान जिसने नाक की श्वास से पांचजन्य शंस को बजा दिया था
- भारत काला के श्रांगूठे से प्रचार हुला मिलानी। श्रीकृष्णाजी के शांगंघर घनुष को हाथ के श्रंगूठे से खींचकर चढ़ा दिया या तथा श्रंगुली से बलदाऊ जी को हिला दिया था उन नेमिनाथ को प्रणाम करता हूँ ॥४॥ ऊँचे परकांटे से सुन्दर, देव-इन्द्रों की भीड़ से भरा, कड़ोरों ध्वजाश्रों पर लटकती बड़ी बड़ी मांण्यों की घंटियों की ध्विन से सब तरफ शुक्दायमान जिनकी व्याख्यान भूमि (समवशरण) को 'श्रहह यह क्या है ?' ऐसे श्राश्चर्य के साथ लोगों से ४ देखी जाती है उन तीर्थकर पारवेनाथ को सारे संसार में विजय हो ॥४॥ चौबीसर्वे तीर्थकर बर्द्धमान स्वाभी की सदैव शृद्धिगत माहात्य खूब बढ़े। वर्द्धमान को श्राकृति के इस जिनालय का विकासिन्मुख उत्तव सदैव बढ़े ॥६॥ सारके सम्पर्क भक्तों तथा सारके खगडक श्रमकों को श्रीकाय के सारभूत ज्ञान दान को देने में पद्ध भक्तों को भोग तथा मोख की प्राप्ति कराने में सफल कान्ति से सुशोभित भारती को स्तुति करता हूँ।

श्री ऋषभदेवादि श्रन्य समस्त जिनगतियों की विधिपूर्वक उपासना करता हूँ। दूसरों की दया रूपी जल के ये खजाने हैं, पर ज्योति के उरक्रव्ट पात्र हाने के कारण मोद्ध को पास ये जिन ५ पति मोद्ध लहमी रूपी स्त्री के स्तर्नों पर लटकती माला के समान हैं ॥८॥ भव्यजीवों के मनंदूर हृदयों में निवासी, सत्य धर्म के मर्म के प्रतिष्ठापक, श्राठों कर्मों को नष्ट करने वाले साथी, कल्याण की परम्परा, निद्योंच शान के उत्थापक, प्राणिमात्र के उपकार करने में लीन, कल्याण तथा लहमी के विस्तार और संसार के नाशक चौबीसों तीर्थ कर मुक्ते गुद्ध बुद्ध देवें ॥६॥

महाराज श्री चाइमान राजा का प्राचीन वंश लोकोत्तर है। जिसमें न जहता आयी है न जिसकी परम्परा दूटी है न जो सहायक हीन है न जिसमें कोई फूट है। यह सब प्रकार से मान्य है और समर्थ है।।१०॥ सौन्दर्थ की निर्मल विशाल कान्ति से दैदीप्यमान शरीरधारिखी, निर्मल तथा

लहराते शुद्ध द्घ के समान वस्त्रों से बेष्ठित, उन्नत पर्वतों के समान हतनों के भार से भुक्षी शाकंभरा देवी के वंश में चाइमान के बाद विष्णु (वासुदेव) राजा हुए थे ॥११॥ श्राहिच्छत्रपुर के श्रीवस्त गोत्र में राजर्षि सामन्त हुए थे। इनके आश्रित अनेक सामन्त राजा थे। इनसे पूर्णतल्ल राजा का जन्म हुन्ना था ॥१२॥ पूर्णतल्ज के बाद श्री जयराज, विग्रश्ता, चन्द्र, गोपेन्द्रक हुए। ७ इनसे दुर्लभ, गूनक, शशित्य, गूनाक, चन्दन, वष्ययराज, विन्ध्यत्यति सिंहरण्ट् , विग्रह, दुर्लभ (दि॰) गुरुषु, वाक्षति और इनके अनुज वीर्यशय हुए ये ।। ११ शा शासकार श्री चामुराडशज के बाद श्री सिंघट तथा द्सल हुए जिनके भाई बीसलराज थे। इनकी पत्नी राजदेवी थी रासल्ला देवी के पति पृथ्वीराज बीसलदेव के श्रात्म गये। इनके पुत्र महाराज जयदेव थे जिनकी सोमल्ल देवी रानी थी। १४।। श्री मार्गा ब्रीर दुई सहित चित्रका, सिप्रकाभित्र तथा = यशोराज नामके तीन वीरों को मार कर जिसने क्रूर काल के मुख में फेंक दिया था। संप्राम चेत्र में जीवित ही सोल्लया नाम के प्रधान दराइनायक को श्रांख दिखा कर ऊँट पर ही कील दिया था। ॥१५॥ इनके पुत्र अव्योशित ये क्योंकि इनके हृद्य में हरि रहते थे, बलयुक्त ये शिष्टना की सीम थे, गम्भीरता और उदारता में सर्वोगरि थे, तुग्नत ही मध्याह को प्राप्त हुए थे और न-दोन (समुद्र) थे। इस प्रकार समुद्र तुल्य होकर भी इनमें न जड़ (ल) ता थी, और न श्रनाचार रूपी महा कीचड़ था, न इनका कोई मन्थन कर सकता था, न इनसे भी निकल गयी थी, न इन्हें दोषवान् (चन्द्रमा) से रित थी ख्रीर न इनके पास दांगते (सांग) हो रहते थे ॥१६॥

ह जिसने अपने राज्य के द्वारा स्त्रयमेन कुश (कल्नीन) तथा नारखों (तुनन्द शहर) का तिरस्कार किया था इसे इस उसका आश्चर्यकर कार्य ही मानते हैं। आश्चर्य कर तो यही है कि इस पुरायातमा ने निर्वाखनाशयण (नरतमंत) का भी निरस्कार करके देवराज की प्रणात में योग दिया था।१७। पृथ्वी सण्डल के विकास का कर्ता विग्रह राज इनसे उत्पन्न हुन्ना इनमें क्या आश्चर्य है। आश्चर्य तो यही है कि आयोंराज का पुत्र होकर भी नह जह शीत और सकलंक (चल्द्रमा के समान) नहीं था।१८। स्त्रयं परम काल्तिमान् उसके हाथ में पकड़ी गयी तलवार निर्दयता को धारण करती हुई शत्रुओं की काल्ति की समास कर देनी थी और इसके प्रताय का विस्तार करती १० थी। १९। इसके राज्यकाल में अस्वज्जनता के कारण केवल सज्जन नामका राजा हो यम के मार्ग पर गया था तथा कुन्त (जालोर) देश का राजा ही कुन्तधरियों के पालक इसके द्वारा जन्त (जालोर) होन किया गया था।२०। इन्तों की राजधानी जावालिपुर को इसने आग लगा दी थी, पाली को पहली (भीलों की बस्ती) कर दिया था तथा कोच में आहर नदुल को नड़बल के समान कर दिया था।२१। आशिका (हांसी) की विजय से प्रवर्धित तथा विल्ली के आधिकार के कारण थके अपने यश को इसने इन नगरों की गली गली तथा खुरजे छुरजे पर विश्वास करने दिया था।२२। विग्रहराल के बड़े भाई के पुत्र पृथ्वीराल (हि०) थे। ये पृथु के समान से। इनके

११ दान में ही सीना इकहा करके हेम पर्यंत (कैलाश) सीने का हुआ था।२३। अत्यन्त धर्मात्मा भी पृथ्वीराज (दि०) ने मुक्ति और मुक्ति के लिए स्वयमूत पार्श्वनाथ जी के मन्दिर की मौराभरी नामका गाँव दिया था।२४। जिसने स्वर्ण आदि दश प्रकार की महामूल्य वस्तुस्रों के तुलादान देकर विशों का समादर किया था तथा वस्तपाल भूपति पर आक्रमण करके उसका 'मनसिद्धि' हाथी छीन लिया था।२६। इनके बाद मोनेश्वर राजा हुए थे जिन्हें सोमेश्वरनाथ की भक्ति से राज्य प्राप्त हुआ। था अवस्य वे सोमेश्वर के भक्त थे तथा इनके राज्य में प्रजा का कल्याण हुआ। था।२६। अपने प्रवल प्रतार के कारण ये 'प्रवाप लंकेश्वर' नाम से स्यात हुए थे। १२ इनसे सामना पड़ने पर बड़े से बड़े वैरी या तो भाग जाते या मारे जाते थे।२०। स्वर्ण प्राप्ति की इन्छा से सोमेश्वर महाराज ने रेवा तौर पर बमे रेवण प्राम को स्वयंभूत पार्श्वनाथ के मन्दिर को दान रूप से दिया था। २८। छ। अध कारावक वंशानुकमः—

भी नेमिनाथ के तीर्थकाल तथा कृष्णाजी के राज्य में बनशानी देनां श्रीर दैत्यों के द्वारा समुद्रमन्थन किये जाने रर १२६। देव समृह के जिये भी समाहर गोप उत्तम वंश निकला था जिसे इन्द्र ने श्रीमाल (भिनपाल) पुर में बसारा था। ।३०। श्रीमाल पर्वत के उन्तत शिखर के समान श्चनादि तथा श्चनन्त, सामर्थ में महान् सदाचारधारी यह प्राग्वाट वंश है। उसमें मुक्त जीव तया मोती के समान बेश्रवण नामके व्यक्ति हुए थ १३१। वैश्रवण ने तडागपत्तन में जिनमन्दिर १३ बनवाया था, जो घूम फिरकर एक स्थान पर स्थिर हुए यश के समान लगता था .३२। जिसने व्याघेरक (वाघेरा) आदि स्थानों पर चन्द्रमा के समान धवल जिनमन्दिर बनवाये थे। ये मन्दिर कीर्ति रूपी बुद्धों के उद्यान की बढानेवाले निदींय तभी के समान सुशोभित हैं।३३। ज़हरीं से बढ़े समुद्र के ममान कीर्तिमान् सन्मति रूपी सन्दरी उध को घारण करने में विष्णु, तथा प्राणिमात्र का उपकार करने से विशाल हृदय चच्चून नामका इनका आत्मज था।३४, सब्जनी तथा महापुरुषों द्वारा प्रशंकित शुभंकर; चच्चन के पत्र थे। इनमे श्री जामुट हुए थे जिनसे श्री १४ पुरुषराशि उध्यन्न हुए थे। ३५। जिनके द्वारा बनवाया गया श्री नारायां जोत्र पर खड़ा भगवान् वर्द्धमान का मन्दिर आज भी इनके पुरा बृद्ध के तने के समान सुरांभित ही रहा है। ३६। इसकी दो पत्नियों से चार पुत्र हुए थे जिनका ऋगचरण शुद्ध था, शुभल इमी के भाजन थे तथा पितृषर्म के पालक थे। ३०। एक पत्नों से श्री आ। म्बट और पद्मट हुए थे तथा दूसरी से लद्मट तथा देसल हुए थे। ३= । विश्वाता के द्वारा भूतल के समान इन लोगों ने पाकों के नरवर में अपनी सम्पत्ति से भगवान् महावार का मन्दर बनवाने की सामर्थ्य प्रकट की थी। ३९। गुणरूपी रतनों से पूर्ण, निदोंप श्रागर, समान स्त्रभाव तथा बलशाली, भाले तथा संयमी सुनीन्द् तथा रामेन्द्र नामके दो पुत्र लद्यट के हुए थे। ४०। पट खरड ब्रागम के १५ हद् मक्त षट् काय के जीतों के रक्तक, हुड़ों इन्द्रियों के जीतने की कटिवद्ध, पट् कर्मों के पालन में जागरक, छुद्दों खरड भारत में फैली कीति की रज्ञा में यत्नशील, पाड्गुएय की जिन्ता में

लीन, षट दर्शन रूपी कमलों के लिए सूर्य ऐसे देसल के छु: पुत्र हुए थे । ४१। सेठ दुदकनाथ इनमें जेठे ये इनने छोटे सोसल विशदि तथा देवरपर्श थे। इनके वाद क्रमशः सोयक श्रीर राहक हुए थे। ये जिन चरण हुनी कमलों पर भौरे ये श्रानी दानशोलता के कारण १६ सैकड़ों राजाश्रों से समाहत ये तथा जम्बूदांव की शोना थे। ४२। अजयमेरू (अजमेर) का श्रलंकारभूत श्री बर्द्धमान मन्दिर इन्हीं भाग्यशानियों ने वनवाया था। यह मन्दिर स्वर्ग के विमान सहशा है।। ४३। इनमें से लहनी के प्रिय तथा सेठों के अप्राणी सीएक ने अपने धन से मरहलकर (गढ़) महादुर्ग की सजावट करायी गी। ४८। यह न्याय क्यी वीधे के मीचने में मेघ था, कीर्ति का सबसे बड़ा कांप था, खडजनता रूपा कमलिनी के विकास के जिए सूर्य था, पाप पहाड़ को तोड़ने के लिए बज़ था, करुगामृत के समुद्र के पूर जिए पूर्णिया के चन्द्रमा के समान या तथा प्रतिदिन साधजनों की सेवा आदर के साथ करता था। ४५ : जिसने कर्मरिएजेता भगवान् नेमिनाथ का सुमेरू के समान उन्नत, जगमगाते मोने के मुन्दर दएडों तथा कनश की कतार की कान्ति से सुन्दर, धाजारूपी विजनों ये जीड़ारत खेलरों की स्त्रियों की धकान को हरनेवाला तथा अष्टापद शैल के शिखर पर बने विशाल जिनमन्दिर की शीभा का धारक १७ मन्दिर वनवाया था। ४६ । श्री सीयक की नागश्री खोर मामटा नामकी दो यन्तियां थी। पहिली से तीन और दूमरी से दो पूत्र हुए थे। ४०। श्री सीयक के पाँ नी पूत्रों का मन पंचाचार के पालन में लीन था, पंचाङ्क मन्त्र पाठी थे, पाँची अली की चर्चा में दत्त थे, पाँची इन्द्रियों के विषयों के विजेता थे, पंच परमेखी की वन्दना करते थे, पंचाराखतों का निर्शतचार पालन करते थे, तथा शिष्टाचार के पालक थे। ४८। बडे भी नागदेव थे इनके बाद लोलाक तथा उउत्रल थे। दूसरी पत्नी से महीधर ब्रौर देवधर हुए थे। ४६ : उज्ज्वन के ब्रात्मन श्री दुर्लभ ब्रौर लदमण थे इनकी ब्रद्भुत पहिचन संसार में ब्यापक यश था । ५०।

१= समुद्र से गम्बीरता पहाड़ में हद्दा, मूर्य में तेज, चन्द्रमा में मीम्या, देवसंगा से उत्हृष्ट निर्मालता, श्रादि एक, एक गुण को लेकर मकल विधाला ने प्राप्त के बीज के लिए ही विश्वियम्पात सेठ लोल्लक को स्विपूर्वक बनाया था। ६१। एक बार यह धन भाग्य को वेल तथा की ति के मन्दिर स्वस्त विन्ध्यवल्ली (बिजोली) श्राया था। बहां शय्या रर सीते हुए इसने किमी श्रेष्ठ पुरूष को अपने सामने मड़ा देला। ५२। लोल्जक ने उनमें पूजा तुम कीन हो, क्यों यहां श्राये हो, कहां से श्राये हो। उसने लोल्जक से कहा था-में फर्णाश्वर हूं, पाताल मून में तुम्हें उपदेश देने के लिए श्राया हूँ कि श्री पाश्वनाथ स्वयं यहां श्रायेंगे । ६३। प्राप्त उमने उठकर स्वयन के रहस्य पर थोड़ा भी विचार नहीं किया क्योंकि वे बातादि विकार से होते हैं। ५४ १६ लोलाक की लिलला, कमलशी तथा लहमी नाम की तीन प्रिय परिनया थी वे उसे प्रायाप्यारी यी श्रीर लहमी की सगी बहिनें थी। १४। इसके बाद उसने (स्वयन-पुरूष ने) रात को संयी लोलक

की मक्त पत्नी लिलता मे कहा था-मद्रे सुनो । मैं धर्गोन्द्र हूँ । यहीं पर पार्श्वनाथ के दर्शन कराता हैं। पूर्। लिलता से कहा गया था " जो तुमने कहा है वह उचित नहीं हैं वह (मेरा पति) श्री पार्श्वनाथ को निकालेगा, मन्दिर बनायेगा तथा पूजा करेगा । ५७। पूनः लोजक के पात जाकर घरण ने कहा था-देव, द्रव्य, धर्म कार्य तथा जिनपूजा के हे लोकोत्तर भक्त ? घनी तथा श्रद्धालु ? श्री पार्श्वनाथ यहां रेवती तीर पर आ गये हैं ।५०। इनकी तुम निकाली, घर्म २० का अर्जन करो, जिनालय बनवात्रो जिससे लच्बी, वंश, यस, पत्र पीत्र विशाल संतान सख आदि की बृद्धि होगी। ५६। यही वह भीम नाम हा वन है वहां जिन राज का वाम है, यहां वे शिलाएं हैं जिन्हें कमठ शठ ने आकाश से फेंका था, सर्वदा वर्दमान यही वह उद्यान, कुएड तथा सरिता हैं तथा यहा वह स्थान है जहां (वे) परम मिद्धि को प्राप्त हुए थे। 1501 यहीं पर उत्तमाद्रि का समतल मंच के समान उन्तत शिखर है। यहीं वरलाइक तीर्थ तथा श्रेष्ठ श्रातिमुक्त नामके देव हैं। सन्य घटेश्वर, देशों से पूजित देव कुमारेश्वर, जीमारवेश्वर, द च्चिणेश्वर, अमुर माक्केएडेश्वर तथा रिच्छेश्वर १६१। मन्योवरेश्वर, देव बहाँ श्वर भी, कृटिलेश, कवकरेश, कविलेश्वर जहाँ २१ हैं।६२। महानाल, महाकाल, भरथेश्वर नाम ः तीनों जोकों से पूज्य तथा त्रिप्कर प्राप्त देवता हैं।६२) कीर्तिनाय, केदार "" "मिन भामी, मंगमेग, पुटेग मुन्तेश्वर, बटेश्वर १६४। देव निस्य बमोदिन, मिन्नेष्ट्रवर, गयेष्ट्रवर, गंगामेद, सीनेगुः गंनाताच तथा त्रिप्रपन्तक भी यहीं हैं।६५। कोटि निंगों का स्नान कराने वानी इटिना नदी जहां है तथा कविनधारा के साथ स्वर्ण जालेश्वर देव हैं।६६। भगवान के प्रवाप में न अपमृत्य होती है न रोग होता है, न दुर्भिच होता २२ है, न सुखा पहला है और किन के पार का बिनाश होता है।६७। यहां कोटीश्वर तीर्थ थे। छह माह में स्वयंभृत शिवलिंग होता है उनकी मैं क्या प्रशंमा करूं ।६०। इस प्रकार से ज """" ···· ·· ·· · · · · · · · वैक्रियक शक्ति धारक धरण । अवतार क्रिया को करके बोला कि तीनों लोकों के प्राणियों को शान देने वाले वे पार्श्वनाथ जिनेश्वर स्वव यहां वास करेंगे इता धर सोन्द्र के इन वचनों को सनकर तथा प्रातः जग कर मनसे इनका विचार करके ज्यों ही मिट्टो को खोदना है त्यों ही कुएड के पास श्रक्कत्रिमस्वयंम्त भामएडल युक्त श्रत्यन्त शोभनीय पार्श्व प्रभ २३ को सहमा देखता है ।७०। जहां पहिले जिनेन्द्र चरण तुति न थी, न धर्म कर्म का, न स्नान, विलेपन, तप. ध्यान तथा पूजा थे । न सब्चे मुनियों के दर्शन थे न """ जो यहां इस सबका घर " "''' ।७१। श्री सीयक के आने पर उस कुएड के बीच से पद्मा, चेत्रपाल, अम्बिका उचालामालिनी तथा सर्पाधिराज धरण निकले थे। ७२। जब यहां पार्श्व प्रभु ने स्रवतार किया था । उनी अमा नाग हुद में वह स्थात यद्धगिरि का स्तम्म गिरा था 1931 ब्रह्मचारी लहमणा की यस ने भी स्वप्त दिया था कि मैं भी वहां जाऊ गा जहां मेरे प्रभु पाश्वनाथ हैं 1981 २४ रेवतीकु एड के पानी से जो स्त्री स्नान करती है वह पति के सुख पुत्र तथा हियर लड़मी की

माम करती है ॥७३॥ ब्राह्मण सन्तिय अथना बैश्य अथना शुद्ध भी जो रेनती कुएड में स्नान करता है वह उत्तम गति की जाता है ॥७६॥ धन, धान्य, जमीन, प्रताय, धैर्य, प्रमुखना, बुद्धि, राजसम्मान तथा विशास सद्ती हो पाना है।। १०%। इन तीर्थ है नर्व विश्वत समस्कार की अब कहता हुँ कुन्ट, प्रेत, पिशाच, कुन्बरादि रोग, अंगहीनता तथा विषाकत गएडादि दूर हो जाते हैं। निर्मय होकर उल्लु तथा श्रमाजी युगन ने मन्याम किया था, काको स्वर्ग चलो गयी देवह िट से क्या क्या नहीं होता है। । ७८।। पुरुवारना श्री लो तक मेठ ने अहना जनम पन्य किया, धन सहन किया, विवेक को प्रसिद्ध किया, सच्चे धर्म का प्रचार किया तथा खाना साना सच्चा किया """ २३ मिथ्या हिंदे से दूषित लागों को सम्यक दर्शन के जैन मार्ग पर लगाया """॥ ज्या क्या यह मेद का शिलर है, अथवा इन्द्र का अजीकिक विमान है अथवा यह श्री लोच ह की नीनी लोकों में व्यात कीर्त्ति का समूह है ॥=०॥ इस प्रकार से प्रतिदेन देवों, तथा नरपतियों के द्वारा उस मन्दिर को देखकर तर्क किया जाता है। यह जैन मन्दिर प्रवत से चंत्रल प्रवाहा हा हाथ से तथा सन्दर पटड ग्रादि वाजों के शब्द से भव्यों को बुनाना है। ग्रथवा तीनों लाही के स्वामी के प्राप्त हो जाने से कलिकान के राप को दूर मगाता है इमलिए यह जिनालय नाचता सा २६ है ।। =१।। कोई आसन लगाये हैं, कोई स्तुति गान करती हैं, कोई बहिया ताल देती हुई सुन्दर नृत्य करतो हैं, कोई वाने उठा जाती है, कोई बीखा बनात हैं, ऐसी वेश युँचर भारिखी यवतियां किसे मुदित नहीं करती हैं।।=२॥

जां सदाचरण भूषित, तेज से ब्यास, भयादि दांगों से रहित, मन से छोची बस्तुकों के देने में कुशल अनएन चिन्तामिक के महोदर हैं वे श्रों जिन बन्द्र मृिर गुन हुए थे। जिन के चरण कमलों में भीरें के समान सेठ लोल के ने इस तीर्थ को किया था। ॥ २३॥ रेवती नदी के तट पर स्थिर श्रेष्ठ बृद्ध शाखा रूपी भुजाश्रों लतारू । श्रंगुलियों तथा कोकिशों की ध्विन से देनों श्रोर २७ मनुष्पों को पुकारते हैं कि इमारे श्रात्मन निर्म कुन, पत्ते तथा फन राशा एव यानी से भगतान पाश्वनाथ का श्रामपेक करों पूजन करों। ॥ जाव तक सैकतयुक्त पुष्कर तीर्थ है, गंगा जल है, तारे, चन्द्र तथा सूर्य हैं, दयाज हैं, श्री जिन बन्द्र का शासन है तथा महेन्द्र का पह है तब तक स्वर्गीय एवं स्थात पड पुष्ठ जिन मन्दिर रहे। ॥ अ॥ पूर्व में रेवनी सिन्धु तथा देवपुर हैं, दिल्ल में मठस्थान है, उत्तर में उत्तम कुए हैं ॥ दिल्ल दिल्लोत्तर में नाना बृद्धों २० से मृित्व वाटिका है। तम श्रायतन युक्त इसे लालिकने बनवाया था। ॥ २०।।

माधुर संघ में गुणभद्र नाम के महायुनि हुए थे उन्होंने कवियों के कएटों का हार इस प्रशस्ति की बनाया था ॥==।। नैगम (निगम) कायस्थ खीतिंग के पुत्र केशब ने मीतियों के समान स्पष्ट इसे लिखा था ॥=६॥ सूत्रवार इरसिंग के पुत्र पाल्हण थे, इनके पुत्र खाइड ने यह मन्दिर बनाया था ॥६०॥ नानिंग के पुत्र गोबिन्द तथा पाल्हण के पुत्र देशहण ने इस प्रशस्ति को खं.दा था ॥६१॥ विक्रम सम्बत् ऋब्बीस सहित बारहसी के फाल्गुन ऋष्ण पद्ध में यह देवालय प्रतिष्ठित २६ हुआ था ॥६२॥ विधि तृतीया, बार गुरुवार, इस्तक नद्धत्र, घृति योग तथा तैतिल रूरण था ॥६३॥ संबत् १२२६ फाल्गुन विदि ३।

कांवा कामा) तथा रेवत (रंघोजपुरा) के बीच में स्थित खेत्र डोहली की गुहिलपुत्र रावल दाघर मंद० घणानंद ने दिया था। खंदुवर (खाडीपुर) प्रामवामी सीनि तथा वासुदेव गोडने डोहलिका दा थी वांतरी (उपरवाच) परणना के रायना, प्राम के महता लोवंडि पोपिल ने खेत्र डोहलिका दी। खडीर (वडीवा) प्रामवासी पारिष्रही आल्हण ने खेत्र डोहलिका दी। लघुवीफोली (छीटी विवाली) प्राम के गुहिलपुत्र रावल व्याहरू महतो माहव ने खेत्र डोहलिका दी। भरत आहि स्रानेक राजाओं ने पृथ्वी का भाग किया है। जब जिस जिनकी भूमि थो तब उसे उसे दान का फल मिला है।



१ विवेचनाद अगले संक में।

<sup>--</sup> संपादक: श्री प्रो॰ खुशालवन्द्र गोरावाला एम. ए. साहित्याचार्य

# कन्नड्-साहित्य में जैनसाहित्यकारों का स्थान

[ ले०--श्री त्राणाराव, सेडवाल ]

-

#### प्रस्ताविक---

करनड़ साहित्य ही सार्वभौजिक चेतना का दिग्दर्शन उनके पाचीन माहित्य में तरंगित साहित स्यिक मूल्यां हतीं से आवे धेटन विचारनाशकों की नमृद्ध राशि के उपनाग में हो होता है। इनका प्राचीन साहित्य निरनवोन-मा दोखता है। इस हे प्राचीन साहित्य में गंगीर निन्तन, सन्दरन हार्दिक प्रमार की फल क भिजती है. माहित्यिक मनीवियों की अधक मध्यना का जायन रूप मिजता है। इस साहित्य की ज्यापकता को परिधि की रेजाएँ कावेरी से गोदावरों के सरस्य अविज को समेटनी घों। कन्तड पदेशा ही घरती जैने कन्यड माहिए हा घडकतो से सानिहा थे, उसने उगने वाले पोबा में सवना शों के फून जिनते थे, जिने देख कर करनड़ प्रदेश कर प्रत्येक वेटा क्रम उठता था, ब्रात्मा डोनने लगती था, मन गए उठता था। धाता श्रीर माइत्य के ब्रपूर्व सामञ्जास्य की यह विकास रेखा सामाजिक चेतना को कितना चाँचनी होगी, यह युग की माहित्यिक मान्यताएँ ही निर्धारित कर मर्केंगो । कन्नड स्थानाविक काव्य प्रयोग में प्रवीगा लोगों का देश था, धरती के कण-कण में काव्य के उच्छवामी का मन्द संगीत उमझता था। अतः जिम महित्य का प्राचीन इतिवृत्त इतना गौरवमय हो, जिमका स्वर्गिम अतीत विकाम की चेतना में अगड़ाइयाँ के रहा हो. उसका वर्तमान स्वरूप किनो नाहित्य की उरादेयना की नशक बनाने के लिए मान्य श्रीर पूजा है। जैन साहित्य, तीन महाकवियों और श्रानेक कवियों की काव्य रस धारा में तीन सी वर्षी नह शिष्तादित हो कन्त्रह साहित्य को भाद-भूमि गर फुला-फना, उसकी खायां में साम लो। यहाँ की मेदिनो बीर रस की सबन प्रेरणा से आज और शीर्य नी वारिका रही है। कन्नड साहित्य में चात्र युग कहलाने वाला सारा काल वीर रन में परिलुप्त है। गंग राष्ट्रकृट पहलाव, चाली में वीर रस की कविता धारा से माम्राज्यधिस्य की भावना का मादर उठेक हुआ। इस तरह प्राचीन कन्नड़ साहित्य से युग की सामाजिक चेतना अनुप्रासित रही !

# पूर्व-पीठिका---

कन्त्रह साहित्य का आरम्भकाल अति प्राचीन है। जैसा कि जैन कवियों का अनुमान है, इस साहित्य की बत्रित प्रथम तीर्थकर भूष्पभदेव की पुत्री ब्राह्मी के मुख में हुई। इसका निर्धि निर्धारण उसीने किया। यह प्राचीनत्व कन्त्रह साहित्य के प्रारम्भ काल की अपेद्धा उसके बारे

<sup>&</sup>quot;कुरितोददेश" काव्य प्रयोग परिखत मतिगत्तु "

में इमारे ब्रजान से ज्यादा सम्बन्ध रखता है। श्रतः उस ब्रजात श्रापरिमित साहित्य की खोज में न भटक कर ज्ञात परिमित साहित्य पर हो हिन्द का प्रचेप रखना युक्ति संगत है।

ह वीं सदी में राष्ट्रकृट राजा नृपतुँग के करनड़ साहिता मंदिर के वास्तुरवना क्रम से जेन साहित्य का उद्गम होता है। योड़े ही दिनों में किवि चकवतीं पंप ने करनड़ साहित्य के ऐसे भव्य मन्दिर का निर्माण किया मानो साहित्य के वास्तुरवना क्रम के समफाने का मूर्त स्वरूप ही हो। महाकवि पंप के काव्य रम्य, मनोहर और मुन्दर कलाकृति ही नहीं बल्कि करनड़ साहित्य के तेज के प्रतीक हैं। निश्चय ही ऐसी कलाकृतियाँ शास्त्यद, स्निग्ध, पवित्र और उदात्त बाता-वरण की अलीकिक देन हैं।

करनइ ग्रान्थिक साहित्य के मिलने के पहले करनइ-साहित्य चीत्र कितना विस्तृत था, उसकी करने क्या थी, इस सम्बन्ध में विशद विचार एकत्रित करने पर ही आगे के लिए विषय-विचेचन पर थोड़ा प्रकाश पड़ेगा।

'कितराज मार्ग' पुराने वजह साहित्य के चरे में प्रावाधिक कथन करता है। उसमें तृपतुंग ने किनी इलंगनन (पुरानी कन्नड़) रामायण के कित्यय प्रद्यों का उदाहरण दिया है। इसके आतिरिक्त वह कहता है कि ''मैं तिरूल गन्नड़ में (परिष्कृत कन्नड़) लिख रहा हूँ''। इससे यह स्पष्टतः उल्लेख मिनता है कि उनके पहने भी कन्नड़ साहित्य का आस्तित्व वर्त्तमान था जो इलंगनन (पुराना कन्नड़) कहलाता था। पुष्ट ममाण की प्रतीति उनके काव्यगत सञ्चणों के जान से भी होती है। इन पानीन काव्यों का उल्लेख करते हुए वह कहता है कि ये देशीय काव्य के लक्षण हैं:—

# "चिताणमुम् वेदंडेयुमेंदीगडिन नेगल्तेय कन्बदोल्"

श्रतः उनके द्वारा प्रस्तुत यह इलगन्न काव्य प्रकार का मार्थिक विवेचन है। इतना ही नहीं उसने श्रामे श्री विजय कवीश्वर परिडत, चन्द्र, लोकराल श्रामि कवियों का जातव्य उल्लेख भी किया है। गद्य लेख की में उसके द्वारा।लाखित ।नम्न नाम हैं—विमलोदय, नागार्जुन, अयवन्धु, दुर्वितनीत श्रामि श्रामे इससे कल इसाहित्य के पूर्व श्रामेत्व का पूर्ण पार चलता है श्रीर कियों श्रीर गद्य लेखकों की पामाणिकना का योगदान तो इसमें है ही। कवि प्रमाने श्रापने पूर्वकालीन कवियों का उल्लेख करते हुए कहा है:—

१ पग्म श्री विनय विजयकवीश्वर पहित चंद्र, कोकपाला दिगता । तिरतिश्य वस्तु विस्तर । विरचनेश्वक्षं तदाद्य कान्यकंदु ।

२ विमसीय नागार्जुन । समेत जयबंधु दुर्विनाता दिगसी । कमदोस तेग सिय गया । असपदु गुरुता प्रतीतियेते टकोंडर । 'कविराज मार्ग)

श्रीमत् समन्तमद्र। स्वामिगल जगत् प्रसिद्ध परिमेर्छी''
स्वामिगल पृत्वपाद । स्वामिगल पदंगर्लागे शाश्वत पदम् ।''

श्चर्यात्—समन्तमद्भ, किन परिमेष्ठी श्चीर पूज्यराद का स्मरण किया है इन तीनों में समन्त-भद्र ने मूडवकहल्बी गाँव में तपस्या की थो। पूज्यराद का जन्म स्थान कर्नाटक का कोल्ला-गालपुर श्चीर इनका निवहाल "मुदिगुंडपेंबमाम" में था। इमारे इस कथन की पुष्टि देवचन्द्र के 'राजाविल कथा' से भी होतो है। किन परिमेष्ठी संस्कृत श्चीर प्राकृत ग्रंथों के कन्नड टीकाकार हैं।

दुर्गसिंह (ई॰ सं॰ ११४५) ने भो विजयर कवि मार्ग का उल्लेख करते हुए कन्नड़ साहित्य की समृद्धता की स्रोर संकेत किया है।

पूज्यपाद ने "जैनेन्द्र ज्याकरण्" में बताया है—'मैंने छः प्रसिद्ध ज्याकरण्कर्तात्रों के मार्ग का अनुसरण् किया है." उन छः ज्यक्तियों में समन्तभद्र का भी नाम है। पंचम अध्याय में "भयो हः" इत्यादि सूत्र चतुष्ट्य को "समन्तभद्रानार्य मतेन भवति—तथा च उदाहृतम्" ऐसा लिखा है। इसमें सिद्ध होता है कि समन्तभद्र का एक ज्याकरण् भी है। अकलंक भट्ट ने शाब्दिक न्यानकारों का वचन कहकर "यदाह भगतान् परमागमसूत्रकारोऽप सद्दव्य लख्णामिति" लिखा है। इससे भी स्वष्ट मालूम होता है कि समन्तभद्र का परमागम सूत्र संस्कृत में होगा। इसीका विजयन ने 'कविमार्ग' को 'कविराज मार्ग' में बद्दाकर ज्यतुंग ने परम सरस्वती तीर्थावतार' नाम दिया हंगा। यदि हमारे इस तर्क की पुष्टि किन्दी अन्य प्रमाणों से हो सके तो हम यह कह सकते हैं कि समन्तभद्र का कोई कन्नक ज्याकरण् भी रहा होगा।

हमारा यह दृद् विश्वास है कि मंस्कृत के प्रमिद्ध जैन ग्रंथ आदिपुराण और उत्तर पुराण जिन्हें सम्मिलित रूप में महापुराण कहा जाता है कन्नड किन परिमेष्ठी के एक गद्य प्रंथ के आधार पर निखे गये हैं। स्वयं जनसेनाचार्य ने आपने आदिपुराण में कहा है:—

> स पूज्यः कविभिक्षेकि कवीनां परमेश्वरः । बागर्थसंप्रहं कुत्सनं पुराणं यः समग्रहीत्॥

हमारा यह कथन निर्मूख नहीं है विलक्ष इनकी पुष्टि उभयभाषा नकवर्ती कवि इस्ति । लक्ष के विकान्त कौरवीय नाटक की प्रशस्ति से भी होती है। कवि ने किखा है:—

> तिच्छिष्य प्रवरो जातो जिनसेनः मुनीस्वरः। यहाङ्मयम् पुरोरासीत् पुराणं प्रथमं भुवि॥

इस पद्म से जिनसेन का पुराण जैन संस्कृत साहित्य में मर्जययम मालूम होता है। हमारा स्थाल है कि ब्राटमें सदी के पूर्व त्रिपांस्टशानाका पुरुषों का चरित्र जैनों द्वारा संस्कृत में नहीं सिखा गया था। हमीसिए हस्तिमल्स ने हसे प्रथम महापुराण कहा है।

चामुण्डराय ने (सन् ८७८) कवि परिमेष्ठो की स्तुति करते हुए बताया कि इन्होंने (त्रष्ट-

शलाका पुरुपों का चरित्र कन्नड़ में लिखा है। अतः हमारे उपर्युक्त कथन की सम्यक् विद्धि हो जाती है कि संस्कृत साहित्य में जिनसेन का महापुरागा ही प्रथम महापुरागा है।

चरितपुराण दो लो दने। वरेदर बरेदिक्कीदर त्रिपष्टिशलाका॥

पुरुषर पुराणनं कवि । परमेशरन्ते जसके नौंतर मोल रे ॥ चामुग्रहराय ने कवि परमेश्वर के जिस चरित्र पुराण के बारे में लिखा है वह पद्यकाव्य होगा। उसीको उसका प्रधान काव्य समम्बद्ध नृत्युंग ने इन्हें कन्नड़ पद्यकार माना है।

कविराजमार्ग में उल्लिखित विमल श्रम्युदय जयबन्धु के श्रितिरिक्त नागार्जुन, दुर्विनीत, वर्द्धन-देव श्रादि किन भी प्रसिद्ध कन्नड साहित्यकार हैं। नागार्जुन ने पूज्यपाद चरित्र, दुर्विनीत ने (४७८ ई॰ सं॰) किरातार्जुनीय की कन्नड टीका श्रीर वर्द्धनदेव ने ६६ इजार श्लोक प्रमाण तत्त्वार्थ महाशास्त्र का कन्नड ट्याल्यान लिखा है। कई शिकालेख भी कन्नड भाषा में उपलब्ध हैं जिनका समय ई॰ ७ वीं शताब्दी है, उन्हें भी इम कन्नड के खराडकाव्य कह सकते हैं। उदाहरखार्थ एक पद्म उद्धृत किया जाता है—

साधुगे साधु माधुर्यगे माधुर्यम् आदिप्य कलिये कलियुग विपरीतम् माधव नीतन् पेरनल्ल ॥

इस प्रकार श्रारम्भ से ही कलड़ साहित्य में जैन किवयों ने गदा पदा में महाकाव्य ख्रीर खंड-काव्य रच थे। काव्यों के श्रितिरिक्त ज्योतिय, गणित, गजशास्त्र, श्रश्वशास्त्र, श्रायुर्वेद, छुन्द-शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, कामशास्त्र श्रादि श्रनेक शास्त्रों का प्रण्यन कलड़ भाषा में किया है। श्रादि-पंप---

कत्नइ साहित्य का मर्वश्रेष्ठ किव पंप हैं। इनका समय ई० सं० ६४१ है। उन्होंने 'ब्रादि पुराख' श्रीर 'भारत' ग्रंथों की रचना की है। ये दोनों ग्रंथ चम्पूकाव्य हैं। उन्होंने स्वयं श्रपने सम्बन्ध में लिखा है—''मेरे विख्यात चिरनूतन, समुद्रवत् गंभीर काव्य मेरे परवर्ती कवियों के लिए प्रमोदपद हैं।" पंप के वंश्रज वैदिक धर्मानुयायां थे। उसके पिता ब्राभिरामदेव राय ने यह कह कर जैन धर्म स्वीकार कर लिया था कि ब्राह्मण जाति के लिए भी कल्याखपद जैन धर्म स्वीकार करने योग्य है।

पंत्र ने श्रादि पुराया में कान्य के श्रमृतानन्द के साथ धार्मिक सिद्धान्तों का निरूरण भी किया है। उन्होंने श्रारम्भ में ही उद्देश्य बतलाते हुए जिखा है: — "नेगलद् श्रादि पुराण दोलग्रारिउदु कान्य धर्मम् धर्मकान्यम्" श्रथात् कान्यधर्म श्रोर धर्म दोनों ही इस ग्रंथ से जाने जा सकते हैं। यद्याप किन पंप में कल्पनाशक्ति का प्राचुर्य दिखताई पड़ता है पर तीर्थ कर चरित्र तक ही कथा वस्तु सीमित रह जाने के कारण वे उन्पुक्त रूप से श्रम्मी कल्पना का प्रयोग नहीं कर सके हैं। इसी लिए जहाँ तहाँ नीरस वर्णन भी हैं।

किव का दूसरा ग्रंथ विक्रमार्जुन विजय अर्थात् 'मारत' है। किव ने इस ग्रंथ में काव्य तस्त्रों का निर्वाह अच्छी तरह से किया है। कल्पना की उड़ान और मनोरम दृश्यों का चित्रण प्रायः सर्वत्र पाया जाता है। आख्यान में द्रौपदी को केवल अर्जुन को स्त्री हो माना गया है पंच पायडवों की नहीं। नारी के नखशिख निरूषण में तो किव संस्कृत के किवयों से अधिक बढ़ चढ़ कर है। इस ग्रंथ की प्रमुख विशेषता उस सामन्तकाल में भी नारी की महत्ता का मदर्शन करना है। किव ने द्रौपदी को एक अवला पराश्रिता के का में ही निज्ञित नहीं किया है, विलक्ष उसे स्वयं सत्ताशालिनी बतलाया है। वह अर्जुन के जिए जीवन का बरदान है, उसके कार्यों को प्रमित देने वालो दैविक प्रेरणा है और है जीवन को सच्ची संगिनी।

चरित्र चित्रण कं हिंध्ट से भी पंप के काव्य पूर्णतः सफल हैं।

# भोडय्य (ई० स० ११७०)-

उन्होंने "किन्नगर काव" की रचना की है माधा और विषय के चेत्र में ये कान्तिकारी किया है। उन्होंने अपने कान्य ग्रंथों को केवल यम विशेष के प्रचार के लिए नहीं जिया, प्रत्युत कान्य-सस का आस्वादन तेने के लिए ही कान्य का सुजन किया है। यदि इति इत्त, वस्तु व्यापार वर्णन, संवाद और भावाभिन्यंजन की दृष्ट से इतके कान्य का गरीच्या किया जाय तो निश्चय ही इनका कान्य खरा उतरेगा :

## नयसेन--

१२ वी शताब्दी के प्रसिद्ध किव नयसेन ने धर्मामृत, समयररी हा श्रीर धर्मारी हा प्रधी की रचना की है। धर्मामृत इनका आवक धर्म का प्रसिद्ध प्रथ है। इन्डोंने धरवाइ जिले के मूल-गुन्दा नामक स्थान को अपने जन्म से सुशोधित किया था। उत्तरवर्ती कवियों ने इन्हें 'मुक-विनिकरपिकमाकन्द' 'मुकवि जनमन सरोज राजहंत्र', और 'वात्सस्यरत्नाकर' आदि विशेषशों से विम्षित किया है। इनके गुरु नरेन्द्र सेन थे। धर्मामृत में किन ने स्वयं अपने समय के सम्बन्ध में लिखा है:—

गिरिशिक्षिवायुमार्गसंख्ययोः लावगगिमन्दी वर्त्तिपृस्तिरे। पट्कालयमञ्ज्ञतिय नन्दवत्सरो मवत्मज्ञं विवशशिरद्, भाद्रपदमाम लमद् शुक्लपन्न दल निक्रभमप्य हम्त्युतार्कवारदोल् ॥

इससे स्पष्ट है कवि का समय ई० स० ११२५ है।

मावा शैलो की हिष्ट से नयसेन ने संस्कृत-मिश्रित करनड़ का प्रयोग किया है। धार्मिकता के बरधन में रहने के कारण किव अपनी कल्पनाशकि का पूरा अपयोग नहीं कर पाया है।

#### जन्न--

कन्न ह साहित्य में जन्न, रन्न, पंग्न इन रत्तत्रय किवयों से कीन आपरिचित है। जन्न ने स० ११७० से लेकर १२३५ के बीच अने क प्रांथों की रचना की है यह होयसल राजाओं का आस्थान किव या। इसे किव चकवर्ती की उपाधि थी। पंप की तरह जन्न भी शूरवीर और लेखनी का धनी था। उत्तरवर्ती किवयों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इसके 'यशोधरा चित्र' और 'अनन्तनायपुराण' प्रसिद्ध हैं। इतिवृत्त और कथा के मर्मस्थलों की विशेषता के कारण इनकी रचना चमत्कारपूर्ण है।

पीन्न, रन्न और कर्या गर्य किवर्यों ने भो कन्नक साहित्य में विकास के पूर्ण सहयोग प्रदान किया है। चम्पू साहित्य के निर्माता तो जैन किव ही हैं। कर्यापार्य—

कर्णपार्य ने 'नेमिनाथ पुराण' (हरितंश) की रचना की है। इसमें समुद्र, पहाड़, शहर, स्योंदय, चन्द्रोदय, चनक्रीड़ा, जलकीड़ा, रित, चिन्ता, विवाह, पुत्रोत्यत्ति, युद्ध, जयप्राप्ति, इत्यादि का स्विस्तर वर्णन किया है। विप्रलंभ श्टेगार के वर्णन में तो कवि ने ब्राहितीयता प्रकट की है। नेमिचन्द्र—

'श्रद्धनिमपुराण' के रचिता किन नेमिचन्द्र भी १३ वीं शताब्दी के किन्यों में प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने संस्कृत-मिश्रित कन्नड़ में संस्कृत छुन्द लेकर अपने काब्य का निर्माण किया है। चम्पक शार्दू ल इत्त में प्रायः समस्त ग्रंथ लिखा गया है। अनुप्रास की छुटा तो इतनी अधिक दिखलाई पड़ती है जिससे इनके समकच्च कन्नड़ का शायद ही कोई किन आ सकेगा। गुशानमें—

इन्होंने पुष्पदन्त पुराण की रचना की है। यह ग्रंथ इनिवृत्तात्मक होते हुए भी मर्भस्पर्शी भावनाश्चों से श्रञ्जूता नहीं है। किन ने श्रपना भाषा-निषयक पाणिडत्य तो दिखलाया ही है साथ ही साथ वर्णनात्मक शैली द्वारा निषय को भी नवीन रूप से प्रस्तुत किया है।

वन्ध्वर्मा श्रीर रतनाकर-वर्षी-

ब्राध्यात्मिक साहत्य के निर्माता ब्रों में उक्त दोनों कियों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। कियं रत्नाकर वर्णों ने 'भारतेश वैभव', 'रत्नाकर शतक', 'श्रपराणितशतक', 'श्रेलोक्येशवर शतक' आदि प्रांथों की रचना की है। भरतेश वैभव का माधुर्य तो संस्कृत के गोतगोविन्द से भी बढ़कर के है। यह प्रन्य श्राज कन्नड़ प्रान्त में लोगों का कर्यठहार बना हुआ है। तुलसीदास के रामचरित-मानस के समान इसके भी दो चार पद निरस्त्र भट्टा नार्यों को भी याद हैं। संगीत की दृष्टि से इस प्रंथ का अत्यधिक महत्व है। इस प्रंथ का रचनाकाल ई० सं० १५५१ है। महाकाव्य श्रीर गीत-काव्य का श्रानन्द इस एक प्रंथ से ही लिया जा सकता है।

#### मंगिरस-

संगीत के धुरन्वर ज्ञानार्य मंगिरस ने नेमिजिनेशसंगीत कान्य की रचना की है। इन मंथमें किव ने संगीत की छटा का अद्भुत प्रदर्शन किया है, रागरागिनियाँ उनके चरणों पर लोटतो है। लच्च-प्रनथ —

कलड़ जैन कवियों ने लच्य अन्थों के साथ लच्या अन्थों का भी निर्माण किया है। कलड़ साहित्य में उपलब्ध सबसे प्राचीन लच्चा अन्य कित्राजमार्ग हो है। इसमें व्याकरण, छंद, भलंकार, रस श्रादि सभी का वैज्ञानिक निरूपण है। ऐसा मालूम होता है कि दराड़ों के काव्यादर्श का अनुकरण कि ने किया है। इसके तीन खराड़ हैं—दोधानुवर्णन, शब्दालंकार, श्रीर अर्थालंकार। इस अन्य से पता चलता है कि उस समय कलड़ में दो प्रकार की शैलियों थीं— उत्तर कलड़ शैली और दिख्या कलड़ शैली। अर्थालंकार प्रकरण में वह अर्थालंकारों के लच्चा और उदाहरण मेद-प्रभेद सहित लिखे गये हैं। काव्य में राव्ददाय, पदार्थ दोष, वाक्य दोष, वाक्य दोष, वाक्यार्थ दोष आदि का प्रामाणिक वैज्ञानिक विवेचन है। ऐसा मालूम होता है कि कि ने काव्य के स्वरूप-निर्धारण में रस की अपेखा शब्द रचना को अधिक महत्ता दी है।

नागवर्म का (६६० ई० मं०) छुन्दोंबुधि उपलब्ध छंदशास्त्र में सबसे प्राचीन प्रत्य है। यह संस्कृत के पिंगल के छंदशास्त्र के आधार पर लिखा गया है। फिर भी अनुपूर्वी आरे इस के नामों में पिंगल की अपेदा इसमें पर्यात अन्तर है। इसमें छः सधियाँ हैं—कन्नड मात्रिक छंद और संस्कृत छंदों का विवेचन ही प्रधान कर में किया गया है।

शब्दकोपों में 'रत्नकन्द' (६६३ ई० मं०) सबसे प्राचीन ग्रम्थ है। यह पुराने कन्नड़ पदों का नबीन अर्थ व्यक्त करता है। द्वितीय नागवर्म (१६४६ ई० मं०) ने 'वस्तुकंप' नामक एक कोष-ग्रम्थ और किला, जिसमें संस्कृत पदों का अर्थ कन्नड़ पदों में बताया गया है। रीति पर भी नागवर्म ने प्रकाश डाला है। इन्होंने कहा है—''पदरचनातिशया रीतिः'' रीति की परिभाषा है और काव्यों में इसका रहना अत्यावश्यक है। काव्य में अर्लकार के अभाव में भी रीति के रहने से माध्यं और सीन्दर्य की नियोजना हो जाती है। इन्हों नागवर्म का 'काव्याक्षोकन' कन्नड़ लक्ष्य प्रन्थों में महत्वपूर्य स्थान रखता है।

कलड़ व्याकरण पर भी जैन रचिताश्रों ने कई महत्वपूर्ण प्रन्य लिखे हैं। १२ वी नदी में नयसेन ने एक महत्वपूर्ण व्याकरण प्रन्थ लिखा है पर श्राज यह उपलब्ध नहीं है। इस प्रन्थ का पता नागवर्म के भाषाभूषण के ७२ वें सूत्र 'दीघीं' नयसेनस्य'' से लगता है। नागवर्म ने 'कर्नाटक भाषाभूषण' लिखकर कलड़ के व्याकरण को मुव्यवस्थित बना दिया। यद्यपि इस प्रन्थ के सूत्र श्रीर दृत्ति संस्कृत में हैं पर उदाहरणाः श्रापने पूर्ववर्ती कलड़ कियों से चुनकर लिखे गये हैं, इसमें संज्ञां, संघि, विभक्ति, कारक, शबद-रीति, समास, तद्दिन, श्राक्यात नियम, श्रान्वय

निरूपण श्रीर निपात िरूपण ये दस परिच्छेद हैं। कुल मिलाकर दो भी श्रस्सी सूत्र हैं। व्याकरण ग्रन्थों में केशवराज (११५० ई० सं०) का 'शब्दमण्डिपण एक महत्वपूर्ण श्रीर वड़ा व्याकरण ग्रन्थ है। इसमें कन्दरूप से सूत्र लिखे गये हैं। व्याकरण नियमों के स्पष्टीवरण के लिए उदाहरण प्राचीन कायों के गद्य-पद्य से दिये गये हैं। इस व्याकरण ग्रन्थ ने क्लाइ भाषा को सुव्यवस्थित बनाया है।

नवरस पर 'उदयादित्य श्रलंकार' जिसमें संदोप में चन्द्रालोक की शैली पर रस श्रलकार का विवेचन किया गया है एक महत्वपूर्ण प्रन्थ है। इसमें भाँच प्रकरण हैं और तीसरे रस प्रकरण में रस का स्विस्तार निरूपण है। रस पर किव साल्व का 'रस रत्नाकर' एक सुप्रसिद्ध रस-प्रन्थ है। कलाइ साहित्य में स्वतन्त्र रूप से रस का विवेचन करने में इससे बढ़कर श्रन्थ कोई प्रन्थ नहीं है। मनोरम उदाहरण श्रीर हाव-भाव श्राह्य का मुन्दर विश्लेषण लच्य श्रीर सद्धंण शास्त्र की हिन्द से महत्वपूर्ण है।

### विविध-विषयक साहित्य--

जैन किवयों ने कल माहित्य के जन्मकाल से ही उसके सवर्द्धन में पूर्ण सहधाग दिया है। उन्होंने केवल लच्य, लच्या प्रन्थों का ही निर्माण नहीं किया ऋषित वैद्यक, विज्ञान. ऋषिशास्त्र, ज्योतिय झादि विपयों पर भी पूरा प्रकाश डाल उनका कलेवर विस्तृत किया है। शिवमारदेव ने (८००ई० सं०) 'शिवमारमत' ऋौर 'इस्त्यायुर्वेद' शास्त्र लिखा है। १२ वी शताब्दी में देवेन्द्र मुनि ने बालग्रह चिकित्सा तथा अन्य भी कई आचायों की प्रामाणिक कृतियाँ इस विषय पर उपलब्ध हैं।

चन्द्रराज ने (१००६ ई० सं०) में 'मदन तिलक' कामशास्त्र का प्रन्थ लिखा है। यह कज़ ह साहित्य का इस विषय का सबसे आदि प्रन्थ है। जज़ ने (१२०६) में 'स्मरतंत्र' की रचना काम विषय पर की है।

ज्योतिष विषय पर श्रीघर का जातकतिलक' (ई॰ सं॰ १०४६) प्रसिद्ध प्रन्थ है। यह बेलवल देश के नरगुन्द का रहनेवाला था। ज्योतिप विषय पर भी कलड़ में यह मादि प्रन्थ माना जाता है। जातकतिलक के पश्चात् चामुण्डराय का 'लोकोपकारक' प्रन्थ सामुद्रिक शास्त्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।

सूपशास्त्र (पाकशास्त्र) नाम का जयबन्धु नन्दन का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इस विषय पर श्रान्य जैन लेखकों की रचनाएँ उपलब्ध नहीं है।

गणित विषय पर कविराजादित्य के (११२० ई० सं०) व्यवहारगणित, जेत्रगणित, व्यवहारग्तन, जेत्रगणित, व्यवहारग्तन, जेत्रगणित, व्यवहारगणित चेत्ररत्न, लीलावती, चित्रहसुगे और जैनगणित स्त्र, प्रसिद्ध गणित प्रन्थ है। व्यवहारगणित गद्यपद्यात्मक है। सूत्र पद्य में भीर उदाहरण गद्य में लिखे गये हैं।

#### उपसंहार---

श्रतः उपर्युक्त विवेतन से यह स्वष्ट है कि जैन साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य की महती सेवा की है। कन्नड़ साहित्य की बहुमुखी श्रन्तश्चेतना को जैनसा हत्यकारों ने दिशा प्रदान की है, इसमें तो सन्देह कर्ताई नहीं। क्या काव्य, क्या ज्योतिष, क्या गणित सभी चेत्र को इन्होंने श्रमिवृद्ध कर कन्नड़ साहित्य को उपयोगी श्रीर तैश्चानिक श्राभरण सज्जा से श्राच्छ्रव कर दिया है। सांस्कृतिक श्रीर श्राध्यात्मिक निर्धाष के साथ जैन साहित्यकारों ने कन्नड़ साहित्य में नवीन विचारों, श्रनुमानों का चयन किया है। कन्नड़ साहित्य की सफलता श्रीर प्रसारिता के सारे उज्ज्वस क्यों का श्रेय जैन-साहित्यकारों को है।



# महाबीर संवत्

[ ले - श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ]

यह वार्ण ता॰ १५ नवस्पर को भाकाशवाणी पटना से प्रसारित की गई थी। इसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध की सृत्यु भगवान् महावीर के निर्वाण जाम के १४ वर्ष पहले हुई थी ]
—संपादक

द्यात्र महावीर संवत् के २४०२ वें वर्ष का दूसरा दिन है। भगवान् महावीर ने विहार की पवित्र भूमि पावा नगरी में कार्त्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के समाप्त होते द्रमावास्या के उपाकाल में निर्वाण प्राप्त किया था। प्रानीन जैनग्रन्थ तिलोयरण्णत्ति में बताया गया है—

कत्तिय किएहे चाहमपच्चुसे सादिखामणमवत्ते। पावाए ख्यरीए एको वीरेसरी सिद्धो॥

अर्थात्—कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि के अन्तिम प्रदर में जर्नाक अमावास्था का आरम्भ हो चुका था, स्वाति नद्भ के रहते ब्राह्मवेला में श्रीवीरप्रभु ने निर्वाण्डाभ लिया।

भगवान् के निर्वाशिक्षत्र में सिम्मलित होने वाले उनके भक्त और शिष्यों ने उनकी स्मृति सदैव बनाये रखने के लिए तथा मंसार के मोह. ममत्त्र, गय, द्वेष से छुटकारा भात कर आसमकल्या क की प्रेरणा देनेवाले निर्वाण की स्मृति सदैव सम्मुख रखने के लिए वीर निर्वाण संवत् आरम्म किया, इसी का दूनरा नाम महावीर संवत् भी है। इस मंदत् के प्रचलन के मूल में धार्मिक भावना सन्निहित है, इसी से यह संवत् धार्मिक माना जाता है, और समस्त जैन संसार में तभी से आज तक इस संवत् का प्रचार चला आरहा है। प्रत्येक लौकिक या धार्मिक अनुष्ठान के आरम्भ में पढ़े जाने वाले संकलर में इसी महावीराव्य का प्रयोग होता है। प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थों, जान-पत्रों, ताम्भवों एवं शिलालेखों में इस संवत् का प्रयोग हुआ है। आज भी मुद्रित होनेवाली पुस्तकों में महावीराव्य ही श्रांकित रहता है।

यह संवत् गतवर्ष प्रणाली पर श्राश्रित है अर्थात् गतवर्ष ही इसमें वर्तमान वर्ष माना जाता है। उदाहरणार्थ आज वीर निर्वाण संवत् के २४८२ वर्ष समाप्त हो चुके हैं, अतः इन वर्ष आगामी दीपावली के पूर्व तक २४८२ ही महावीराव्द माना जायगा। इस संवत्सर प्रणाली मे जैन विद्वान् प्राचीन भारत में स्वतन्त्र रूप से पञ्चांगों का निर्माण करते थे, जिनका वर्षमान कार्त्तिक कृष्णा अमावास्था से कार्त्तिक कृष्णा नतुर्दशी तक होता था। इस प्रक्रिया के अध्यार पर पञ्चांग रचने के लिए जैनों में कई करण्यम्थ आज भी विद्यमान हैं। गुजरात के पार्श्वनाथ जैन पञ्चाग इसी पद्धत्ति पर अभी भी प्रकाशित हो रहा है। उत्तर भारत में भी 'जैन तिथि दर्पण' महावीर संवत् से ही विर्मित होते हैं। इनका प्रकाशन प्रधानतः इन्दीर और सूरत के होता है। प्रत्येक जैन अपने

धार्मिक पर्व और ब्रतों को इन्हीं तिथि-वर्षशों के आधार पर सम्पन्न करता है। अतः महावीर संवत् का व्यवहार जैनों में केवल लेखन कार्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के सभी संस्कार और अनुष्ठानों में इसका प्रयोग होता है।

श्चान तक मैंने श्चापसे केवल इम संवत् की मान्यता के सम्बन्ध में ही वार्ते कीं, पर इसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में वर्चा कर लेना भी श्चापासंगिक न होगा। प्राचीन जैन प्रन्थों में बताया गया है कि वीर निर्वाण के ६०५ वर्ष ५ मास बीतने पर शक राजा हुआ।

> णिव्यामें वीरजिसे खव्याससदेसु पंचवीरसेसु। पर्मासेसु गरेंसु संजादो सगिएको ब्रह्वा॥

सर्थात — शक संवत् में ६०५ वर्ष ५ महीना जोड़ देने पर महावीर निर्वाण संवत् हो जाता है। डा॰ हर्मन याकोवी ने कल्पसूत्र की प्रस्तावना में प्रचलित वीर निर्वाण संवत् में से ६० वर्ष कम करके महावीर निर्वाण ई॰ पूर्व ४६७ माना है। इनकी इस मान्यता का खंडन स्वर्गीय श्री॰ डा॰ के॰ पी॰ जायसवान ने 'विहार रिसर्च सोसाइटी' पत्रिका में प्रकाशित एक निवन्ध में किया है। श्री जायसवान जो ने ऋनेक ऐतिहासिक प्रमाणों के ऋषार पर महावीर निर्वाण ५४५ बी॰ सी॰ माना है, जो जैन परमरा में प्रचलित संवत्सर प्रणाली से ठीक मिलता है।

महाबीर संबत् की विशेष चर्चा करने के लिए महाबीर के समकालीन व्यक्तियों की चर्चा करना भी आवश्यक है। अब आप मेरे साथ आह्ये और उस काल के प्रमुख व्यक्तियों के सत्ता समय का अवलोकन कीजिये। भगवान् महाबीर के समकालीन ऐतिहासिक व्यक्तियों में विम्बनार, कीशिक, जिसे अजातशत्रु भी कहा जाता है, महाश्मा बुद्ध और मंखलि गोशालक विशेष उल्लेख-नीय हैं। बौद्ध साहित्य में राजा विम्बनार को भगवान् बुद्ध का समकालीन माना गया है, बुद्ध के उपदेश से ही विम्बतार बुद्ध धर्मानुयायी हुआ था तथा बुद्ध की बुद्धावस्था में विम्बतार को मारकर उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का राजा हुआ। यह वितृहत्या से सन्तम होकर बुद्ध की शरण में गया और उनका उपदेश मुनकर बौद्धधर्मानुयायों वन गया। इसके राज्याभिषक के = वर्ष के पक्षात् बुद्ध का निर्वाण हुआ।

जैन प्रन्थों में विम्वसार का नाम श्रेशिक बताया गया है। जैन प्रन्थकार लिखते हैं कि श्रेशिक का पहले नन्दा नामक श्रेष्ठि पुत्री से पाश्चिष्रहण हुआ या और उस रानी के अभ्यक्तार नामक पुत्र भी उत्तन्त हुआ। जिस समय राजकुमार अभय अपने दिता श्रेशिक के प्रधान मन्त्री के पद पर आसीन था, उस समय राजा श्रेशिक ने अपने लिए वैशाली के राजा चेटक से उनकी पुत्री की कामना की, पर चेट के ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं को, जिससे श्रेशिक उदास होकर रहने लगा। मन्त्री अभय ने राजा को धैर्य वधाया और स्वयं उस कार्य को करने का संकल्य किया। ब्यापारी के वेप में वह वैशाली पहुंचा और चेटक की सबसे छोटी कुमारी चेशना का अपहरण कर श्रेशिक से

उसका विवाह करा दिया। चेलना ने अपने पति को बौद्ध धर्म से विरत कर जैन बनाने के लिए अनेक उपाय किये और अन्त में एक दिन उसने श्रेशिक को जैन बना ही दिया। पति-पत्नी दोनों भगवान् महावीर की शरणा में गये तथा श्रेशिक ने भगवान् की समन तरणा सभा के प्रधान श्रोता का पद भार किया। श्रेशिक रिश्ते में महावीर के मौता भी थे। श्रेशिक अर्थात् विम्वमार सम्बन्धी इस उल्लेख से प्रकट होना है कि भगवान् महावीर को सर्वज्ञता ४२ वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुई यी तथा हसी अवस्था में श्रेशिक उनके प्रधान श्रोता बने थे। भगवान् महावीर का उपदेश ३० वर्षों तक हुआ, परन्तु श्रेशिक अन्त तक उनके उपदेश के श्रोता नहीं मिनते हैं, इससे स्वष्ट सिद्ध होता है कि श्रेशिक का देहावतान भगवान महावीर के निर्वाण लाभ के पूर्व हुआ था। बौद्ध अन्य वीच निकाय में एक स्थान पर आया है कि एक मन्त्री वैदेही एत्र पगधपित राजा अजातशत्र से बोला—"महाराज ये निर्मण्य ज्ञातपुत्र आगये, ये संव और गण के स्वामी हैं, गण के आचार्य और पख्यात कीर्तिमान नीर्थ कर हैं, सज्जन मान्य और बहुन जोगों के श्रद्धास्य होने के उपरान्त ये विरदीचिन और अवस्था में अधेद हैं। "

इस उद्दरण से यह निष्कर्ण निकलता है कि यदि अजातरात्र के राज्य के प्रथम वर्ष में ही भगतान् महाबीर का आगमन मान लिया जाय तो उस समय बुद्ध की अवस्था ७२ वर्ष की उहरती है क्यों कि अजातरात्र के गज्यत्व काल के = वें वर्ष में वे = वर्ष की अवस्था में निर्वाण को मास हुए थे। इस प्रसंग में महाबीर को अर्थवय कहा गया है, अतः इसने स्रष्ट है कि महावीर की अवस्था उस समय ५० वर्ष की रही होगी। दीघ निकाय के उल्लेखातुनार भगवान् महावीर का निर्वाण अजातरात्र के राज्यत्वकाल के २२ वें वर्ष में हुआ; क्यों के इनकी सम्पूर्ण आयु ७२ वर्ष की थं। इस हिसाब से बुद्ध के निर्वाण के लगभग १४ वर्ष पीछे महावीर का निर्वाण हुआ होगा।

जैन प्रन्थों में श्रनातरात्र के सम्बन्ध में उल्लेख मिनता है कि श्रेशिक की मृत्यु के पश्चात् श्रातातरात्र श्रीर उसके भाई हल्त एवं विहल्त का श्रापस में चनक नामक हाथों के स्थामित्व के सम्बन्ध में भगड़ा हुआ। नव हल्त श्रीर विहल्त हाथी को लेकर श्राने नाना चेटक के पास चले गये। श्रानातशत्र ने श्राने भाइयों के साथ हाथी तामत मेन देने के लिए श्राने नाना चेटक के पास दूत द्वारा सन्देश भेजा, पर वैशानीपति ने मगबराज की प्रार्थना स्वीकार नहीं की। परिणाम स्वरूप श्राजातशत्र ने चेटक पर धाना वोल दिया श्रीर धमामान युद्ध कर वैशालों को वस्ताद कर दिया। इस युद्ध का वर्णन जैन ग्रन्थों में 'महाशिला कंटक' के नाम से प्रसिद्ध है।

डा॰ विसेन्ट स्मिथ ने पासाहिक मुत्तत के एक उल्लेख से महात्मा बुद्ध की जीवित दशा में महावीर का निर्वाण होना स्वीकार किया है, परन्तु इस सम्बन्ध में भगवती सूत्र से एक नया प्रकाश मिलता है। बताया गया है कि मंखलिंगोशालक ने महावीर के ऊपर तेज लेश्या का प्रयोग किया था, जिससे जनता ने भ्रमवश उन्हें ग्रह्थस्थ समका और उनके दर्शन के लिए लोग गये। जब

जनता मेडियग्राम के निकट पहुँची तो बालुकाकच्छ के पास तपश्चरण करते हुए महाबीर के शिष्य सिंह्युनि का ध्यान टूट गया और प्रभु महाबीर की अनिष्ट की आशंका से वह रो उठा, जिससे जनता में महाबीर के निर्वाण का असत्य समाचार फैल गया। यही समाचार बुद्ध तक उनके शिष्य आनन्द ने पहुचाया, इसीका उल्लेख पाशहिक सुत्तंत में है। आतः यह स्वष्ट है कि भगवान महाबीर का निर्वाण बुद्ध के निर्वाण से १४ वर्ष पूर्व हुआ और तभी से यह संवत् प्रचित्त है।

जैन ग्रन्थों में उल्नेखित राजाची की परम्परा से भी महाबीर संवत् पर पूरा पकाश पड़ता है। तिलोयपरग्रात्ति में बताया गया है।

> जकाले वोरजिएो एिस्सेयस संमयं समावएएो। तकाले अभिसित्तो पालयए।मो अवंति सुदो॥

सर्थात्—जन भगवान महावीर का निर्वाण हुन्ना था, उस ममय पालक नामक श्रवन्तिमुत का राज्याभिषेक हुन्ना ।

पालकवंश के राज्यकाल के साठ वर्ष पूरे होते ही उदयी का मरण हुन्ना, इसके साथ ही मगभ के प्रस्थात शैश-नागवंश का अन्त हुआ। मगभ के राज्य पर नन्द का राज्याभिषेक हुन्ना भीर नव पीढ़ी तक नन्द के वंशजों ने कुल १५० वर्षों तक मगध नामाज्य की भोगा। इस प्रकार महावीर निर्वाण के २१० वर्ष पूरे होते ही चाणिक्य ने अन्तिम नन्द को पद्च्युत कर चन्द्रगुप्त मौर्य की मगध का नम्राट् बनाया । यही चन्द्रगुप ब्राचार्य भद्रशाह के उपदेश से विरक्त होकर दि॰ जैन मुनि बना था तथा मगत्र में पड़ नेवाले बारह वर्ष के दुष्काल के समय श्राचार्य भद्रवाह के साथ दिवास भारत की छोर गया था। जब दिगम्बर मुनियों का यह संघ कर्णाटक देश में कटवप्र पर्वत के निकट पहुँचा तो अंघ के प्रधान आचार्य भद्रवाह स्वामी ने श्रपना मृत्युकाल निकट जानकर समस्त शंग की विशाखानार्य की श्रध्यद्धता में दिख्यास्य चोलपाएड देश की श्रोर जाने का श्रादेश दिया। चन्द्रगुप्त मुनि श्राचार्य की सेवा-शुश्रुपा के लिए उनके पास ही रह गये। गुरु की महानमाधि ही जाने पर भी, वह वहीं पर आसमनाधना करते रहे । बारह वर्षों के पश्चात् जब विशाखानार्य श्रामे शिष्यो महित वारम लीटे तो चनद्रगुप्त को वहीं पर गुरुमांक्त में लीन पाया । पश्चात् विशाखावार्य के माय चनद्रगुम ने भी दिवा भारत का परिश्रमण किया। कुछ समय पर नान् चन्द्रगुप्त के पौत्र महागज अशोक, यु गनस्था में, जब तक उसने बौद्ध धर्म भारण नहीं किया था, वह अपने पितामह के तपश्चरमा स्थान के दर्शन करने गया और वर्गे पर एक विशाल जिन मन्दिर बनवाया, जो चन्द्रगुप्त वसति के नाम से श्राज भी प्रसिद्ध है। यह घटना महाबीर संबन् १६६ अर्थान् २६० बी० सी० की है। अशोक ने चन्द्रगुप्त पर्वत पर चन्द्रगुप्त वस्ती के सामने १५ फीट ७ इंन साबे तथा ४ फीट ७ इंच चौड़े

शिलाखंड पर देलकनकी लिपि में एक शिलालेख खुन्दाया, जो क्रांच भी वर्तमान है। इस चन्द्रगुप्त सम्बन्धी वृत्तान्त से स्वच्ट है कि क्राशोक ने ई० पू० २७४ में राज्यसिंहासन प्राप्त किया था क्रीर इसके १४ वर्ष बाद चन्द्रगुप्त वस्ति का शिलालेख अंकित किया है।

जैन ग्रन्थों में पुष्यमित्र की कल्की का अवतार माना गया है। इसने धर्मान्य बनकर बौढ और जैनों पर पर्याप्त अस्याचार किये थे। अतः जैन धर्मानुयायी सम्राट खारवेल ने दो बार मग्रध पर आक्रमश्च किया था। प्रथम बार मथुरा से लौटते हुए तथा द्वितीय बार प्रथम आक्रमश्च के चार वर्षों के बाद मग्रध पर आक्रमश्च किया। द्वितीय बार पुष्यमित्र ने विवश होकर खारवेल से तन्धि की। खारवेल बहुमंद्यक धनरतन लेकर एवं नन्द द्वारा लाई हुई अपने कुलदेव भगवान् अध्यमेदेव की मूर्ति लेकर किलिंग वापस लौट गया। इस घटना का मर्मर्थन हाथीगुफावाले श्विलालेख से भी होता है। ऐतिहासिक हाव्ट से मिलान करने पर महाबीर संवत् के माथ इसका मेन हो जाता है। अन्यक भगवान् महाबीर के निर्वाण लाभ करने के दिन से अर्थान् आज से २४८२ वर्ष पूर्व महाबीर संवत् प्रचलित हुआ था। आज भी नये संवत्सर के दिन पावाप्री में मेला लगता है एवं धूमधाम से निर्वाणोत्सव मनाया जाता है।



# मगवान् महावीर का बोचि-स्थान

[ ले०-भीयुत् नवीनचन्द्र शास्त्री ]

## कैवस्य-प्राप्ति का स्थान और समय-

भगवान् महात्रीर को केवनकान की प्राप्ति वैशाख शुक्ला दशमी को भग नच्न के विजय मुहूर्त्त में षष्ठीयवास के अनन्तर ऋजुकूला या ऋजुपालिका नदी के वामतट पर जम्मक नामक गाँव के निकट शालवृद्ध के नीचे हुई थी। यह स्थान सामग नामक किमान का खेत था और इसके उत्तर-पूर्व की ओर एक मन्दिर था । तिलोय परण्ति में बताया गया है—

बइसाह सुद्ध दहमी माघारि सवस्मि बीरणाहस्स।

रिज्कूल नदीतीरे अवरएहे केवलं गाणं ।। अ॰ ४ गा॰ ७०१

अतः यह निश्चित है कि दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदाय के आगम मंथों के अनुसार भगवान् महावीर को केवलशान की प्राप्ति अप्रुजुकूला नदी के किनारे जिम्मक या जम्मक गाँव के किसी खेत में शालवृद्ध के नीचे हुई थी। इस जम्मक या जिम्मक गाँव के सम्बन्ध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं।

## विभिन्न मान्यताएँ-

श्री बाबू कामताप्रमाद जी ने भरिया को जम्मक गाँव माना है। श्रापका कहना है कि प्राचीन लाट देश का विजयभूमि प्रान्त वर्तमान विहार के श्रान्तर्गत छोटानागपुर दिवीजन के मानभूमि श्रीर सिंहभूमि में है। स्व॰ नन्दलाल डे ने भी भरिया को ही जम्मक गाँव माना है। यहाँ की वराकर नदी ही प्राचीन श्रृजुकूना है। इस कथन में एक ही बात विचारणीय है। वह है भगवान की केवलशान प्राप्ति का वज्रभूमि में होना। वर्तमान भरिया में कोयला निकालते समय यहाँ की प्रथ्वी से प्रथम बार परथर निकलता है, अतः यह भूमि यथार्थ में वज्रभूमि है। श्रागम साहित्य में भौगोलिक निर्देशानुसार इस गाँव को वज्रभूमि में होना चाहिए। श्रातः इस स्थान पर भी ऊहा-पोह होना श्रावश्यक है।

श्वेताम्बर आगम साहित्य में जिम्मक गाँव की स्थिति लाट देश में मानी गई है। श्रीमुनि कल्याण विजय जी इस गाँव की स्थिति का निर्माय करते हुए लिखते हैं कि ज़ुम्मिक गाँव की स्थिति पर विद्वानों का मतैक्य नहीं है, कवि-परम्परा के आनुसार सम्मेदशिखर से बारह कोस पर दामोदर नदी के पास जो जंभी गाँव है, वह प्राचीन ज़ुम्मिक गाँव है। कोई सम्मेदशिखर के दिच्या-पूर्व में लगभग ५० मील पर आसी नदी के पास वाले जमगाम को प्राचीन जूम्मिक गाँव बताते हैं। हमारी मान्यतानुसार जुम्मिक गाँव की स्थिति इन दोनों स्थानों से भिन्न स्थान में होनी चाहिए।

१ बाचारांग सूत्र जैनस्चान्तर्गत १ भाग ए० २०। ५७

क्यांकि भगवान् के विहारवर्णन से श्रवगत होता है कि ज्मिक गाँव चम्पा के निकट ही कहीं होना चाहिए ।

डा॰ स्टीन सा॰ ने पंजाब प्रांन्त के रावन पिएडी जिले में कंटरा नामक ग्राम के निकट "मूर्ति" नामक पहाड़ी या प्राचीन जीएां मन्दिर को देखकर लिखा है कि भगवान महाबीर ने यही पर केवल-जान प्राप्त किया था।

## मौलिक विरोध-

श्री बा॰ कामता प्रसाद द्वारा अनुमानित स्थान भरिया प्राचीन जम्भिक या जूमक ग्राम नहीं है। इस स्थान को ऋजुकूला नदी के किनारे होना चाहिए। बराकर नदी ऋजुकूला का अपभंश नहीं हो सकती; और न भरिया में कोई भी ऐसा प्राचीन चिन्ह ही उपलब्ध है, जिससे इसे भगवान् का केवलकान स्थान माना जा सके। श्री बा॰ कामता प्रसाद को भी इस स्थान के विषय में सन्देश है। उनका यह केवल अनुमान मात्र है।

श्री मुनि कल्याण विजय जी को तो स्वयं ही इस स्थान की ऋवस्थिति के विषय में सन्देह है। पर इतना उन्हें निश्चय है कि यह चम्पा के ऋास-गस कहीं है।

डा॰ स्टीन सा॰ की मान्यता तो बिल्कुल हो निराचार है। कारण कि भगवान् को केवल-ज्ञान मगध के अन्तर्गत हुआ था। उनको बोधि की प्राप्ति नदी के किनारे हुई थी; पर्वत के ऊपर नहीं। अतः उक्त मत बिल्कुल भ्रामक है।

### जिस्मक गांव की स्थिति-

वर्तमान विहार के भूगोल का अध्ययन करने तथा विहार के कतिएय स्थानों का पर्यटन करने पर अवगत होता है कि भगवान का कैवल्य प्राप्ति का स्थान वर्तमान मुक्केर से ५० मील दिख्या की दूरी पर स्थित जमुई गांव है। यह स्थान वर्तमान क्विल नदी के किनारे पर है। यही नदी अधुजुकुला अर्थात् अधुष्यकृत्वा का अपभ्रंश। क्विल स्टेशन से जमुई गांव १८-१६ मील की दूरी पर अवस्थित है। जमुई से ४ मील उत्तर की ओर खित्रयकुण्ड और काकली नामक स्थान है। इन स्थानों की प्राचीनता आज भी प्रसिद्ध है। जमुई के तीन मील दिख्या एनमेगढ़ नामक एक प्राचीन टीला है। किनिधम ने इसे इन्द्रयुम्नपाल का माना है। यहाँ पर खुदाई में मिट्टी की अनेक मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। वर्षाकाल में अधिक पानी वरसने पर यहाँ अपने आप ही अनेक मनोज मूर्तियाँ निकली हैं। लेखक ने भी खिएडत पार्श्वनाथ और श्री आदिनाथ की मूर्तियाँ के दर्शन किये हैं।

जमुई भ्रीर लिच्छवाड के बीच में महादेव सिमरिया गांव है। यहाँ सरोवर के मध्य एक ३००-४०० वर्ष पुराना मन्दिर है। इस मन्दिर में कुछ पाचीन खेन प्रतिमाएँ भी हैं। जमुई

१ अमया भगवान् महावीर ए० ३७०

से १५-१६ मील पर लक्खीसराय है। यहाँ एक वहा पर्वत श्रेणी है, जिससे प्रतिवर्ष अनेक जैन और बौद्ध प्रतिमाएँ निकलती हैं। जमुई और राजगृह के बीच सिकन्दरा गाँव है तथा सिकन्दरा और लक्खीसराय के मध्य में एक आम्रावन है। कहा जाता है कि इस आम्रावन में भगवान महावीर ने तपश्चरण किया था। आज भी यहाँ के निकटवर्ती लोग इस बन को पावन मानकर इसके बुद्धों की पूजा करते हैं।

जमुई गाँव की भौगोलिक स्थित से यह स्पष्ट है कि यह ऋ जुकूला, जिसका एंस्कृत में ऋ ष्य-कृता नाम या वर्तमान अपभंश किवल नदा ही है, और इसका तटवर्ती वर्तमान जमुई गाँव ही जृश्भिक माम है। मेरे इस कथन की पुष्टि जमुई गाँव के आस-पास भ्रमण करने, वहाँ प्रचलित कियहित्यों के संकलन करने तथा उपलब्ध पुरातत्त्व के दर्शन करने से स्पष्ट हो जाती है। जमुई के दिख्या लगभग ४—५ मोल की दूरी पर एक केवली नामक ग्राम है जो भगवान महावीर की केवलज्ञान की स्मृति को बनाये रखने के लिए ही प्रसिद्ध हुआ होगा। इस गाँव के समीय बरसाती अंजन नदी वहती है, जिसके किनारे पर वालू अधिक पायी जाती है। सिकन्दरायाद तथा केवाली निवासियों से वार्ते करने पर वे कहते हैं यही केवाली भगवान महावीर का केवलज्ञान स्थान है तथा अंजन नदी को ऋ जुगालिका या ऋ जुवालिका बतलाते हैं। इस केवाली गाँव निवासियों में कुछ ऐसी घारणाएँ भी विद्यमान हैं जिनसे उनका भगवान महावीर के प्रति अद्धा तथा भक्तिभाव प्रकृत ऐसी घारणाएँ भी विद्यमान हैं जिनसे उनका भगवान महावीर की कैयल्यपासि की तिथि है, इस दिन समूहिक रूप से उत्सव भी मनाया जाता है। यह प्रथा आज भी अवशेप है। सिकन्दरावाद के निवासी श्री भगवान दास केसरी ने इस स्थान से अनेक पुरातत्त्वावशेषों का संकलन किया है तथा उनके पास ऐसी अनेक कियदित्यों का संग्रह भी है जिनसे जमुई का निकटवर्ती प्रदेश भगवान का वोधिप्रांत स्थान सिद्ध होता है।

जमुई से राजगिरि लगभग ३० मील की दूरी पर है जब कि अतिया से १००, १२५ मील से कम नहीं। यह निश्चित है कि भगवान महावीर का बोधिस्थान मगध में और लाय ही राजगिरि से २०-३५ मील ही दूरी पर था। जमुई भी बज़भूमि है, यहाँ भी पृथ्वी के नीचे परधर निकलते हैं। पहाड़ी स्थान भी है। जमीन पथरीली ख़ार ऊवड़-खावड़ है। जैन और बौद दोनों ही का पुरातत्त्व यहाँ उपलब्ध है। ज्ञादि खुदाई की जाय तो निश्चय ही यहाँ से ख्रामूल्य वस्तुए भात हो एकती हैं। ख्रादः वर्तमान अमुई गाँव का निकटवर्ती वह प्रदेश जहाँ झाजकल केवाली माम वसा है भगवान का बोधि स्थान है।

# मतिमा लेख संग्रह

# मध्य प्रदेश (C.P.)—

- १ दिगम्बर जैन मन्दिर काकागंज, सागर में निलिंक प्रतिमाएँ-
- १ शुक्लवर्ण, उँचाई १६ फुट पाषागामय "मंबत् १६११ फाल्गुनमासे शुमे शुक्लपचे १२ बुधवारे ता (तद्) दिन (ने) प्रतिष्ठितं, लोकभनशीम वकच्छरेरीयाश्रीमूलसंघे बलात्कार (गर्ण) कुन्दकुन्द आचार्य आम्नाय (ये)।
- २ शुक्तवर्ण, जैनाई २६ फुट पाषागामय "संवत् १६११ फाल्गुनमासे शुभे शुक्त पत्ने १२ बुधवासरे तादिन प्रतिपिठतं श्री सवाई सिंगई विमनतान जू वैंक बनावहा श्रीनून मंघे बतातकार गंधीतलीगते कुन्दकुनदावार्थ्य श्रामनाय मुकाम सागर काकागंज ॥
- रे शुक्लवर्ण, १ फुट ऊँचाई, पाषाण्यय "संवत् १६१२ के फल्लान मासे शुमे शुक्लपचे १२ बुववासरे तादिन प्रतिष्ठितं सागर काकागं क मध्ये सिंवई चिमनलाल प॰ के वरीस श्रीमूल संघे बलात्कार कुन्दकुनदाचार्य श्रामना (म्ना) य ।
  - २ चौधरनबाई का मन्दिर, बड़ाबाजार सागर में --
- र शुक्तवर्ण, १६ फुट कँ नाई, उपाणमय, "संवत् १६४० फाल्गुन माने शुमे शुक्तारच्चे ५ शनिवासरे प्रतिष्ठतं सागर मध्ये श्रो मूनसंघे व नास्कार (गर्णे) रंग सफेद (?) कुन्दकुन्दाचार्य श्राम्नाय सराफ गिम्धारी लाल जवाहिर निस्य संघ तस्य ।
- २ शुक्तवर्ण, १ फ्रट ऊँवी पापाण-मूर्ति सं० १६३१ ज्येष्ठ शुक्ता १२ गुरुवार श्री मूल संघे वजात्कार (गणे) कुन्दकुरदाचार्य आम्नाय ।
  - ३ सिंघई बालचन्द्र का मन्दिर, बढ़ाबाजार सागर में-
- १ पीतवर्ण, १ फुट ऊँची धातु-मूर्त्ति "संतत् १६०१ मात्र मासे शुक्लपच्चे १३ गुरुवासरे ता (तद्) दिन श्रीजिनवित प्रतिष्ठितं घवन (धवल या पावन) गोनापूरव (व) वंश वर्न (१)।
  - ४ बुधूव्या के मन्दिर (बड़ाबाजार सागर में १६ फुट ऊँची ? घातुमूर्ति लेख रहित)।
- २ शुक्तवर्ण, २ फुट ऊँची, पाषाण-मूर्त्त 'संवत् १६११ के फल्युन मासे शुभे शुक्त पद्धे ता (इ) दिन प्रतिष्ठितं सागर मध्ये पंचान जो स श्रो मूलसंघे वलास्कारमणे सरस्वती (मच्छे) कुम्दकुन्दाचार्य श्रामनाय (श्राम्नाय)।
- ३ शुक्लवर्षा, १ फुट ऊँ नी पापाण-मूर्त्ति "सं० १६५५ वैशाखमासे शुक्लपत्ते शिनिवासरे को प्रतिष्ठितं श्रीमूलधंघे बजातकार वर्षे (गर्षे) सरस्वती (गन्छे) श्री कुन्दकुन्दाचार्य श्रामनाय (श्राम्नाय) ॥"

- ५ बड़ा मन्दिर बड़ा बाजार सागर में ---
- १ कृष्ण वर्णः; ऊँचाई १है फुट पाषाण मूर्ति ''तं॰ १६१२ माघ शुक्ल पर्वे ६ स (श) नौ श्री मूचसंघे बलात्कार गण सरस्वती श्रीकृत्दकुत्दाचार्य आमनाय (श्राम्नाय)।
  - ६ धटिया का मन्दिर बड़ा बाजार सागर में-
- १ शुक्तवर्षा जैवाई १६ फुट पाषागामय सं० १६५६ लटोरेलाल भरकेलाल संघाती आवस्त्रोरी वा॰ सं० १६५६ ।
- २ कृष्णवर्ण केँ चाई ४ फुट पाषाण मय ''ओमूलसंघ बलात्कार सरस्वती गच्छ कुन्दकुनदा-चार्य ग्राम्नाय श्रावण कृष्ण त्रयोदशी गुरुवासरे रो (रा) मनन्द्र के पुत्र दुर्गातसाद ने प्रतिष्ठां-करोमि सं• १६०१''
  - र पीतवर्श, जँचाई १ फुट धातुमय, (लेख रहित)।
  - ४ कृष्णवर्ण, ऊँचाई २है फुट पाषाणमय (केल रहिन)
  - ७ कठरनी का मन्दिर बड़ा बाजार सागर में---
- १ पीतवर्ण कॅचाई १ई फुट धातुमय <sup>१६</sup>१६०१ माधमासे शुक्लाको त्रयोदशो गुरुवामरे तादिन प्रतिष्ठितं गनेस सराफ लयानस कठरणा नित (व्यं) प्रस्मन्ति (१)
  - २ पूर्वोक्त नं०१ की भाँति (" ऐंजन का जिन्ह लगा है)।
- १ पीतवर्षा १६ फुट चातुमय "सं० १६११ माघमासे शुक्लाचे त्रयोदशी तादिन (तिहिने)
   प्रतिष्ठितम्"।
  - = बीचका मन्दिर, बड़ा बाजार सागर में —
- १ पीत (वादामी) वर्षो, ऊँवाई १ई फुट पाप'समय, "सं० १६०१ माघनासे शुकताचे ता (तद्) दिन (ने) प्रतिष्ठितं"
  - २ वादामी पीतवर्श कॅवाई १५ फुट पाषासमय (ले व रहित)।
  - 🤾 शुक्तवर्ण, अंबाई १६ पुट पापाया-मय (लेख श्रस्पव्ट है)।
  - ४ वादामी पीत वर्ण ऊँचाई १ फुट पाषायामय (लेख नहीं है)।
  - १ गुजराती मन्दिर इटरा बाजार सागर में-
- १ कृष्ण वर्ण, ऊँचाई १क्वै पुट पाषासम्य "सं १६०६ वैशास मासे शुक्त पर्छ रिवसासरे प्रतिष्ठितम्।"

- १ दिगम्बर जैन नया मन्दिर खुरई जिला सागर (सी० पी०) —
- १ शुक्ल वर्णा, ऊंचाई ७ फूट पाषाण्यम्य, सं १६४६ माघ सुदी १३ खुरई नम्रे (नगरे) कुन्दकुन्दगुरु बलात्कार (गण्) सरस्वती गन्छ दिगम्बर परवार जाति मधुरादास मोहनलाल मितिष्ठत।
- २ शुक्क वर्ण कॅ चाई २ फुट पापाणमय सं० १८६१ मात्र सुदी ५ मूनसंत्र वलात्कार (गण्) सरस्वतो गच्छ मूनाचार्य कुन्दकुन्द ग्रावनाय (ग्राम्नाय लालचंद वालचंद माथे)।
- श्रीतवर्श, ऊंबाई १ फुट चातुमय 'सं० १८६२ मात्र मुदी ५ खुरई नग्ने (गरे) राज अग्रेजेज बहादुर मूलनंत्र बलात्कार (गण्) मरस्वती गन्त्र कुन्दकुन्द आवनाय (त्राम्नाय) निवर्श नंदनाल कालुगम ठाकुरदास लह्ली परमानंद ।
- ४ श्याम वर्ग ऊंचाई ४ पुट पापाग्रमय मं० १८६६ माघ शुक्त ६ मूल संय बलात्कार (गण्) मरस्वती गड्छ कुन्दकुन्द आचार्य आमनाये (१) वैश्यकृत साराम् भारत्वाते (त्र) नप्र (गर) खुरई तस्य वतश्य (१) पृत्र भिष्टई रामर्क तोले सिर्घ नश्य (६५) पृत्र उद्देव किशानदाम देमराजराजाराम काशीराम पंत्र आता उद्देत पृत्र दुरजन किशानदास नन्दनाल कालूगम ठाकुरदास तस्य कालूराम पुत्र रामचन्द्र देमराज पुत्र परमानन्द और तस्य पुत्र मधरादास राजाराम पुत्र लस्ती घामीराम पुत्र श्यामले तस्य प्यारेखाल विश्व प्रतिष्ठा बार सोमवार ।
- शुक्त वर्ण ऊँचाई ३६ फुट पाथाग-मय "मं० १६१८ माघ मुदी ६ मूनसंघ वतात्कार (गग) सरस्वती गच्छ कुन्दकुन्द श्राचार्य श्राम (ग्रा) नाये प्रतिष्ठा सु (शु) म स्थान खुरई।
- ६ शुक्त वर्ण ऊँवाई ३ फुट गायाण-मूर्ति 'सं० १८६६ माय शुक्त ६ श्रो मूल नंय बलात्कार (गण्) सरस्वती गच्छ कुन्दकुन्दानार्य श्रामना (म्ना) ये सिंघई नंदलाल ठाकुरदास खुरई मधे (ध्ये) प्रतिष्ठित ।
  - २ पुराना मंदिर खुरई जिला सागर (मध्यनदेश) में निर्लिंग प्रतिमाएँ ---
- े पीतवर्ण ऊंनाई २ फुट धातुमय, श्रीमूल संत्र बत्तात्कार (गण्) सरहाती गच्छ कुन्दकुन्दा चार्य श्रामना (म्ना) ये नम्र (नगर) खुरई मधे (मध्ये) सं० १८२१ माघ मुदी ६ शुक्तवर्ण ऊंबाई २ फुट पाषाग्रामय संवत् १५४२ वैसाख (शाख) सुदी ३ श्रीमूल संघ बलात्कार (गण्) श्रीजिन-चन्द्रदेव श्री रेट जीवराज।
- १ रक्त (मूंगा) वर्ण ऊंचाई २६ फुट पाषासामय सं० १८६६ माधसुदी (?) सुष (ल) राम के माथे।
- ४ पार्श्वनाथ —पीतवर्षा ऊंचाई १६ फुट घातुमय सं० १८७१ फग्गुन सुदी २ श्री मूलसंवे बलास्कार (गर्षे) सरस्वती गच्छे कुन्दकुन्द आचार्य श्रामना (मा) य श्री जिनसंघ प्रतिपालक वैरय

पलार बहुरियामूर कौच्छल गोत (त्र) संघादि (धि) पति रूप साहि तत्पुत्र जे (उपे) घट (घट) टेकचंद मंजिष्ट बालचंद लघुनुत्र किसनचन्द भी पार्श्वदेव प्रतिमा प्रतिष्ठा सहितं करापित ॥

- ५ श्यामवर्ण जंचाई २ फूट पाषास्थमय सं० १९४४ माघ शुक्त (ला) ५ मूल मंघे वला-त्कारगर्खे (गर्खे) सम्बती गच्छे भीकुन्दकुन्दाचार्ये आमना (म्रा) य परवार लोटा मूरी वासल्य गोते (त्रे) श्री मूधरलाल इमलया तेवरावारों ने प्रतिमा सुममंगल ददात् (तु)।
- ६ शुक्त वर्षा ऊंनाई २ फुट पाषासमय सं० १५४२ वैसाप (शास्त्र) सुनी १ भीमूल संघे श्री जैनचन्द्र सेट जीवरात माथे राज वगैरह सोनापुर ।
- ७ शुक्लवर्श ऊंबाई है फुट पाधासमय मं० १८६५ फागुन सुदी (तिथिनहीं ?) मूल संघे बलात्कार गयो सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्य ग्राम श (स्रा) ये श्री श्रंडेला मूर गोहिल्ज गोते बक्कर सुल्ते तस्य पुत्र तृतीय (त्रयः) प्रथम गोरेलाच द्वांत (द्विती) य नंदराम तृति (ती) य लालचंद ।
  - □ प्रतिमा नं० ७ की भावि ।
  - ६ पीतवर्षा 🕯 फ्ट बातुमय सं० ६८१४ माघपुदी १३
  - १० शुक्त वर्श ऊंचाई ई फुट सं० १५४⊂ पाषासमय।
  - ११ शुक्त वर्षा ऊनाई १६ कुट पापः समय सं० १५०० मंग्रहकत्ती सिंघई गनपन लाल खुरई। श्रीदिगम्बर जैन मन्दिर बीना-इटबा (सागर) सी० पी० में निर्तिग प्रतिमाएँ —
- १ पार्श्वनाथ—शुक्त वर्ष जंबाई २ई फुट पापाण-मय ''श्रीमून संघे बलात्कारगर्णे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये सं १६०६ नम्र इटाये (वे) मात्र सुद्रो ५ मोमवार तादिन श्रीजिनविंव प्रतिष्टा कारापितः (१) परवार व्यातेदेगुहिया फुनई तस्य पुत्र होराचन्द्र ।
- २ पाइवेनाथकृष्ण वर्ण ऊंचाई ३६ फुट अपाणमय 'तं० १६०५ मिति माही (माघ) सुदी ५ सोमवार तादिन प्रतिष्टा करी इटाये (वे) के मन्दिर की ।
- ३ पारविनाथ शुक्लवर्ण, ऊँचाई २६ पुट पापाणमय ''सं० १६०५ भीमूलसंघे बलात्कर (स्कार) गणे सरस्वती गच्छे कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये इटाये नमें (गरे) यापू माइव स्वेदार राज्ये वैश्यवर्णे परवार व्याते (१) आवककुले रक्ष्यामूरे वाइक्षणंत्रे मावनदास तत्पुत्र सबसुख (सर्वसुख १) वा पुत्र प्यारंताल तस्य पुत्र इंसराज वा जवाइर वा कालुराम '''' गोइलगोत्र तरपुत्रमाणिकचन्द्र सं० १६०५ (ऊपर भी सं० है) माघ मुद्दी ५ मोमवार दिन औत्तिनिधन प्रतिष्ठां कारयेत् (अकारयत्)।
- ४ पार्श्वनाथ-पीतवर्ण ऊँचाई १० इंच पीतलघातुमय ''श्रीमूलमंघे सरस्वतीगच्छे कुन्दकुन्दाचार्य मंताने श्रीधर्मकीर्त्तिग्तस्य पदे श्रीलिखतकीर्त्ति (:) तस्य पदे श्रीधर्मकीर्त्युपदेशात् म (ए) हरति हातौ धर्वेपञ्च-परोजपुरवासिनः संपर्गत रूपचन्द्र प्रतिष्ठायां प्रतिष्ठाप्येदं विम्बं निस्यं नमंति।

- ४ **आदिनाथ—शुक्लवर्ण** ऊँचाई २६ फुट पापायामय "संवत (त्) १६०५ मिती माघ सुद्दों ५ सोमशार तादिन प्रतिष्ठा लाल वन्द्र देवगःह (हि) या इटाये के मन्दिर की प्राप्त ।
- ६ पार्श्वनाथ शितवर्श ऊँचाई १ फुट पीतल (वातु) मय 'सं० १६३७ महु (माहु या माघ) शुक्ल पच्च इटाये में गही जावर सादु ।
- ७ पाश्वेनाथ-कृष्णवर्णं कॅवाई ३६ फुट पापाणमय "सं० १६०५ मिनी-माही (माप) सुदी ५ तादिन (तहिने) प्रतिष्ठा गंरेलाल मोदी के मत्थे ? की हटाये के मन्दिर की ।
- द्र गुपार्श्वनाथ—श्वेतवर्ण ऊँचाई २ फुट पायाग्रमय ''श्रीमूल में वलात्कार (बलात्कार) गणे सरस्वतीणच्छे कुन्दकुन्दाचार्याम्याये सं १६०५ नग्र (नगर) इटाव (वा) माप मुदी ५ सोमवार तादिन (तहिने) श्रीजिनियम्ब तिष्ठा कार्यापतं'' ।
- ह मुनिसुञ्जतनाथ कृष्णवर्ण कॅवाई १० इंच पापाणमय "श्रीमूनसंघे बलाकार (स्कार) गणे सरस्वतीयच्छे कुन्दकुन्दाचः योग्नःये सं० १६०५ नग्न (नगर) इटावा माघ सुदी ५ तादिन (नहिने) प्रतिष्ठा कारापितं ।
- १० चन्द्रभ-गुक्तवर्ण जैवाई १० इंच पापाणम्थ "इन प्रतिमानी का—(शिलालेख) वीजक नं ९ की प्रतिमानत् है।
  - ११ पार्श्वनाथ-कृष्णवर्ण ऊंचाई १ फुट यावाणमय (लेख ऊपर की मांति है)।

## श्रो दि॰ जैन मन्दिर सिवनी मध्यप्रदेश-

- १ सिंघई स (स्व) रूपचन्द धन्नालाल नायक का मन्दिर---
- १ पार्श्वनाथ—कृष्ण वर्ण ऊंनाई १६ इंच रापाणमय "माय मासे शुक्त पद्धे ६ सं॰ १६४६ की प्रतिष्ठा हुई प्रतिष्ठाकारक में नाम दलवीनायक दीपचंद-मंदिर विवनी-ई॰ लेख स्यष्ट है।
- २ पारवेनाथ-श्याम वर्ण जंनाई १० इंच (सप्त फ्यावली) पाषाण्यमय "संवत १६३१ शाके १७६६ माघ सुदी ५ ई० चारचंद्रभूषण् ने कराई (प्रतिष्ठा)।
  - २ सिंघई परमानंद जी बालाबाट वालों का मन्दिर सिवनी-
- १ सुपारवेनाथ—३-४ इंन ऊँनाई, कृष्णावर्ण पाषाण्यमय "संवत् १८३३ शाके १७६८ माघ सुदो १५ मुक्ते संबे को भार्या पुनियाबाई ने प्रतिषठः करवाई भष्टारक चारुचन्द्रभूषण्।
- २ पार्श्वनाथ-शुक्ल वर्ण ऊंबाई १ई फुट पापाग्रामय "संवत १६४६ माघ सु० ६ प्रतिष्ठा कराई परमानंद वालाघाट।
- ३ पारर्वनाथ--शुक्त वर्ण कंचाई १६ प्ट पाषासमय "संवत १९४६ माघ सु• ६ प्रतिष्ठा कराई परमानंद बालाघाट।

- ४ चन्द्रपभ-कृष्ण वर्णे जंचाई १ फ्ट पाषासमय "कागुन सुदी ३ मं० १६२१ क्वपाराम सरूपचंद ने प्रतिष्ठा कराई।
  - ३ पंचायती मन्दिर सिवनी में कुल ५ पतिमाएं --
- १ आदिनाथ--शुक्जवर्षा कं वाई १ फुट पाषासमय ''संवत् १६०५ शाके १७७० भट्टारक चाक्चन्द्र।
  - २ सुपारवेनाथ-शुक्तवर्श जंनाई १ फुट पाषायामय "संवत् १६५३ फागुन सुदी ४ ।
- ३ पार्श्वनाथ-पीतवर्ण ऊंचाई १ फुट ब्रानुमान घातुमय "संवत १६१० शाके १७७५ माघ सु॰ २ चारुचन्द्रभूषण ने कराई।
  - ४ चन्द्रभ-कृष्ण वर्ण ऊंचाई ६ इंच पापाणमय।
- ४ पारवेनाथ शुक्तवर्ण ऊंचाई २१ इंच पाषाण्यमय "संवत ११६१ वैसाख सुदी २ (आगे पहने में नहीं श्राता)।
  - 8 सेठ मिट्टनलाल जी का मन्दिर सिवनी—
- १ पार्श्वनाथ-शुक्तवर्णं ऊंचाई २२ इंच (सत फणावली) पाषासमय "संवत १७६१ वैसा (शा) सुदी ३
  - सचै (सिंघई) कन्हैयालाल रतनचंद का मन्दिर सिवनी—
- १ मटमैला वर्ण ऊँचाई १३ इंच प्राचीन पाषाण्यमय (लेख रहित प्राचीन नाम नहीं) है लोग चौथेकाल की कहते हैं देखने से किसी विशिष्ट स्थान की प्रतीत होती है।
  - २ चन्द्रप्रभ-शुक्ल वर्ण ऊ नाई १३ इ च पाषाणमय "संवत १७६१ वैमास मुदी ३ ई०
  - ६ सिंघेन पुनिया बाई के मंदिर (सिवनी) —
  - १ पुष्पद्नत-शुक्त वर्ण ऊंचाई १३ इंच पापाणमय "संवत १६४६ माघ सुदी ६ ई० ।
  - २-३ मुनिसुत्रत-मिटीला वर्णं ऊंचाई १३ इंच प्राचीन पाप। समय (लेख रहित, विशिष्ट हैं)
- ४ आदिनाथ—कृष्णवर्ण ऊंचाई १६ फुट पापाणमय "फागुन सुदी ३ सं० १८२१ मजीराम पलार ने प्रतिष्टा कराई।
  - ४ चन्द्रभ- कृष्णवर्ण १६ फुट ऊंचाई पापाणमय "वैसाप मु० ३ मं० १७६१ ......
  - ६ मुनि सुत्रत-शुक्तवर्ण ऊंचाई १० इंच पापायामय "सँवत १६४६ माव सु० ६ ....
  - ७ सिंघई भगवान साव ताराचंद जी का मन्दिर सिवनी —
- १ पाश्वेनाथ-पीतवर्ण ऊंचाई १० इंच धातुमय "संवत १६१० शाके १७७५ भगपान साव ताराचंद इ० \*\*\*\*\*\* ।
- २ पार्श्वनाथ-शुक्लवर्षा ऊँचाई २० इंच (मय फखावली) पावासामय "सं• १६१० शाके १७७५ भगवान साव ताराचंद ई० (इ०).....

- सिंघई श्रालमचन्द सवाई सिं० का मन्दिर सिवनी—
- १ सुपार्श्वनाथ-शुक्लवर्ण ऊंचाई ४ फुट पाषायामय ''संवत १६३३ शाके १७६८ माघ सु० ५ ''''' ।
- २ पारवेनाथ-कृष्णवर्ण जंचाई ४ई फुट पापाणमय 'संवत १६३३ शाके १७६८ माघ सु• ५ ......
  - ३ नेमिनाथ—कृष्णवर्ण ४ फुट पापाणमय "मंबत १६३३ शाके १७२= माघ मु० ५" ।
  - ४ चन्द्रप्रम-- शुक्तवर्ण ११ इ'च पापासमय "संवत १७५२ फाम (लगुन) सु० ४ ,, ।
  - ४ सुप। हर्वनाथ -- कृष्णवर्ण १३ इंच पापाण "संवन ११६१-(ब्रागे पहा नहीं जाता)।
  - १ सेठ मिठनलाल जी का मन्दिर सिवनी-
  - १ सुपाश्वंनाथ शुक्लवर्ण १६ फुट पाषाणमय "संवत १६२१" (चावडी प्राप्त से आई है)
  - २ चन्द्रप्रभ-श्वजवर्ण २१ इंच पापाणमय "संवत १६२१ फागुन मुदी ३ (,, ,, ,,)
  - ३ पदायस-शुक्तवर्णा १३ इ च पाषा समय "मं० १६२१ फागुन मुदी ३ ( ,, ,, ,, )
    - १० रा० व० सेठ परन साह जी का मन्दिर सिवनी---
  - १ आदिनाथ -पीनवर्ण ऊ चाई रहे फुट घातुमय "सं० १६३३ माह सुदी ५"।
  - ११ सवाई सि० श्रीराम० रंभा साह के मन्दिर सिवनी-
- १ चन्द्रप्रम—शुक्नवर्श ऊंचाई १ पुट स्फटिकमय "सं १६४७ में प्रतिष्ठा हुई वैसाप सुदी १० को।
- १२ सिवनी का खोटा मन्दिर; जिसमें ५ जगह दर्शन हैं (बीच में चौमुखी प्रतिमा श्रौर ४ वेदियाँ हैं) । टेकचन्दर्जा की वेदी में — ३ प्रतिमाएँ हैं —
- १ चन्द्रप्रभ-शुक्ल वर्षा ऊँचाई ६ इंच पाषाण्यय "फागुन सु० ३ सं० १६२१ माथे सुकता साव।
- २ कुन्थुनाथ-शुक्तवर्ण १० इंच ऊँचाई पाषाणमय "वैसाप मु ११ सं० १८२८ (शान्तिनाथ) इष्ताकवंसे (शे) सरस्वतीगच्छे बजात्कारगणे कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये वसाप मु० ११ सं० १०२८ (ऊपर १८२८ है देखो ?) शुभ मुता सिद्धति इ० हिरन का चिन्द्र। (अतएव प्रतिमा शान्तिनाथ की होनी चाहिये)।
- ३ नेमिनाथ—शुक्लवर्ण ७ इंच पाषाण ''फागुन मुदी ३ सं० १८२८ माथे सुष (खा) साब वेदी गेंद (दा) लाल जी की छोटा मन्दिर सिवनी—
  - १ पारकेनाथ-ऊँ नाई १ फुट पीतवर्ण घातुमय" कागुन सु ११ (सं०) १६१६ सुखा साव।
  - २ पार्श्वन।थ-पीतवर्ण ऊँचाई १ फुट घातुम्य' फागुन सु॰ ११ (सं०) १६१६ सुखासाव ३-४ आदिनाथ-पीतवर्ण ऊँचाई ८ इंच घातुमय' फागुन सु॰ ११ (सं०) १६१६ सुखासाव

- ४ चन्द्रप्रभ—शुक्लवर्ण ऊँचाई ११ इंच पाषाण "वैधास यु॰ ११ (छं०) १८२८" बाकी इवारत जैसी ऊपर नं० १ (वेदी) की दूसरी प्रतिमा में है ।
- ६ स्रादिनाथ—शुक्लवर्ण जँवाई ११ इंच पाषाण वैसाप सु० ११ (सं०) १८२८ सुखलालजी ("" इस तरह चिन्ह हैं जिससे ऊपर की प्रतिमा की भाँ ति जानना स्चित होता है)। तृतीय वेदो रोड़मल खूबचन्द जी छोटा मन्दिर सिवनी—
  - १ चन्द्रप्रभ-शुक्लवर्ण ऊँचाई ११ इंच पाषाण्य वैकाष सु० ११ (सं०) १८२८ सुकासाव
- २ सुनिसुत्रत-पीतार्था ऊँचाई ७६ इंच पीतलघातु" फागुन सु० ११ (सं०) १६१६ सुकासाव।
  - ३ शीतलनाथ—पीतवर्षा ७६ इंच घातुमय" कागुन सु॰ ११ संवत १६१६ सुकासाव। चतुर्थ वेदी थानसिंहजी की छोटी मन्दिर सिवनी—४ प्रतिमाएँ है—
  - १ पार्यनाथ-पीतवर्ण द्र इंच घातुमय" फाग (गुन) सु० ११ (सं०) १६१६ सुकासाव ।
  - २ पार्श्वनाथ-पीतवर्णं ऊँचाई (१) धातु ।
- ३ पार्श्वनाथ —पीतवर्ण १६ फुट घातु "फागुन सु॰ ३ (सं॰) १०२१ मनमुख साव परवार ई॰।
  - ४ पार्श्वनाथ-पीतवर्ण १ फुट बातु" काग (गुन) मु॰ ११ सं० १६ (१) सुका साव इ० वेदी बीच की चतुमु सी छोटे मन्दिर सिवनी में--१३ प्रतिमाएँ--
- १ नेमिनाथ—शुक्लवर्ण कँचाई १ फुट पापास्मय "फाग (गुन) मुदी ३ (सं०) १०२१ बलास्कारमस्ये इ०"।
  - २ पुरुषदन्त--शीतवर्ण कॅ चाई ७ इंच भातुमय 'कागुन सु० ११ सं० १६१६ सुखासाव"।
- है पार्श्वनाथ-पीतवर्ष कँ चाई ११ इंच घातुमय ''फागुन सु॰ ११ (सं॰) १६१६ सुखा साव<sup>57</sup> ।
  - ४ ६ ६ (,, ) ऐंजन (,, ) का चिन्ह है अर्थात् उपर्युक्त प्रकार जानना ।
  - ७ अभिनन्दन-पीतवर्षं कँ वाई = इंच धातुमय "कागुन मु॰ ११/ १६१६ मुखा साव"
  - चादिनाथ—पीतवर्ण ऊँचाई ८ इंच घातुमय "फागुन मु० ३ (सं) १६२१ मुखासाव"
- ६ पुष्पद्नत—पीतवर्ष ८ इंच ऊँचाई धातुमय "फःग (गुन) मु० ११ (सं) १६१६ सुखासाव" ।
- १० पारवंनाथ—पीतवर्ण ८ इंच ऊँचाई, बातुमय "काग (गुन) सु० ११/१६१६ सुखासम्भा
- ११ पारवेनाथ-पीतवर्ष ऊँचाई ८६ इंच घातुमय ''फाग (गुन) सु॰ ११/१६१६ सुस्रासाव' ।

- १२ पार्शनाथ-पीतवर्ष ऊँचा = ई इंच घातुमय "फाग (गुन) सु० ११/१६१६ सुखासाव"
- १३ (नाम नहीं)—पीतवर्ष कॅंचाई ६ इंच घातुमय ,, ,, ,, ,, अमरावती —
- १ बड़ा मन्दिर जी भोंहरा श्रमरावती में दि० जैन प्रतिमाएँ --
- १ पार्श्वनाथ—शुक्तवर्ण ऊँचाई ३ फुट पाषाग्रामय "सब (व) त ११६३ बारण (वर्षे) बसाव (वैशाख) सुद (दी) ३ भीमूलसंघ महारण (क) भी जैन मद्रदेव साहा माग्राकचन्द सप्तही राजसव (साध) संघ (दो हरफ वहें नहीं गये संग्रहकत्तों से अमरोह"।
- र अजितनाथ-शुक्त वर्ग ऊंचाई ३ फुट पाषाण्मय "तंवत ११६३ बारषे बसाय सुदी ३ श्री मूलसंव महारव जी श्री जिनचन्द्रदेव नाह माण्यकचंद संघ ही राजा सामाब सहर अमरोहा।"
- ३ आजितनाथ शुक्लवर्ण ऊंच ई ३ पुट पाषाग्रामय "मंदत ११६३ दारपे वसाप सुरी ३ श्री मृत्रसंघ भट्टारप जी श्री जिनचंद्र देव साहा माग्राकचंद संबी राजा सोसाध महर स्रमरीहा।"
- ४ आदिनाय-गुक्लवर्ण ऊंचाई है फुट पापासमय "मंव (त्) ११६६ (६३) बारष वसाय मुद है श्री मूलसंघ भट्टारण जी श्री जनचन्द्रदेव साहा जी श्रीमासक्चंद संबंदी राजा सवसंघ सहर अमरोहा"।
- ४ चौबीसी-श्वेतवर्ण ऊंचाई २है फुट पाषाणमय "वंबत ११६३ वारणे बैसा मूल, ' मध्य मैं-प सद (सुदी) ३ श्री मूलसंघ भट्टारक जी श्री जिनचन्द्रदेव साहा (पारवेनाथ-ण्डचन्द राजा सव साथ सहर क्रमरोहा"।

# साहित्य-समीका

. AGENTA

खोज की पगडिएडयाँ:--लेखकः मुनि श्री कान्तिसागर; प्रकाशकः भारतीय शानपीठ काशी; मृह्यः चार कपये।

कला एवं इतिहास के शोधक श्री मुनि कान्तिसागरजी की यह गवेषणात्मक कृति है। इसके तीन विभाग हैं—लिलतकला, लिनि एवं भौगोलिक और यात्रा! प्रथम विभाग में जैन और वीद्धवर्म सम्बन्धी वित्र, संगीत और स्थापत्यकलाओं का विश्लेषण किया गया है। इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि विश्लेष सुंधि मुस्प्रच्ट होकर विशेष आर्थ और गम्भीरता का वास्तविक रहस्य उपस्थित कर मानव हृदय को अपनी और आकृष्ट कर लेगी हैं। जैन कलाकारों ने सिवयों तक कागज के प्रष्टों एवं काष्ट्रकलकों पर अपनी धर्मगत भावनाओं को मूर्तकर देने का आयास किया है। यदान ये भावनाएँ धर्मावशेष में सम्बन्ध रखती हैं, किर भी इनमें मानवता के उद्धारक तस्वों की कमो नहीं है; यतः कला को किसी धर्मविशेष के माथ जीड़ने पर भी उसमें अपनी अखएड व्यापक भावप्रवाणता अनविद्यालका की उन यागिकियों को परवा, समका और अनुविन्तन किया, जिन पर मानवता जीवित है। अपर्यंत प्रमान विभाग में चोदहरी, पन्द्रहवीं और मोलहवीं शतःव्ही के कई ऐसे विशे का विश्लेषण किया है। इन विभो में नैतिकता सम्बन्ध उद्भावनाओं के साथ कला सम्बन्ध अनेक उद्भावनाएँ भो हैं। इन विभाग में यदि सभी विजों के फोटों मी दिये जाते तो इसकी उपयोगिता वह जाती तथा विश्लेषण में भी कुछ विस्तार की अपेदा थी।

दिनीय विभाग में कतिश्य नरेशों के ताझश्रों का संकचन है। मून लेखों के साथ उनका विश्लेषधात्मक अध्ययन भी प्रस्तृत किया गया है। इन ताझश्रवों से संस्कृति और साहित्य के सम्बन्ध में अनेक जानकारी की वार्ते अवगत होती हैं।

तृतीय विभाग में मुनिनी ने अपनी पैदन यात्रा में जिन प्राचीन सास्कृतिक स्थानी का अवलोकन किया है, उनका वर्णानात्मक और कहीं-कहीं भावारमक जिल्ला भी किया है। ये स्थान है—नालन्दा, पाटलीपुत्र, विन्ध्याचल और मैहर । अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक मुपमा के लिए इन स्थानों का गौरत महान् है। मुनिनी ने उक्त स्थानों के न्यएडहरों, टीलों, गुफाओं एवं पत्थरों के दूहों में कला के दर्शन किये हैं, यही तो सच्चे जिक्कामु की रहचान है। उसके देखने की पद्धत्ति साधारण व्यक्ति के देखने की पद्धत्ति सीधन होती है।

प्रस्तुत कृति गवेषयात्मक है। पाटलं पुत्र का इतिहास जैनहष्टि से प्रस्तुत किया गया है। यदि इस इतिहास में प्राप्त दिगम्बर सामग्री का भी उत्तयोग किया जाता तो अधिक प्रामाखिकता श्चाती । पुस्तक श्रन्वेचको कनाप्रेमियों एवं पुरातस्व के जिज्ञामुन्नों के लिए उपयोगी है। खुपाई-सफाई, गेट-मप ब्रादि श्रन्छे हैं।

पुराग्यसारसंग्रह प्रथम भाग और द्वितीय भाग:—रचिवा त्राचार्य दःमनन्दी; प्रकाशकः भारतीय ज्ञानपीठ काशी; मूल्यः प्रत्येक भाग का दो क्पये ।

पुराण शदा से सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के व्यक्तियों को ज्ञान की सामग्री प्रदान करते था रहे हैं, अतएव इनके अध्ययन के प्रति दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का कुकाव समान कर से ही होता है। परिष्कृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति भी पुराणों के अध्ययन से तस्वज्ञान और आचार की अनेक शृद्धम बातों से पश्चित हो जाते हैं तथा पीराणिक आदर्श महानुभावों के उदाल चरित्र का अनुकरण कर प्रत्येक व्यक्ति अपने को महान् बना सकता है। अतएव सभी धर्मों में पीराणिक साहित्य की प्रचुरता है। जैन आम्नाय में जेनट शलाका—महत्तम चरित्र के धारी व्यक्तियों के जीवनों को आदर्श माना गया है; अतः चोरीस तार्थकरों के आदर्श जीवन का आंकित करनेवाले चौबीस पुराणों के अविरिक्त, बारह चक्रवर्ती, नी नारायण, नी प्रतिनारायण और नो बलभद्रों के आदर्श जीवनों को अभिव्यक्त करनेवाले मी पुराय हैं। चौजीन तीर्थकरों में से अपूष्पदेव, चरद्रप्रन, शान्तिनाथ, नेमिनाथ, पर्श्वताथ और महाबार ऐसे तीर्थकर हैं, जिनका जीवन सार्वजनीन रहा है। जैनेतर लेखकों ने भी इन जैन तीर्थकरों का उल्लेख क्या है तथा सर्वजनिक सेवा को हास्ट से भी इनका जीवन अविक उपयोगी माना गया है। अतर्यव आन्त्र वार्यक्रित करने की चेस्टा की है।

प्रथम भाग में ऋष्यभदेव, चन्द्रप्रशु और शान्तिनाय इन तीन तथा दितीय भाग में नेमिनाय, पार्श्वनाय और महाबीर इन तीन तीर्थंकरों का उदात्त चरित्र अंकित किया गया है। इन दोनों भागों का अनुवाद श्री डा॰ गुलावचन्द्रजी एम॰ ए॰, व्याकरणाचार्य, पी-एच॰ डी॰ ने किया है। अनुवादक ने भावों की अचुरणाता का निवाह किया है तथा गैराश्विक रस प्रवाह में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी है। स्वाध्याय भेमियों को इस प्रनय के स्वाध्याय से लाभ उठाना चाहिए। जो बहे-यहे पुराणों का स्वाध्याय करने में आधिक समय नहीं लगा सकते हैं, वे भी इस पुराणासरसंग्रह के स्वाध्याय से थोड़े हो समय में उक्त छः तोर्थंकरों के चरित्र से पहांचत हो सकते हैं। पुस्तक अच्छी है, ख्वाई-गेट-अन आदि भी उत्तम हैं। अनुवाद का भाषा सरल और प्रवाह पूर्ण है।

धर्माशर्माभ्युद्य (धर्मनाथ चरित):—सम्पादकः श्री पन्नालालजी साहित्याचार्यः अकाशकः भारतीय ज्ञानपीठ काशीः मूल्यः तीन काये ।

यह एक सरस संस्कृत कान्य है। इसका हिन्दी अनुवाद साहत्याचार्यजा ने किया है। आरम्भ में प्रस्तावना है, जिसमें कान्य का स्वरूप, निर्माण के उपकरण, रसनिष्यत्ति आदि पर सामान्यतया प्रकाश हाला गया है। पुराण के रूप में भी धर्मनाय स्वामी के वरित्र को जाना जा सकता है। इसमें राजनीति, अर्थनीति एवं धर्मनीति का भी अब्छा निरूपण है। अनुवाद बहुत ही सुन्दर हुआ है। भानों की अबुएणता और प्रवाहमयी भाषा इसकी विशेषता है। अध्यापक धौर विद्यापियों के निए भी उपयोगी है।

रेडियो न।ट्य शिल्यः —लेलकः श्री प्रो० सिद्धनाथ कुमार एम० ए०; प्रकाशकः भारतीय शानपीठ काशी; मुल्यः २॥) काये ।

'रेडियो नाट्य-शिहर' सेखक के वर्षों के अनुभव और अध्ययन के आधार पर लिखी गई, रेडियो से प्रशास्त होने वाले नाटकों के स्वस्तर-विधान, कलागत विशेषताओं, उसकी सीमाओं और संभावनाओं पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक है। पुस्तक के नाम में एक चौंका देनेवाला आकर्षण है, हिन्दों में रेडियो नाटक पर लिखी जाने वाली पुस्तकों की परम्परा में यह प्रथम भेय है। दिन्दी की बहुती हुई प्रमति का आकलन करने पर इस पुस्तक का महस्व ह्यूटब्य है।

रेडियो आज के तथाकथित जीवन का प्रमुख और आररिहार्य अंग है। हिन्दों की समृद्धि और प्रचार में रेडियो का योग कहा नहीं जा सकता। रेडियो से आये दिन हिन्दी के नाटक प्रसारित होते रहते हैं पर हम उनकी केवल सुन मात्र लेते हैं। रेडियो नाटक पर विषय और विधान की हिन्द से विचार की प्रतीति हो रही थी और यह पुस्तक अच्छे समय पर आकर उस पर कुछ कह गई। इसके कहने में अध्ययन और अनुनव की नच्चाई है, विषय को समस्तने और समस्ताने की समता है और इसलिये पुस्तक अभिनन्दनीय और प्रयास स्तुत्य है। हिन्दी में पुस्तक का समादर होगा, ऐसा में मानता हूँ। लेखक की सरल और जन सामान्य भाषा के अयोग से उसकी प्रीदना और प्रभविष्णुता के प्रति हमारा एक विश्वास जगता है। पर हतना कुछ कह देना ही 'बहुत कुछ' नहीं होगा।

'रेडियो-नाटक' किसी तेख या पुस्तकीय जान के आधार पर लिखा जानेवाला, विषय नहीं, व्यवहारिक जान की सकाई है। यह हिन्दी में एक नया प्रयोग है और अभी यह प्रयोग की अवस्थाओं से ही गुजर रहा है। किसी सीमा तक इसमें हमने प्रौहता प्राप्त कर ली है—ऐसा हम नहीं कह सकते। इस पिन्सियित में ऐसे विषय का प्रतिपादन एक व्यापक टिन्टकोचा चाहता है और साथ ही एक अपरियक वस्तु को परिपक्त करने का निश्चय भी। ऐसे विषय को निश्चित सीमाओं, शीर्षकों के भीतर कह देना, उस पिन्स्थिति में जब कि 'टेकनीक' नई है, एक संकीर्णता है। स्वयं 'रेडियो नाट्य' नामकरण और अन्यत्र भी हमें लेखक में स्वतंत्र और भारतीय धारणाओं को न पाकर एक भटकने की प्रवृत्ति दिखलाई पहती है। 'रेडियो नाटक' के लिये क्या हिन्दी में पहते से इस्त भी उपादान उपलब्ध नहीं ? क्या सबों का विदेशी उद्गम ही खोजना होगा ?

पुस्तक में इसीलिये इम लेख क से अधिक इस के विषय से प्रभावित होते हैं, उसके व्यापक और अनुभव सम्पन्न अध्ययन से प्रभावित होते हैं, उसके हिन्दकोगा से कम । इसे इम लेखक की सफलता कहें या असफलता ? लेखक अपना क्या दे पाया है यह इमें कहीं नहीं मिला; कहों से और कैसे दे पाया यही हनारे अध्ययन का केन्द्र हा जाता है !

विषय के प्रतिपादन में वैधानिकता और सरलता है। वास्तव में लेखक रेडियो नाटक का एक विस्तृत और सारगमित अध्ययन तो देता हो है और नाप आगे के अध्ययन (Further study) की सामग्री भी। विषय का प्रतिपादन वैज्ञानिक और संध्या है। तुष्टता कहीं नहीं है। कुछ कहने के लिये मत संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक है, आलंग्यना की कम। अपने और दूसरों के टदाहरण नहीं रहने तो पुस्तक अपूर्ण हो समफ्री जानी। उदाहरण काफी सटीक और नाटक की रूप रेखाओं को व्यक्त करनेवाले हैं। लेखक का यह पूर्याग्रह कि मंजे नाटककार ही इसमें 'रेडियो-नाटक' लिखने की प्रेरणा पाने और लिखने के अविकारी हैं। अपने अविश्वास को व्यक्त करना है। यह पुस्तक 'रेडियो-नाटक' लिखनेवाले नये नाटककारों को निश्चित रूप से जन्म दे सकती है, प्रवृत्ति तो जगा ही सकती है। लेखक की इस कृति से संतोप और एक आस्था है। गेट-अप सुक्विपूर्ण है।

# नेमिचन्द्र शास्त्री,

शरत् के नारी पात्रः—तेखकः भी रामस्वरूप चतुर्वेदीः, प्रकाशकः भःरतीय शःनपीठ काशी । उपन्यासकार शरत् की श्रालांचना का प्रमुख केन्द्र उनके नागी पात्रा की विविधता और जीवन की प्रत्येक दशाश्रों में नारी चरित्रों की निर्मलना, स्पष्टता और साथ ही उनकी न्यूनता और कल्लुपता भी है। शरत् नारी-जीवन के व्यवस्थापक के रूप में विश्व-सहित्य में श्रमर हैं।

प्रस्तुत पुस्तक 'शरत् के नारी पात्र' शरत् के समस्त नारी पात्रों पर विधिवत और वैद्वानिक अध्ययन प्रस्तुत करती हैं। चित्र-चित्रण की भारतीय प्रद्वित, चित्रों में भारतीय आशाकांचाओं का विकास, नारी-जीवन की शाश्वत और बिद्धमस्त समस्याओं पर प्रकाश—ये कुछ शरत् की ऐसी विश्वपताएँ और न्यापकताएं हैं जिनके कारण शरत् बंगना के ही न होकर समस्त हतर भारतीय साहित्य की निधि हो गए हैं। और हसीलिये हिन्दी कथा साहित्य पर भी उनका प्रभाव स्पष्ट है न जाने कितने हिन्दी के उपन्यासकारों को शरत् की कला ने बहुत दूर तक प्रभावित और विकसित किया है। शरत् हसीलिये हिन्दी की आलोचना के विषय हैं और इस प्रकार केलक का उपयुक्त प्रयास हमें संकीर्याताओं और पद्मपतों से उत्तर उशकर सम्यक स्वन्छन्द आलोचना की एक न्यापक चेतना-भूमि में ले जाता है। शायद यही कारण हैं शरत् के नारी पात्रों का अध्ययन स्वास्थासमक और विश्वक्तिष्य समक्त दंग से हो पाया है। हिन्दी को हससे बस प्राप्त होगा।

नारी-पात्रों को जुटाने और उनकी प्रकृत विशेषताओं और न्यूनताओं को पहने में लेखक का परिश्रम स्पष्ट है। सम्पूर्ण अध्ययन काल में लेखक की एक ही विचार घारा रही है— नारी पात्रों का स्वतंत्र विश्लेषण । किसी एक पात्र का दूसरे से समभीता नहीं है और इमीलिये ग्रलग अलग प्रतकों को लेकर उनके नारी पात्रों को परवा गया है। इससे पुस्तक में वैज्ञानिक आलोचना को पूरा-पूरा प्रश्रय और स्वतंत्र घारणाओं की स्थापना का अवकाश मिला है। शरत के नारी पात्रों का चरित्र चित्रण अपने आप में स्पष्ट है और पुनः लेखक भी उनका चरित्र विश्रण करने लग जाता है। इसलिये हिन्द अत्र-तत्र आलोचना और अध्ययन से इटकर चरित्र-वित्रण की ओर चली गई है। किसी एक पात्र को जानने के बाद उसका चरित्र क्या े पाया और कैसा दिया —यह नहीं पता चलता । अध्ययन कम में शरत् को कला और नागी सम्बन्धी उनकी साधारण विचार-भूमिका का भी उद्घाटन होता चलता है जिससे पुस्तक विशेष महत्त्व की हो जाती है। शरत् साहर्य का अध्ययन कमनेवाले विद्यार्थियों के लिये ये सब बातें परीक्षांग्रांगी भी हो सकती हैं।

जैसा कि पता चलता है लेखक का प्रवेश श्रामी हिन्दी समीचा में नया है। निश्चय ही इनके नयापन में एक प्रौढ़ टिंग्ड श्रीर जागरूक शैली है। लेखक की प्रतिभा में श्राकर्षण श्रीर गहराई है। वह साफ साफ लिखना जानता है, कहीं विषमता के दर्शन नहीं होते। लेखक कितनी प्रतिष्ठा पाने का श्रिषंकारी है यह श्रामी श्रामे की उसकी समीचा कृतियाँ निश्चित करेंगी।

श्रम् के नारं पात्रों का तुलनात्मक श्रध्ययन नहीं होने से — टकराने से जां विजली निकलती है, तो प्रकाश श्रीर निलार श्राती है, उसके दर्शन नहीं हो पाते । नारी पात्रों की तुलना विश्व के किसी भी शेष्ठ उपन्यासकार के नारी-पात्रों से हो सकती थी। पर ऐसा क्या समस्कर नहीं किया गया है—यह हमें नहीं पता चला। श्रध्ययन इसीकिये सीमित श्रीर श्रपने विश्य श्रीर प्रतिपादन पर ही केन्द्रित हुश्रा सा लगता है। लेलक की कला पर इमारा विश्वास है, उसके यापक श्रध्ययन पर नहीं।

छपाई और गेट-श्रप में यह पुस्तक भी शानबीठ की विशिष्ट परम्परा का श्रपवाद नहीं। श्रीराम तिवारी वी. ए. (हिन्दी श्रॉनर्स)

# THE JAINA ANTIQUARY

VOL. XX

DECEMBER, 1954.

No II

#### Edited by

Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt. Prof. Jyoti Prasad Jain, M. A., LL. B. Sri, Kamata Prasad Jain, M. R. A. S., D. L. Pt. K. Bhujbali Shastri, Vidyabhushan. Pt. Nemi Chandra Shastri, Jyotisacharya

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY, ARRAH BIHAR, INDIA.

Annual Inland Rs. 3.

Single Copy Rs. 1/8

#### CONTENTS

| ı.  | Pūjyapāda of the Chālukyan Records                 |     | Pages |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-------|
|     | -Prof. Jyoti Prasad Jain M.A., LLB                 | 440 | 1     |
| 2.  | Vidyanand —Dr. S. Srikantha Sastri, M.A., D. Litt. | 444 | 9     |
| 3.  | Some Early Jain Inscriptions from Jodhpur Division | ••• | ,     |
| - • | -Sri R. C. Agrawala M.A                            | *** | 15    |
| 4.  | Some Tales from the Nandisutra and their Parallels |     |       |
|     | -Sri Kalipada Mitra, M.A., LL, B                   |     | 19    |





" श्रीमत्परमगर्म्भारस्याद्वादामोघलान्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥ ''

अकलंकदेव

Vol. XX No II

ARRAH (INDIA)

DECEMBER 1954.

## PŪJYAPĀDA OF THE CHĀLUKYAN RECORDS.

By
Prof. Jyoti Prasad Jain, M. A., LL., B
(Continued from Vol. XIX No. 1, p. 20.)

Besides the above mentioned differences, we have another piece of evidence which clearly proves that this Pūjyapāda of the Chalukyan records was a celebrity quite distinct and different from Dēvanandi Pūjyapāda.

Swami Virasena in his monumental work, the Dhavala commentary (completed in 780 A. D., of the Sata-Khandāgama Sidhānta, a branch of the Digambara canon, quoting an older authority in one place states 'So says Pūjyapā la in Sāra-Sangraha' (सारसंग्रहेटप्युक्तं पूज्यपादेः)'; and in another place quoting from another older work which he calls by the name of Tatwārtha-Bhāsya, he says that "Pūjyapāda Bhattaraka has said so" (पूज्यपाद्महारकेरप्यमाणि).

With regard to the first of these allusions. Prof. Hira Lal, in his introduction to the Dhavala, thinks that the Pūjvapāda alluded to is Devanandi Pujyapada and that the quotation is probably from some

<sup>1</sup> See my articles—Anekant-VII, 11-12 pp 207-214 and Jaina Antiquary—XV, ii, and XII, i.

<sup>2.</sup> Sata-Khandagama-Dhavala Tika (Amraoti), p. 700.

<sup>3.</sup> Ibid, Pt. I, vol. I, Introduction pp 60-61.

work of the name of Sāra-Sangraha written by him, which, however, does not now exist. Devanandi's Sarvārthi-Sidhi is a Bhāṣya or commentary, probably the first and the earliest one, on the Tatwātha-dhigama-Sutra of Ummā-swāmin; but the second of the above two quotations is no where to be found in it. It has been, however, traced to the Tatwārtha-Rājavārtika of Aklaņka Dava, which is another Tatwārtha-bhāṣya and is admittedly later than the Sarvārtha-siddhi of Devanaṇdi. Hence Prof. Hira Lal too does not seem to have any doubt as to the latter reference pointing to Aklaņka and his Tatwartha Rajavartika.

The editors of the Jayadhavala, a commentary on the Kasaya-Pahuda, another branch of the Digambara canon, which had been begun by Virsena whom death prevented from completing it and which was completed later on by his disciple Jinnaena in 837 A.D., are of opinion that both these allusions by Virsena point to Aklanka and not to Devanandi.

The quotation from Sărasangraha deals with Nyaya or logic, and Devanandi is known to have written neither any 'Sarasangraha' nor any other work expressly on the subject of Nyaya, whereas practically all the works and writings of Aklanks deal with Nyaya. He was, in fact, the founder of the Jaina school of logic, and it appears from the nature of the quotation that it may have belonged to his Pramāṇa-sāra-sangraha which is definitely known to have existed. About the other quotation, there is no doubt as to its being from the Tatwartharajavartika of Aklamka, and Virasena has quoted from the same work in several places as well and always under the name of Tatwarthabhasya. Moreover, he has quoted the portions in question evidently as personal views of the author. Virasena who had the unique reputation of being the greatest master and reader of all the available literature in his times could not have committed the

<sup>4</sup> Ibid. Pt J. K. Mukhtar (Introd. to Samadhi tantra) also holds the same view

<sup>5.</sup> Ibid.

<sup>6.</sup> Jayadhavala, vol. I. Introd p. 34 (Benares ed.)

<sup>7.</sup> Anantavirya (8th century AD.) is known to have written a commentary on this work, and he also mentions this work in his Sidhavinisehaya—Tika, a commentary on another work of Aklamka. Recently a Ms. of the work is also said to have been discovered, but it is not yet published.

mistake of identifying Aklamka with Devanandi. He is so authentic, scrupulous, precise and exact in all his statements, and he quotes numerous authorities, that for him tohave made such a confusion of identities seems highly improbable Virsena nowhere mentions Devanandi by the term Pūjyapāda nor does he mention Aklamka by his origin al name. The epithet, Bhattaraka has also been never used for Devanandi whereas Aklamka has often been given this title, though purely out of respect and not because he was a regular Bhattaraka like those of later times. In fact, the word Bhatta was a part of his name.8 Therefore, there remains no doubt that the Pujyapada of Virasena is Aklamka, the first Jaina celebirity of that name, whose full name was Bhatta-Aklamka-Deva, who was a master logician and was the author of Tatwartharajavartika. Asta-Sati. Laghiyastrya, Nyayavinischaya, Sidhavinischaya, Pramana-sarasangraha etc. and that by the Tatwartha Bhasya Virasena meant the Tatwaitharajavartika and by Sarasangraha the Pramana or Pramana-Sarasangraha of that author. Moreover, it is obvious by the manner in which Virsena mentions Aklamka, that is, using merely his respectful surname and not his original name, that the memory of Aklamka was yet fresh in the age of Virsena (circa 720-790 A. D.) and that not a very long time had elopsed since his death.

We have seen that this Aklam's a belonged to the Devagana. He was rather the first great known Guru of that Sangha which began to be mentioned soon after him. As a matter of fact, although the original division into the four Sanghas or ganas—the Nandi, Deva, Simha and Sena, of the Mula Digambara Sangha had taken place in the first century A. D. at a conference held under the chairmanship of Acharya Arhadbah<sup>9</sup>, the Jaina Gurus prior to Aklamka's times very rarely used with their names the names of their respective Sangha, gana etc. But from his times onwards this became a general practice. This is why certain writers and inscriptions of the later mediaeval times even asserted that the division into the four Sangras took place in Aklamka's times, and which assertion has

<sup>8.</sup> See my paper 'King Himasitala of the Aklamka Tradition.'

<sup>9.</sup> J. S. B, I, 4, p. 74-Pattavali of Nandi Samgha.

considerably confused and misled some modern scholars.10

There is also enough evidence to show that Aklamka was also a great grammarian, atleast he was highly proficient in that branch of learning as well. Atharvanācarya, the author of the Telegu grammar, Tri-linga-śabdanuśasana mentione in hie Vikrata-viveka (13th century A. D.) the name of Aldamica in between Pūjyapāda and Hemachandra as a great Jaina grammarian of old. 11 The author of Karnātaka sabdanusana who was Aklamka's own namesake and was a famous Bhattaraka of Haduvalli in South Canara in the 16th century A. D., was in the words of Dr. Keilhorn 'evidently a profound grammarian.' He also mentions Aklamka I as an ancient authority on grammar and quotes a verse from some work of his on that subject. 12 As early as 783 A. D., Jinasena Punnata-sanghi in his Harivamsa Purāņa alludes to some 'Dēva of Dēvasamgha who was the master of the works of famous grammarians like Indra, Chandra, Dinendra etc.218 By Jainradra is evidently meant Physic pada Devanandi, the author of the Julyanha Vyakurna. It is, therefore, quite clear that the 'D. va' allude I to in the Hativam's belonged to the Devasamina, was highly proficient in grammar and was a person quite different from and later than Devan in li Puivapada. Now Deva is another such term which has been equally applied both to Devanandi and Aklanika by different later writers, and which is yet another source of confusion between their identities. Aklamka's own commentator, Anantavirya (8th century A. D.) in his Siddha-vinisehaya vivarana alludes to Aklamka simply by the term Deva. He was probably Aklamka's first important commentator as he is alluded to both by Vadiraja and Prabhachandra both of whom belonged to the 11th century A D, and are well known commentators of Aklamka's works And since his another early and equally important commentator, Vidyanandi (775-825 A. D.)14 neither alludes to nor is alluded to by Anantavirva, both of them

<sup>10.</sup> Cf. Dr. B. A. Saltore-Med. Jainism p. 235.

<sup>11.</sup> J. G., Sep. Oct. 1923, pp. 217-232.

<sup>12.</sup> Ibid.

<sup>13.</sup> Harivamsa, Sarga I, verse 31.

<sup>14.</sup> Cf. My article on that author in Anekant, X, no. 7-8, pp. 274-288

Anantavirya who also wrote a commentary on Aklamka's Pramāṇa-sārasangraha. No wonder that Jinasena I who also lived just at that time (i. e. 783 A. D.) mentioned Aklaṃka merely by the respectful term Deva and that his Deva of Devasaṃgha is none else but Bhaṭṭa-Aklankadeva. Vadirāja in his Nyāyavinischayavivaraṇa and his Pārśwa-charita also mentions Aklamka by the name of Deva only, and in the latter allusion he also refers to Aklamka's great proficiency in the science of grammar.

That Aklamka was a Maharastrian is supported by the oldest traditions relating to him. The earliest available version of the Kathākosa tradition is found in the 'Ārādhanā-sata kathā prabandha' of Prabhachandra (980-1065 A. D.) who is also a well-known commentator of Aklamka. And there is reason to believe that the basis of this work was another and older Kathākoşa. According to this work of Prabhachandra, Aklamka was a native of Mahārāṣṭra. 18 He was in fact, as we have already seen, a resident of Alkatakanagar, modern Alten, in the Chalukyan Territory. 16 According to Aklam. ka's own statement his father was some prince of the name of Laghuhavval? who might have been a chieftain of Pulkesin II. chandra (1838 A D), no doubt, in his Rajavalikathe associates Aklamka with Kanchi and the Tamil country or Southern Canara. But his statement is quite erroneous and is a result of confusing Aklamka I with his above-mentioned namesake of the 16th century, the Bhattaraka of Haduvalli in South Canara. In the case of Aklamka, Devachandra has made a confusion of several different and even unconnected traditions.

From the beginning of the 6th to the middle of the 8th century A. D., the Western Chalukyas of Vātāpi (Bādāmi) ruled over Mahārāṣṭra. They were superseded by the Rāṣṭrakūṭas of Mānyakhēṭa who held their sway over this territory till about the end of the 10th century A D Virasena's headquarters were at Vāṭanagar near Nasik and the older Chalukyan centres, Badami, Ajanta, Aihole,

<sup>15.</sup> Brahma Nemidatta in his Kathakosa also says the same thing-

<sup>16.</sup> J. A., XII p. 19-21.

<sup>17.</sup> Tatwartharajavartika, Ch. I, last verse-'लघु इच्च नृपति वर तनपः'

Altem etc. were situated in the same country and nor far from that place. Hence if Aklamka's own disciples referred to above in the above mentioned Chalukyan records, and who were more or less contemporaries of Vīrsena, called him by the respectful term Pujyapada, it should not be strange for Virsena to follow the same practice. Similarly, if his near and remote disciples and commentators could remember him by another such term, namely Devendra Bhattaraka or simply Deva, the author of the Harivaṃśa did nothing strange in doing the samething. It is quite natural that in his native country where his fame and name were still quite fresh, he was often called and remembered by merely such titles of respect. Although in Aklamka's case, unlike Devanandi, the title l'ūjyapāda indicates no yogic or mystic significance or tradition, nor was the title Deva an abbreviation of the original name.

As to the date of this Pujyapada Bhatta-Aklamka Deva, we know that—

- (1) He is mentioned by Virsena in his Dhavala (780 A. D.) and by Jinasena I in his Harivamsa (783 A. D.)
- (2) His earliest known commentators and admirers, Anantvīrya and Vidyanandi belonged to the 8th century A. D.
- (3) Dhananjaya in his Nāmamālā from which Virsena quotes a verse, mentions Pūjyapāda (Devanandi) and Aklamka as quite two distinct persons.<sup>18</sup>
- (4) Vimalachandra alias Parvadimalla was the disciple of Puspasena Muni who was a junior colleague of Aklamka. This Vimalachandra was a great disputant and is known to have visited the court of Rastrakūţa Krṣna I Śatrubhayankara (756-772 A. D.)<sup>19</sup> He is also mentioned by Vidyanandi (775 825 A. D.) and seems to be the same person as Vadibhasinha, the author of Kshatrachudamani etc.
- (5) The Chalukyan records show that Aklamka's desciples and grand disciples were living between 680 to 733 A. D.
- (6) Haribhadrasuri (700-770 A D.), an eminent Swetambara guru and author of Mewar side, exhibits Aklamka's influence and

<sup>18.</sup> प्रमाणमकलक्करूय etc.

<sup>19.</sup> E. C., II, 67, pp. 27-28, also Med. J. p. 36. It is quite probable that the Satrubhayankara alluded to might have been a predecessor of Krišna I.

even describes the latters views by the name of 'Aklamka Nyāya'. His contemporary, Sidhasena-guṇi in his own commentary of the Tattwarthabhāṣya, which is also the first Swetambara commentary on the Tatwarthadhigama-Sutra of Umāswāmin, mentions the Siddhivinisehaya, an important and still available work of Aklamka.

- (7) Jinadasagani-Mahattara wrote his churnis on the Nisitha Sutra and the Nan Ii Sutra. The Churni on the latter was written in Saka 598 (i. e. A. D. 676), and from this work the above mentioned Haribhadra has also largely quoted. In his Nisitha Churni this Jinadas mentions Aklamka's Siddhavinischaya and praises it as a 'Prabhayaka-sastra.'
- (8) A comparative study of the works of Bharthari (590-650 A. D.), Kumarila Bhatta and Dharmakirti (600-660 A.D.) with those of Aklainka clearly shows that all these great logicians of different schools must have been more or less contemporaries. From this Pt Kailash Chand Sastri concludes that Aklamka must have lived between 620 680 A. D. 20
- (9) Dr. D. C Sirkar places Aklamka in Saka 600 or A D. 678, while Prof. Srikantha Sastri places him in 645 A. D. 21
- (10) A very old Jaina tradition gives the date of Aklamka's famous dispute with the Budhists as Vik S. 700 or A. D. 643.
- (11) Tradition associates Aklamka with a king named Himašitala in whose court that famous dispute was held, and another king styled as Sāh satunga to whom, in full court, Aklamka gave an account of his achievements and of the above mentioned victory. We have elsewhere discounted the theories hitherto held by practically all the scholars with regard to the identities of these two monarchs and have established that the said Himasitala was none else but the king of Kalinga and Kosala at the time of Hiuen Tsang's visit to that country in 640 A. D., and that the Sāhastunga in question was the Western Chalukyan emperor Vikramaditya I (642-680 A D.), the son and successor of Pulkesin II.

From the above facts it is, therefore, quite clear that Pujyapada Bhatta-Aklamka-deva certainly lived about the middle of the 7th

<sup>20.</sup> Nyaya Kumud Chandra, Pt. I, Introd.

<sup>21.</sup> Annale BORI. XII, 3, p. 255.

century A. D., that his date cannot be taken beyond 775 A. D. He must have been a well reputed scholar and atleast in his middle age at the time of that dispute in 643 A. D. considering the number and voluminousness of his works and his activities as a great disputant as well as organiser of his order of disciples, he must have attained an age of atleast 75. His date may, therefore, tentatively be fixed as 600 675 A. D.

### VIDYANANDA.

By
Dr. S. Srikantha Sastri, M.A., D. Litt.

In my article on "Vidyānanda and Samkara Mata" in the Annals, B. O. R. I. XII, 1937, p. 253, I had pointed out that the Mallishena Prasasti at Śravana Belagola mentions one Pātrakesari, the author of a work on Trilakṣana, as the disciple of Vajranandi, the author of Nava Stotra. The prasasti after mentioning Bhadrabāhu and Candragupta, gives the parampara thus: Kundakunda, Samantabhadra, Simhanandi, Vakragrīva who lectured on the word "atha" for six months; Vajranandi of Nava Stotra; then Patrakesari.

महिमा स पात्रकेमरिगुरोः परं भवति यय भरतासीत्। पद्मावसीसहायाम्बलकाणकदर्थनं कतुम्।।

(Sources of Karnataka History, I. p. 190)

Then follow the names of Sumati of Saptaka, Kumāra Sena, Cintāmaņi, Cūdāmaṇi, Śrīvardha Deva praised by Daṇḍin (660 A.D.), Mahesvara muni, Akalanka and Puṣpasena. This Puṣpasena was the contemporary of Śrī Vikrama, probably the Ganga King, whose date has been recently fixed definitely by me as 608 A. D. to C. 679 A. D. (The Gangas of Talakād, Journal of the Mythic Society, XLIV, p. 117-137.)

श्रीपुष्यसेन मुनिरेव वहं महिन्नो देवस्य यस्य समभूनसभवान् सधर्मा। श्रीविक्रमस्य भवनं ननु पद्ममेव पुष्पेप्मित्रमिह यस्य सहस्रधामा॥

Puspasena was the sadharma of Deva (Akalanka). This reference incidentally throws light on the date of Akalanka.

विक्रमाकं शकान्दीये शतसप्रप्रमा जुनि। कालेऽकलंक यतिनो बौद्धेवदो महानभूत्॥

Pandita Mahendra Kumara Sastri in the Preface to Nyāya Kumuda Candra, takes it as Saki 700 and assigns Akalanka to 720-780 A. D. But his phrase "বিকাশক হাকাৰ্যকা হাকাৰ্য হা মান্ত্ৰাৰ তিনি নি is misleading. A more natural interpretation as Vikrama Samvet 700 (A. D. 642) has been suggested by me elsewhere and this agrees with the date of Ganga Śił Vikrama, whose contemporaries were Akalanka and Puspa sena. As regards the reference to the date of Virasena's Dhavala Tikā, I have discussed the date in the article on Bhuvalaya

(A. R. Krishna Sāstri Memorial Volume, in Kannada). The Mallishena Prasasti after Akalanka and Puspasena, praises Vimala candra.

विसत्तचन्द्र गुरोर्गुरुपशमिताखित वादिमदं पदम्।
यदि यथावद् वेष्णवपन्डितै नेनु तदान्ववदिष्यत वाविभोः॥
पत्रं शत्रुभयंकरोरु भवनद्वारे सद्। संचरन्।
नानाराजकरोन्द्रवृन्द् तुरगवाताकुने स्थापितं।
शौवान् पाशुपनान् तथागतस्तान् कापानिकान् कापितान्।
वद्धिश्योद्धृत चेतमा विसलचन्द्राशाम्बरेणादगान्॥

I had pointed out that the first Pātrakesari is nearly seven generations earlier than Vimala candra whom I had assigned to C. 720 A. D. soon after Akalanka. One Vimala candra is mentioned in the Devara halli grant of Śripurusha (E. C. IV. p. 233). Vimala candra was the disciple of Kīrtinandi, the disciple of Kumāranandin, who was the pupil of Candranandin of the Pulikala branch of Eragittur Gaccha, Nandi Sangha, at Śripura. This Vimala candra received a grant from Śripurusha in Ś. 693 (776 A D.). Vidyānanda in Patra parīksha (p. 3) quotes Kumāranandin. In the Paṭṭāvaļi of the Balātkāra gaṇa of the Nandi Sangha, Kumāranandi is mentioned after Vajranandi and Tārkika Mahesvara and before Lokendu and Prabhācandra, (Sources Vol. I. p. 212.)

Can Vidyānanda or Vidyānandin be identified with Vimalacandra? Pātrakesari was a title and if the Mallishena Prasasti can be trusted, the first Pātrakesari was specially associated with Trilakṣaṇa Hetuvāda. So also in the Ārādhana Kathākośa of Prabhācandra and Brahmanemidatta (16th century), it is said that a Brāhmaṇa of Ahichatra in Magadha had doubts about Syādvāda, which were dispelled by the goddess Padmāvati thus:

श्चन्यथानुषपन्नत्वं यन्त्रत तत्र त्रयेण किम्। नान्यथानुषपन्नत्वं यन्त्रत तत्र त्रयेण किम्॥

(Kathirkoša. st. 18-55)

This was the reply to the Pakṣa, Sapakṣa and Vipakṣa syllogism of Dharmakīrti (C. 600 A. D.) Sāntarakṣita (C. 705-760 A. D.) and his pupil Kamalaśīla refer to this in Tattva Samgraha (Kārika 1364 p. 405) and try to refute Vidyānanda. Vidyānanda has the same verse in Tattvārtha Śloka Vārtika (p. 203. st 278). It is therefore clear that Vidyānanda cannot be earlier than the Buddhist logicians

Dinñaga and Dharmakirti (C. 600 A. D.) and not later than Santarakṣita (C. 750 A. D.)

Vidyānanda refers to Mānyakheta in his Tattvārtha Śloka Vārtika (IV, Sutra 13, p. 376, v. 13.)

उध्वी घो भ्रमणं सर्वज्योतिषां ध्रुवतारकाः। मुक्ता भूगोलकादेवं प्राहु भू भ्रमवादिनः॥

""कि पुनः भूगोळ मध्यम् १ वेज्ञयनीति चेत्नततो गंगासिन्ध्वादीनाम् प्रभवः समुपलभ्यते । " स्वासद्धान्तपरित्यागश्च वज्जियनी मध्यवादिनाम् । ""शक्यंहिवक्तुं लंकाभूमेरीहशीशिक्ति येना मध्याह्ने उत्प छाया, मान्यखेटादुत्तर भूमेन्तु तादृशी यतस्ता अधिष्ठित तारतम्य भा छाया"

Mānyakheta was not founded in the time of Govinda III as asserted by Fleet. Govinda III sometime before 803 A. D. ordered the lord of Vengi (probably Vijayāditya II) to build the outer walls of the city or clean the royal stables according to another interpretation. Mānyapura named after the founder of the dynasty Mānānka, was the capital of several Rāṣtrakūṭa families from about the sixth century. Several places were named Manyapura. Dantidurga (754 AD.) who brought the imperial family, of the Rāṣṭrakūṭas to prominance must have made his ancestral city Mānya Kheṭa the capital and Govinda III extended it further.

Vidyānanda refers to Mandana by name in Astasāhasri and also alludes to Mandana's works Bhavana Viveka and Vidhiviveka, Mandana in his Brahma Siddhi has clearly criticised Sankarācārya's view of grhasthasrama. Vidyananda seems to distinguish between Mandana and Surēšvara and quotes Surešvaras Brhadāraņya Vārtika separately. Santaraksita (C. 705-750) having referred to all these as recognised authorities in their respective darsanas, we are compelled to assign Sankara to about 620 A. D. and not to 788-820 A.D. as I have pointed out elsewhere (Sources, Vol. I). Vimalacandra on the other hand should have lived in the last days of Sripurusa (Devarahalli plates, 776 A. D.) and in the time of Saigotta Sivamara II, his brother Vijayaditya and Vijayaditya's son Satyayakya Raca malla (I). Sri Kamta Prasad Jain, Mahendra Kumara Sastri, Darbari Lal Kothiya have pointed out that Apta Parikshā, Pramāņa parikshā, Yuktyanusasanalamkara refer to Satyavakya and Vijaya (Racamalla l and his father Vijayāditya). These works along with Satyaśāsana Pariks. I may be the later works of Vimalacandra. Sri Darbarilal

Kothiya also refers to Sripura Pārsvanātha Stotra, on the god of Śrīpura. Vimalacandra according to the Devarahalli plates, belonged to the Erigittur gaccha of Nandi Sangha at Śrīpura, In the praśasti of Tattvārtha Sloka vārtika, a reference to "Šiva sudhā dhārāvadhāna prabhuh...sanmārgah" is supposed to indicate Siva-Mārga or Siva Māra Saigotta, the elder son of Sripurusa, According to the Humcha inscription Saigotta Sivamāra was the author of a work called Sivamāra mata and a Gajāṣṭaka in Kannada, Siva māra's son Yuvarāja Mārasimha issued the Alur plates in S. 721, Śrāvana Paurnima, Monday, Dhanistha naksatra, Lunar celipse (July 8th, Monday, 799 A. D.) in his own third year. Probably in 796 A D. Sivamāra had crowned his son Mārasimha as Yuvarāja. In this  $\overline{A}$ lur grant (M. A. R. 1928. p. 80) we are told that Sivamāra II was proficient in the works of Phapisuta (Pāpiņi), Hastinīvaktrodbhava (Pālakāpya), Turangāgama, Gajadanta kalpāgama, Sāmatantra, Pramāna Sāstra, Nāţaka etc. and composed Setu bandha for the delight of scholars. He was also like Makaradhyaja (Manmatha) and his guru was Makaradhyaja (makaradhvaja guru carana saroja vinamana pavitrottamangah). At Mudagundar Sivamāra defeated the army of the Vallabha (Rāṣṭrakūṭa emperor) which included Rastrakūta, Calukya and Haihaya heroes, He dispersed the cavalry of Dhora (Dhruva Nirupama). Sivamāra was placed on the throne by the kings Rastrakūta Govinda raya and Pallava Nandivarma. He had the titles Mahārājādhirāja, Parmesvara, His son Yuvarāja Māra simha Loka triņetra Mānasena was in Mānyapura (Manne) and granted the village Kottambi in Mānya vişaya in Ś. 721 (799 A. D)

Dhruva Nirupama (775-793 A. D.) had imprisoned Sivamāra, When Govinda III come to the throne in 793 A. D. he had released Sivamāra and sent him to the Ganga country. The last date for Nandivarma Pallava, who along with Govinda, restored Sivamāra, being 798-9 A. D. (a year before the Alur grant), we may assume that Sivamāra's return to the Ganga territory was about three years before the Alur grant, i.e. about 796 A. D. Sivamāra's accession took place in about 788-9 A. D. (the last date for Sripuruṣa). Between 789 and 793 A. D. (the last date for Dhruva) he revolted and was imprisoned until he was released by Govinda in 796 A. D. During this period and also later when Govinda again defeated and imprisoned

him, his younger brother Vijayāditya looked after the Ganga kingdom, like Bharata in Rāma's absence. (Gattavādipura and Kūdalur grants). The Islampur grant of Vijayāditya (E. I. XII. p. 48) has been declared to be spurious by Sten Konow. But his name occurs in the Asandi inscription (E. C. VI. Kd 145). Vijayāditya had the title Rana Vikrama. According to the Keregode Rangapura plates of Rajamalla II (Sources Vol. I.) Vijayaditya recovered the kingdom which had been lost by Sivamāra, His son Rāchamalla Satyavākya (1) opposed Bankeśa, the general of Amoghavarsa. (Yasmin Bankeśa lèsam bhuvana guru bharam Satyavūkyē dadhānē-Keregode Rangapura plates. If Vidyananda is made the contemporary of Saigotta Sivamāra II. Vijayāditya and Satyavākya Rāchamalla (I) he must have lived from at least 780 A. D. to about 850 A. D. He would thus be the contemporary of Virasena, Jayasena I of Harivansa, Jayasena II of Adipurana and other great scholars of the time of Amoghavarsa Nrpatunga. The recently discovered work of Kumudendu called Bhūvalava was also expounded in the court of Amoghavarsa. Kumudendu mentions Virasena and Jinasena as his gurus, and has clearly followed the Dhavaļā Tika and Adipurāņa. Kumudendu mentions also Gottiga (Saigotta Sivamāra) and describes the glory of Kuvalala (Kolar), Kal bappu (Sravana Belagola) and Nandi (in Kolar District). Kumudendu is supposed to have been a native of the village "Yelava-(lli)" near Nandi.

Bhārata dēśadamogha varṣana rājya sārasvata vembanga! Tānalli Mānyakhēṭada dore jinabhakta tānu Amoghavarṣānka!! (Siri Bhūvalaya 8, 126, 9, 146).

Mahadādi Gāngeya pūjya! Mahiya Gangarasara gaņita! Mahiya Kalvappu Kovalalā! Mahavira Talakāce Ganga! (Siri Bhūvalaya, 8, 66-72).

Regarding Virasen's date, the verses "Atthattīsamhi" etc, have different readings in the Amraoti and Nirnayasāgar editions of the Dhavala Ţikā, Śri Hiralal equates the date with Śālivāhana Śaka 738 (October £th, 816 A. D.) though Vikrama Rāya is clearly mentioned. Sri J. P. Jaina (Jaina Antiquary. Vol XV. January 1949) takes it as Vikrama Samvat 838 (780 A. D. Kārtika Śuddha 13, Monday, 8th October?) but as I have shown elsewhere (A. R. Krishna Śāstri Volume), the positions of the planets mentioned by Virasena do not

exactly tally with either of these two dates, though the later date 816 A. D. seems to be more probable, Jinasena's Jayadhavala was completed as we know, in 837 A. D. (Sources. Vol. l.)

Vidyānanda as far as we can see from his works is not aware of the Dhavaļā Ţikā of Virasena or of Jinasena I or II. He makes no reference to Amoghavarsa but only to Mānyakheṭa, Vidyānanda appears to have been an immediate disciple of Akaļamka. Thus ignoring for the present the doubtful references to "Siva", "Vijaya" and "Satyavākya" which may also refer to Sivamāra I, though evidence regarding the titles is not yet forth coming), we can assign Vidyānanda to about 720 A. D. Jina sena II in Ādipurāna mentions Pātrakesari along with Bhaṭṭākalanka and Sītpāla and before Virasena.

भट्टाकलंक श्रीपाल पात्रकेसरियां गुगाः विदुषां हृदयारुढी हारयन्तेऽतिनिर्मलाः ॥ (Mahāpurāṇa I. 53).

[In the recently published parts of Bhūvalaya, I find that all the verses of Pātrakesari Stotra have been included, beginning with Jinendra! guṇa samstutip. But I also discovered a verse from Guṇa-bhadra's Uttara Purāṇa (yasva prāṃśu). Ugrāditya's Kalyāṇa Kāraka and from Samayabhūṣaṇá of Indranandin. Therefore the date of Bhūvalaya and of Kumudendu will probably have to be brought down from Amoghavarṣá down to about 930 A.D., if not later. Further study of Bhūvalaya may throw light on the date of Patrakesari Stotra—S.S.S.]

# "SOME EARLY JAINA INSCRIPTIONS FROM JODHPUR DIVISION."

By

R. C. Agrawala, M. A. Superintendent, Archaeology & Museums, Jodhpur.

It is proposed to present here a short account of some early Jaina images and epigraphs found in the states of Jodhpur and Sirohi. These antiquities pertain to the 7, 8 and 9th centuries A. D.

It was towards the middle of the year 1953 A. D. that some Jaina sculptures, perhaps belonging to the 15th century of the Christian Era were discovered at Tońka², situated in the existing State of Rājasthāna.<sup>5</sup>

The bronzes of the pre-mediaeval and early mediaeval periods have been discovered from various parts of Gujrat and Saurāṣṭra⁴ while some bronzes of the early mediaeval period have also been procured from the Jodhpur division of Rājasthāna.

- (i) Gangani or Ganghani is a small village about 8 kos or 20 miles to the north of Jodhpur. Here exists a Jain temple (near a tank) which enshrines an ancient Jain metal image of Risabhadeva, the first of the Jain tirthankaras. On the back of this image is to be
- 1. The problem has already been discussed in some Hind<sup>1</sup> journals, books etc. This paper is based mainly on the researches of Muni Kalyāņa Vijayaji and Pūrņa Chand Nāhad.
  - 2. Information communicated by Dr. S. P. Srivastava, Jaipur.

o acc

- 3. It was in the Barli stone epigraph (now kept in the Rājputānā Museum at Ajmer) of about the 3rd or 4th century B. C., that the scholars liked to seek some reference to the 84th year of the Nirvīṇa of Mahāvīra:—"विख्य"भावत "थ चतुरसित व (स) etc., as cited by P. C. Nāhaḍa, The Jaina Lekha Saṅgraha, I, Calcutta, p. 97.
- But Dr D. C. Sircar (J. Behar Research Society, Patna, XL, pt. I, 1954, pp. 8ff) has tried to prove the utter absence of the era in that inscription. Cf. ibid, XXXVII, pts I-II. For the antiquity of worship of images in Jainism (200 B. C.—200 A. D.) consult Dr. P. Banerjee's paper, ibid, XXXVI, parts I—II, 1950, pp. 57—65.
- 4. Cf. U. P. Shah (A Unique Image of Jivantaswāmi), Journal of the Oriental Institute, Baroda, I, no. 1, 1951, pp. 72—9; Muni Kāntisāgar, Khandaharon-kā-Vaibhaya (Hindi), 1953, Banaras, pp. 27 ff.

found an inscription (of 5 lines) of samual 937 (=880 A.D.). It runs 5 thus:—

- 1. ॐ।। नवसु शतेब्ब्दानां सप्ततः (त्रिं)शद्धिकेश्वतीतेष् । श्रीवच्छलांगलीभ्यां
- 2. परमभक्त्या॥ नाभयेजिनस्यैषा॥ प्रतिमाऽषाद्वाद्वमासनिष्पन्ना श्रीम --
- 3. त्तारेशकतिता। मोत्तार्थं कारिता ताभ्यां ज्येष्ठार्थपदं प्राप्ती द्वाविप
- 4. जिनवर्मवच्छलौ ख्यातौ। उद्योतनसूरेस्तौ। शिष्यौ-श्रीवच्छवलदेवौ ॥
- 5. सं०६३७ द्यापाढार्द्धे।

The date here has been noted in numerals as well as in words. The image was installed with a view to attain mokea. Reference to Udyotanastiri is also interesting here. The Pattāvalī informs us that he died in saṃvat 934 and from the above it appears that he had attained the status of an ācārya by this time (ie. by saṃvat 937).

- (ii) It was in 1921 A, D that Muni Kalyāņa? Vijayaji happened to bring to light some 8th century A. D Jaina bronzes lying uncared in the temple of Mahāvtraswāmt at Piņḍawāḍā (Sīroht State), about 3 kos from Vasantagarh in the same area These 8 bronzes have been classified by him under the following heads:—
- (i) Three stray sculptures which are quite rough indeed. They are about 9 inches in height and are now kept in the niches of the Kapilā-maandpa.
- (ii) Three Trittrthis, each measuring about 15 inches in height, are somewhat in a state of better preservation. They are all uninscribed and do not bear any sign of cloth or nudity. But two of these are in the kāyotsarga mudrā. Their facial features and the garment, clearly visible below the hip, seem to refer to the antiquity of the images.
- (iii) Two individual kāyotsarga images have been kept in the gūdhamaandpa of the above temple. Both of them measure more

<sup>5.</sup> P. C. Nihad. Jaina Lekha Sangraha, II, Calcutta, no. 1709, p. 169; Munikantisagara, Op cil, pp. 33-4

<sup>6.</sup> Nahad, Op. cit., p. 164, f. n 4.

<sup>7.</sup> They have been discussed by him in the Nigari Practine Patrik!. Banaras, Hindi, XVIII, pp. 221-31. They are all hollow from within.

<sup>8.</sup> Ibid. pp. 224-5.

than 4 feet in height because of the metallic pādapīthas below. One of these bear an epigraph (of 5 lines) which refers to the date as saṃvat 744 (=687 A. D.) The Inscription<sup>9</sup> runs thus:

- 1. ॐ नीरागत्वादिभावेन सञ्बद्धत्व विभावकं। ज्ञात्वा भगवतां रूपं, जिनानामेव पावनं ॥ द्रो—वयक
- 2. यशोदेव देव ""भि रिदं जैनं-कारितं युग्ममुत्तमं॥
- 3. भवशतपरंपरार्ज्जित-गुरुकर्मारसो (जो) .....त .....वरदर्शनाय शुद्धसङ्गत॥ चरणलाभाय ॥
- 4. संवत् %४
- 5. साज्ञात्पितासहेनेव, विश्वस्पविधायिना। शिल्पना शिवनागेन क्रुतमेतज्ञिनद्वयम्
  This inscription on the image of Adinatha is very interesting for it refers to the:—
  - (a) Importance of the images.
- (b) Names of the householders who got the pair of images prepared. It is regretted that only one name of these is to be read ie. Yaśodeva.
- (c) Prayer for the merits to be acquired as a result of the mūrt-darēana (शुद्धसङ्जनचरणलाभाय etc.).
- (d) Sculptor Sivanaga has been stated as an expert in preparing the images of various shapes, as Lord Brahma creates so many images in the shape of the living human-beings.

It is equally interesting to note an early 10 stone inscription in the above temple of Pindawādā. This epigraph bears sufficiently a close similarity with the one on the bronze and referred to above. The inscription runs thus:—

- 1. नीराग गन्ध।दिभावेन सर्वज्ञान वितायकं। ज्ञात्वा भगवता जापं जिनानामिव पावनम्।
- 2 द्रोख्येयक यशोदेव देव .. रिवंजैन कारितं युग्ममुत्तममं।।
- 3. भयशतपरम्पराजित गुष्ठकम्मराजी...कारापितां परदर्शनाय शुद्धं सञ्ज्ञानचरण लाभाय । संवत् = (०१) ४४
- 4. श्रों साज्ञात्रितामहेनव विश्वरूपविधायिना। शिल्पिना गोपगार्गेन कृतमे-तिज्ञनद्वयम्॥

<sup>9.</sup> Ibid, pp. 228-30; Bh<sup>T</sup>rati'ya Vidy<sup>T</sup>, Bombay, Hindi and Gujr<sup>a</sup>ti, Section,I (ii), 1940, p. 191; Muni Kantisagar, Op. cit, pp. 32-3; Cf. Srī Jaina Satya Prak<sup>25</sup>a, VII (1-3), p. 217.

<sup>10</sup> P. C. Nahad, Op, cit,, II p. 170, no. 1722.

This epigraph also refers to the carving of two Jaina images.

The date here may be read as 744 V. S. The name of the Silpt (sculptor) here is different from that of the above bronze of V.S. 741.

The Ghațiyală inscription of V. S. 918 (861 A D.) also refers to the construction of a temple in honour of Jinadeva (P. C. Nahad, op. cit., I, 1918, p. 261) तेन श्री कक्कुके । जिनस्य देवस्य दुरित निर्दे जनम् । कारितमचलिन्दं भवनं भक्त्या शुभं जनकम् (verse 22). The Prākrit text runs thus:—तेण सिरि कक्कुएणं जिण्स्य देवस्स दुरिश्र णिद्दलणं। कारिवश्रं श्रवलीमम भवणं भक्तीए सुद्दजण्यं।।

It is also very interesting to note the following observations and statements of Sri Agar Chand Nāhaṭā as referred to his paper in the *Anekānta*, Hindī, Delhi, X (7-8), Jan-Feb, 1950 pp. 272-3:—

- (i) There is an inscribed Jain image of V. S. 944 in the temple of Santi Nath at Pall.
- (ii) A Jain image, belonging to the Gupta period, stands installed in the main temple of Mahavīra at Śrimāla, modern Bhīnmāl.
- (iii) A hoard of about 1050 Jain bronzes from Sirohī includes a few of the Gupta period too (Cf Agar Chand Nāhaṭā, Rājasthānī, (Hindī), Calcutta, III (i) 1939, pp. 105 ff; H. Goetz, Art and Architecture of the Bikaner State, 1950, Oxford, p. 90).

The early Jain bronzes of Piṇḍawāḍā have also been discussed by Sarabhai M. Nawab (Jain Tirthas in India and their Architecture, Ahmedabad, pp. 26-7, plates XII-XIII, figures 28, 29, 30; Cf. G. H. Ojha, Sirohī Rājya kā Itihāsa, Hindi Ajmer, 1911, pp 31-2; K. J. Khandalwala, The Marg, (IV) no 1, p. 63; U. P. Shah J. of Indian Museumes, VIII pp. 55-6. Dr. Shah (ibid) also states that "a Saraswatt from the same Vasantagadh hoard, datable to circa 7th century A. D., a female chowri-bearer along with a few other bronzes from Akoṭā, Valā and Vasantagadh are discussed by me in the first number of the Prince of Wales Museum Bulletin", Bombay.

This is in brief a review of some early inscriptions from the former states of Jodhpur and Siroht Future discoveries are badly awaited to say something more on this subject.<sup>11</sup>

<sup>11.</sup> This is the Sk! text of the original which is in the Prakita language. Cf. also IRAS, London, 1895, p. 516 for the text of this inscription.

# SOME TALES FROM THE NANDISUTRA AND THEIR PARALLELS

By

Sri Kalipada Mitra, M. A., LL. B., "Mitralay", Babuganja, P.O. Hooghly (West Bengal)

Four kinds of knowledge, viz. (1) upapatiā (autpattikī, intuitive), (2) veņaiā (vainayikī, i. e. derived from attendance on guru), (3) kamnayā (karmajā), and (4) parināmiā (parināmikā, from close observation for a long time) are grouped under abruta nibritam included in ābhinibohiyaṇānam in the Nandīsūtra. Tales with Prākrit titles are referred to as illustrations, and they are detailed in the commentary of Malayagiri. Some of the autpattikā tales showing the intelligence of Rohaka bear so striking a similarity to those in the Mahāummagga-jātaka (No. 546) showing the intelligence of Osadha-kumāra that they are like twins. In the paccuppannavatthu of the jātaka mention is made of perfection of knowledge.

I am citing some tales from the Nandīsūtra under autpattiķī heading.

- (1) Rohaka, son of a Naţa named Bharata, goes with his father to Ujjayinī and on the sands of the river Siprā draws a perfect sketch of the city with walls, turrets, battlements etc. together with the King's residence (rājakulam). The King wants to appoint a minister and having an eye on the boy desires to test his intelligence. So he sends an order to the village: "Outside your village stands a huge rock, without uprooting it, make a covering for a hall (mandapa) worthy of a king. Rohaka advises them: "Dig at the bottom of the rock, fix in proper position the pillars, decorate the walls after besmearing them with suitable plaster composition." All this answers to Mahosadha's (a boy of seven years) skill in planning, painting and architecture displayed in tunnel-making and his being chosen as a minister.
- (2) The Rājā sent a ram to the village ordering its return after a fortnight with the same weight, neither more nor less. Rohaka advises: "Keep a wolf near the ram, and give him fodder which will

keep him strong and yet not fat." There is a parallel in  $TI^1$  (no. VIII, Mahausadha and Visākha, p. 175) where the King asks the ministers to feed and water a sheep so that it should become strong without twaxing fat. Mahausadha, while he placed delicate food before the sheep, set up in front of it an wooden wolf. Though the Tibetan tale is derived from Jat no 546, yet this particular incident is not found in Fausboll's edition of the Jātakas. Undoubtedly it formed part of Buddhistic folklore which got into the Tibetan  $K\bar{a}h$ -gyur, though escaping the Jātakas. It occurs in tales ascribed to Birbal, courtier of Akbar. See also p. 233 of my article TAl in IHQ Vol. XIX.

- (3) The King's order to send rope of sand. The parallel occurs in a Fez Tale, Jat. and  $TT^2$  dealt with by me in TBK.
- (4) The Raja sent an elephant diseased and worn out, ordering that no one of the village should report that the animal was dead, yet should give news of its daily condition. At night the elephant died and on Rohak's advice the village sent the report to the King. "To day the elephant does neither sit down nor rise, neither does he take in or give out his breath, nor makes a movement like one living." The Raja said, "What then, sirrah, is the elephant dead?" They replied: "Your lordship says so, not we." There is a parallel in Birbal's story entitled बादशाह हा तंता where the keeper of the parrot says: "तोता मरा नहीं, उसने समाधि ने ली है। न कुछ खाया ही, न पंख ही हुलाता है" etc. This is an example of skilful arrangement of words.
- For (5) "Bring a well", (6) "Bring the forest to the west of the village", (7) "Cook rice without fire", (8) Khullaga (ring) and (9) Gaya see my TBK.
- (10) Rukha (tree)—Some travellers wanted to get mangoes from a tree but were hindered by monkeys. They threw stones at the monkeys who threw the mangoes at them. This is a common folklore item. Cp. no. 38.
- (11) Pado (cloth)—A man wearing a dress woven of cotton thread, and another wearing a dress of woollen thread went to bathe simultaneously (in a tank). The latter took the former's cloth and went away. The case coming to the royal court, the judges caused

<sup>1. 77-</sup>Abbreviation for Tibetan Tales by Schiefner and Rlaston.

<sup>2.</sup> See for details my article Some Tales of B!hat Kath\*-Koša (abbreviated TBK) in J. A. Vol. XX No J.

the hair of each to be combed, whereby the owner and the thief were found out. It is a variation of two incidents in Jat. (no. 546). viz. "the necklace of thread (Ganthi)" and "the cotton thread."

- (12) Sarafa (Sarața, a chameleon)—A man while voiding (passing stools) sat inadvertently over a burrow. A chameleon while entering it touched his anus with its tail. The man feared that it entered his belly, and began to feel weak. The physician rightly diagnosed it to be a case of nervous abnormality and promised to cure him for a hundred rupees. He gave him a catharitic, and made him excrete on a pot in which he had previously put a chameleon (unobserved by the pitient) dyed in lacdye, and showed it to him in the midst of his faeces. The man's fear was removed and he was cured. This appears in Hemavijayagaņi's Kathā ratnākara (KR).
- (12) Kāya (crow) A Khullaka being asked how many crows lived in the city of Bennātatı replied: Sixtythousand, if less, by reason of some having gone abroad (pavāsiā), why, many more have come as gusets 'pāhuṇā)." Cf. the close parallel in Birbal's story in "Akbar aur Birbal" (A B. no. 101): Birbal in answer to Akbar's question, "How many crows are in Delhi?" said forthwith: "10,700. This is last year's census; the figure is approximate, for if some crows have left the city to attend invitations elsewhere, others have come as guests; if some have died, others are born. The emperor may verify." Ci. Bengali tale of Gopāla Bhanr re number of stars in the sky; he gave an astronomical figure and challenged verification.
- (13) Uccāra (excrement)—A man of the dhik tribe with his young charming (but passionate and inconstant) wife was on his journey, when he met a roguish traveller who managed to seduce the woman and claimed her to be his wife. The case having come to court, the judges asked the claimants separately what they and the woman had eaten the previous day, gave the woman a purgative, and on examination of the stool found it to contain sesame which the husband said they had eaten. The rogue was punished.
- Cf. Jāt. no. 246, Gola-Kāla (the Black ball) for the seduction of a man's wife named Dighatālā by a rogue named Dighapithi when the woman was going with her husband to her parents. The woman

consented to live with the rogue. The rogue was detected for he could not correctly tell the name of his wife nor those of her parents. Read with this Test no. 2 in Jat. 546, viz. Gono, the Cattle, where the story is this: A man was bringing from another village some cattle, and was proceeding home. Being tired he slept, when a thief ran away with them. The dispute came to Mahosadha who asked each what food and drink he had given to the cattle. The thief said: "Rice gruel, sesame flour and kidney beans." The owner said: "Grass." On administering powdered panic seeds to the cattle, they forthwith vomitted only grass. Thus the thief was detected. His hands and feet were cut off.

Cf. the TT (Mahaushadha and Višūkha, pp. 13436): The rogue seduced away the wife of a Brahman on their way to another country, and claimed her. The Brahman began to lament. The dispute came to Mahausadha. The woman falsely averred that the rogue was her husband. Mahausadha asked the rogue and the Brahman what they had eaten at their father-in-law's house. He gave them an emetic. The Brahman vomitted what he said he had eaten, but the rogue who was a liar failed.

Similarly in TT (no. 39) the guilt of two dogs having gnawed and eaten up the King's horse-gear was found out by making them vomit broken fragments of leather by making them swallow a hairpellet.

Cf. the following anecdote narrated in an article entitled East Bengal in 1728-29 (by Sir Jadunath Sarker) in Bengal, Past and Present, 1950, p. 6:

### MIR JUMLA'S STRICT JUSTICE (1660-62)

When Mir Jumla Alamgiri was in residence at Khizrpur in Dacca, one of his servants called into his house a woman curd-seller and took from her a quantity of curd without payment and ate it with his meal. The owner immediately afterwards lodged a complaint before the Nawab, whose practice it was to sit on the bastion facing the river and permit all plaintiffs, high and low alike, who wore no arms, to come to him without hindrance and say their say. The governor summoned the accused, who denied the charge. He was given an emetic and the curd came out of him with the vomitted

food. The Nawab ordered the offender's belly to be slashed and exposed his body on the field of Khizrpur as a warning to others.

(14) Magga (Road)—A man with his wife was proceeding on a vehicle to another village. During the journey at a certain place the wife alighted to answer a necessary call. When she had gone a little distance, a vyantari (female demon) of the place became enamoured of the beautiful man, and having assumed the form of his wife came and got up on the vehicle. When the wife came back, the vyantari said to the man: 'Doubtless she is a vyantari, she has taken my form and desires you, drive on." The wife raised a hue and cry till they reached the village. The man got confused and was undecided. Then the judges placed him at a distance and told the two females: "The man is certainly the husband of hers who amongst you can touch him first with her hand, and not the other's." The vyantari instantly extended her hand from distance and touched him first. The judges found out that she was a vyantari.

Cf. the story of how Tirthankara Vimalanātha, when in the womb of his mother, endowed her with clearness (vimalatā) of intellect to decide a case like this. "She knew the long reach that only witches have, told the husband to stand a long distance off, and challenged the wives to prove their chastity by touching him. The human wife could not reach so far, the demon did". See Stevenson's Heart of Jainism, p. 55, and Hemachandra (Abhidhānacintāmaṇi): "Yadvā-garbhasthe māturmatistanuśca vimalā jātā etc. vimalah." The Vyantari in this case resided in a temple where the Brahman couple rested during the night.

(15) Ilthi (woman)—Müladeva and Pundartka were travelling together. A man and his beautiful wife were proceeding along the same road. Pundartka seeing her from distance desired her and asked Müladeva to get her for him. Müladeva consented. Both of them, unobserved, sped far away. Müladeva after hiding Pundartka in a certain grove came up the road, and then when the man and his wife came along, he said to him: "Noble sir, my wife is awaiting delivery in the grove, kindly therefore send your wife to her for a while." She then went to the grove, stayed there for a moment, and returning said, laughing pleasantly, to Müladeva: "A son is born to you." The tale reappears in Hemavijayagani's KR; also in

- Vidyāpati's Puruṣaparīkṣā ('Test of Man'—see Tawney's edn.) as the tale of Mūladeva and Śaśilekha. Mūladeva is notorious for his roguery in Indian folk literature. (Cf. Haribhadra's Dhūrtyākhyāna.)
- them), people marvelled that she was equally attached to both. The minister however differed and asserted that she must be showing preference for one of the two. The King asked how it could be ascertained. The minister took steps to prove his assertion. He sent an order to the wife to send both her husbands to two different villages, one to the east, the other to the west; they were to return the same day. She sent the husband she liked less to the east so that he faced the sun equally on his outward and inward journey. Another test was applied. She was requested simultaneously by each one of her husbands, in different villages to attend on him on account of indisposition. She went to her dear husband, as "He always feels unwell and remains diseased; therefore I will go to him."
- (17) Putta (son)—and (18) Atthasattha (Arthasistea, politics)
  —For parallels see my article entitled "Some Tales of Ancient Israel, their Originals and Parallels (Abbreviation TAI. See IHQ Vol. XIX, 1943, under the heading "Solomon's Judgment" (pp. 344-46.)
- (19) Madhusittham (honey-wax)—The wife of a weaver indulged in free love. One day when she was in coition with another man in a jūli, she found that over it honey-wax was being formed by bees. On the second day as her husband was preparing to purchase wax she checked him saying: "Don't purchase, I will show you honey-wax" and she led him to the jūli, but not finding the wax, she placed herself in the same position in which she was with her paramour to show how the wax was formed. The man rightly guessed that his wife was unchaste. A variant of the tale occurs in the story of Mallikā in Jūt, Dhammapada-althakathū, an Arabian tale, and a Hindi Kahānt (tiriyā kathū, tale regarding the guile of woman). Cf. story no LVII—The woman and the Pear Tree in Il Nouvellino for Jat, story of Mallikā.
- (20) Muddiya (seal)—See my article B-K in JA. for parallels. There are two other stories of deposit (21 and 22) and substitution of counterfiet coins by keeping the seal of the bag above intact while extracting them by making a hole at the bottom (Anka and Nānam).

The third story (23, Bhiksu) is about the recovery of a thousand gold pieces deposited by a man with a Bhiksu by the stratagem of some gamblers who came to the Bhiksu proposing to deposit with him some gold bars, when the man (as previously arranged) appeared and demanded the return of his deposit. The Bhiksu owing to his greed for the new gold bars presented honesty and restored to the man his deposit,

- (24) Cedaganihana (Fliding the boy)—Two friends jointly buried some hidden treasure is a place. The deceit ul man proposed to take it out the next day when the star, should be ausoicious, but clandestinely cause a vinight book it out and submitted charcoal for it. When both came next day, the chest leat his breast and started crying: "Alack, how fortune has begiened us, we were given the glimpse of treasure and shown charteal." The other had no doubt of his friend's dishonency, but gave no madication of ag on the other hand, he feigned resignation to fate Than he caused a lifelike earthen image of the cheat to be made and trained two monkeys to sit on the lap, hands, head and other parks of the image by placing food there, till they contracted the habit. Then on a parva (ceremony) day he invited the two sons of the cheat to his house, fed them well and lodged them in great comfort elsewhere. When the cheat came to get back his sons, he said sorrowfully: "My friend, your sons have become monkeys" and then released the monkeys who (not knowing the distinction between the image and its original) came chattering and sat on his lap, head and so forth. He said; "These are your sons, see how they are showing affection for you." The cheat exclaimed: "Do men, all of a sudden, turn monkeys?" Came the sharp retort: "Yes; owing to your unfavourable Karma; take for example, does gold turn charcoal? and yet owing to our untoward Karma, it has come about" The cheat realising that he was found out gave him his shore, and the other restored his sons to him. This is a very familiar feature of folklor. Cf. the story of Dharmabuddhi and Pāpabuddhi, siralist tales in Shkasaptati, the Kutavānija-jūtaka etc and the impossibility motif.
- (25) Sikkhā (Sikṣā here in archery —A man skilled in archery came to a certain place and obtained rich presents by teaching the sons of a wealthy man, who however wanted to recover them by

- killing him. The archer somehow knew the design, and asked his relatives residing in a village on the bank of a river to pick up some cowdung cakes which on a particular night he would throw into the river. He then mixed his property with cowdung, made balls of the mixture and dried them in the sun. Then on a tithi parva he told his pupils: "It is our custom on this day to bathe, utter mantras and throw cowdung cakes into the river; you also throw them." They did so, and the balls which floated down were collected by his relatives. After a few days he took leave of his disciples and their relatives, taking nothing with him excepting the cloth he wore. Cf. the Khuddaga tale for cowdung cake device.
- (26) Icchā ya maha—There was a certain woman who after her husband's death could not recover from his debtors either principal or interest. She asked her husband's friend to recover the amount. He agreed on condition of receiving some share of it. She said: "Give me what you like." The man recovered the entire money, but gave her only a little. She declined to take it. So the case came to the Court. Then the judges caused the entire money to be brought, divided it into two portions and asked the man: "What portion do you wish to take?" He said: "The greater portion." Then the judges decided the case literally: "As she said—'Yadicchasi tanmahyam dadyāh' i.e—'give me that which you desire'; you desire the greater portion, therefore it is hers, and the other portion is yours."

Compare the following:

(a) Jāt no. 546—No. 26: Queen Talatā, the mother of King Brahmadatta, was very wise and was counted the eleventh sage of Paācāla. Here is the story of her wisdom. A man set out to cross a river, holding a bundle of husked rice, meal of boiled rice wrapt in a leaf, and a thousand rupees. In mid river he could get no further and called out: "...I will give whichever of these I like, if any one will take me across." A strong man pulled him across. He asked for his due and was told: "You may have the husked rice or the boiled rice." But he demanded the money. The judges of the court and even the King decided against him. The Queen decided thus. She asked the man to put down on the ground the three things in order and said to the man: "Now then, take which you

- like." He took up the money. As he began to go away she asked him: "So you like the money?" "Yes." "And did you, or did you not say to the man that you would give the man which you liked?" "Yes, I did say so" "Then you must give him the money." He gave it weeping and wailing.
- (b) Story no. 92 named Kanjūs kā dravya in Akbar aur Bīrbal: A miser lived in a hut of rush. One day the hut took fire. The miser who wanted to save his wooden chest containing gems cried for help. A goldsmith offered to rescue the chest saying: "Yadi mai javāharātomko bāhar nikāl lāyā to āpne manmānī tumko de kar bākī khud le lungā." He rescued the chest, took the gems and gave the wooden chest to the miser, who wanted half but was refused. Birbal decided the case. The goldsmith narrated the condition: 'jo javāharāt vālī sanduk ko nikāl lāvegā vah jo pasand kare dusre ko de deve bākī āpne leve." Bīrbal asked him what his pasand was. "Javāharāt". Bīrbal said, "Give the gems to the miser and you take the ches."
  - (c) A similar Bengali tale.
- (d) Tale no. X (pp. 63-64) in Il Nouvellino translated from Italian by Edward Storer (G. Routledge & Sons Ltd., New York) from Cento Novelle Antiche (end of 13th and beginning of 14th century):

A townsman of the Bari went on pilgrimage, and left 300 byzantines to a friend on these conditions: "If I return within a certain time, you shall return me the money, keeping back what you will". On return he demanded his byzantines back. The friend gave him 10 byzantines, keeping 290 for himself. A law-suit ensued. The slave of the Bari was the judge and heard both sides. He formulated the argument and to him who held the money he said: "Give back the 290 byzantines to the pilgrim, and the pilgrim must give you back the ten you handed to him. For the pact was so; what you want you will give to me. Therefore the 290 which you want, give them to him and the ten which you do not want take them." According to Malaspina, the slave was an idiot, or almost one, unlettered and unread, but of great natural talent, wit and wisdom.

These cases were decided on verbal trick. Cf. story under Pantya—"If I eat all your cucumbers, what you would give me?"

to which the reply was: "A modaka that would not pass through the gate." A rogue bit with his teeth a little of all the cucumbers and said he had eaten all of them and demanded such a big modaka (ball of sweet) as would not pass through the gate. He was met by the trick: A ball of sweet was placed on the indrakilaka, and the man said "Go, go modaka, through the pratolidoāra", but it would not evidently.

(27) Sayasahasseti (one hundred thousand)—A panvrājaka had a big silver bowl (khoraya) worth the amount. He remembered whatever he heard once, and threw out the challenge that he would give the bowl to him who would make him hear anything he had not heard before. This seemed to be a hard task, for whatever he heard once he could repeat. A siddhaputra met him and uttered this verse:

Tujjha piya maha piuno dharei anunagam sayasahassam !

Jai suyapuvvam dijjau aha na suyam khorayam desu II i.e. Your father owes my father no less than a hundred thousand, If you have heard it before, then give it to me; if you have not heard it, then give me your khoraya. Thus was vanquished the parivrājaka. The story reappears in Hemavijaya's KR.

Here end the tales of autpattik's buddhi.

Then begin the Vainayiki tales.

(28) Nimita (signs)—A Siddhaputra had two disciples who studied under him the nimita \$\tilde{s}\tilde{t} (the science of signs or prognostics). One showed great revers see and modesty to his guru, had his doubte resolved by constantly resorting to his feet, and scrutinised the import of the \$\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde{s}\tilde

woman about her son. He gave reasons: (i) close observation of the footprints revealed them to be those of a femule elephant, (ii) creepers on the right side of the road were torn, etc.

This has a close parallel in TT (Prince Jivaka, no. VI, p. 96) where the signs are rightly interpreted, viz. "footprints of a female elephant, she is blind of the right eye, about to bring forth the young today; a woman was riding her, she too was blind of the right eye and will bear a son today." Cf. KR.

Cf. the story of a camel (in an Arabian tale) which every schoolboy knows or at least knew

- (29-35) Some of the tales under (i) Atthasattha, (ii) Dahikundaga, (iii) lepe (lekhe, i. e., lipi, script) and (iv) ganie have parallels in Avasyaka commy., Hemacandra's Parisislaparum etc. Under (v) Kūva we have an example of water-finding. Characteristics of (vi) horse, and (vii) ass (which led by instinct discovered where water was to be found in the forest) are given.
- (36) Ganthi-The King of a foreign country sent to the Murunda King of Pataliputra three curious things, viz (i: Mārdhan sātram-the skein of thread without clue, (ii) Samā yaṣṭi, and (iii: a box whose door could not be sighted as it was covered over with lac-wax.
- Re (i)—Ācārya Pādalipta solved the problem by throwing the ball of thread in hot water, coming in contact with which the covering was melted and the end of the thread was revealed.
- For (ii) see my TAI under 3. Solomon's Wisdom (pp. 347.48) to which add one more Tibetan Tale (VII. Višākhā, p. 120).

Solution of (iii)—When the box was thrown into hot water, all lac wax melted, and the door was discovered. Then it the request of the King to make a curious thing with which to present the foreign King Padahpasuri removed a portion of a gourd, filled the cavity with gems, put back the cover, and caused it to be sown up in such a way that nobody could find it out, and invited the officers of the foreign King to take out the gems from it without breaking it. [For Muranda King and Padahptasuri see Problevakacarita (V.S. 1334)—Pādahptaprabandha Samyaktvasaptati (of Haribhadra), M.A.R. 1923, and Jhaveri's edu. of Navāņakahkā quoted in Shah's Jainism in North India.]

- (37) Agae (curative medicine)—This shows the effect of a very strong poison, a little of which being inserted in the pore of a hair of the tail of an elephant made it gangrenous, and its antidote which cured the tail and the elephant.
- (38) Rahiye gaṇṇā—In the story of 5thūlabhadra two incidents are mentioned: (1) plucking of a bunch of mangoes by a traveller (rathika), and (2) the dancing of a courtesan on the mustard heap, (examples of the familiar motif of hard task).
- (39) Siye—The sons of a King rescued their teacher from being killed by their greedy father by indirectly signifying that all were disgusted with him except them, by giving him a cloth which though dry was called wet putting grass on the doorway and by not doing pradakshina to him.
- (40) Nivvadaenam—The intelligence of constables who detected the death of the paramour of the wife of a merchant by closely examining the corpse, and finding his nails being recently paired examined barbers one of whom gave the clue.
- (41) Goneghodagapadanam ca rukkhāo—See my TAI (pp. 231-32 and parallels, 225 ff) Cf. also this tale: A mason while repairing a roof fell upon a passerby and killed him. The latter's son accused the mason of murder. The judge asked the accuser to fall from the roof on the mason and kill him.

### Here end the tales of Vainayiki buddhi.

Some instances of karmajā buddhi:

- (42) Herannie—(i e hairanyikasya karmajā buddhi-goldsmiths' intelligence derived from his trade)—A goldsmith (or silversmith) who has attained excellence in his own science can even in darkness properly assess the value of a coin by a touch of the hand.
- (43) Karisaga—story of the karmajā buddi of a burglar (who cut a lotus-shaped hole in the house of a merchant) and a plowman (who could let fall all the mudga pulses face downwards) as illustration of the attainment of excellence in an act repeatedly done.
- (44-53)—Then the stories of a (1) weaver, (2) carpenter who makes wooden spoon, (3) jeweller, (4) ghee-seller, (5) jumper, (6) sewer, (7) carpenter (vaddhai, who makes chariots etc.), (8) maker of cakes, (9) potter, and (10) painter (citrakāra) regarding skill in his respective trade. Here end tales of k. b.

Some instances of Parinamika buddhi:

- (54) Abhaya-The p. b. of Abhayakumāra whereby he obtained from Caṇḍa Pradyota four varas (boons), bound him and led him through the city.
- (55) Setthi-story of Kāṣṭha Śreṣṭhī (a ſamous Śreṣṭhī of Rājagṛha, see Malayagiri's tikā on Āvasyaka) who had turned a parivrājaka and met an accusation of blame by a ludicrous imprecation.
- (56) Kumāre—How a prince who was fond of sweetmeat ultimetely came to reflect on the impurity of the body and attained, in antarmuhūrta, kevalajnāna.
- (57) Devi—A certain woman named Puspavati after having observed pravrajyā died and was reborn as a goddess. Then in a dream she showed to her daughter Puspaculā heaven and hell with a view to awaken in her true knowledge and warn her of her sinful conduct. Such tales can be found in Tawney's Kathākoša etc.
- (58) Uditolaya—King of Purimatalapur. His queen Śrikanta was desired by Dharmarūci, King of Banaras, who with his army beseiged Udītodaya who undertook the Vaišravaņa vow and summoned his own men to repel him (Cf. Āvašyaka-ţikā of Malayagiri, AVM).
- (59) Sāhu ya Nanlisena—Monk Nandisena, son of King Śrenika, in order to fix his wavering disciple in his vow, caused the latter to see his own antahpuram containing charming damsels of celestial beauty which he had abandoned. (Cf. how Buddha taught Nanda). Nandisena joined the order of Mahāvīra Cf. Anuttarovavāiya-dasāo, Āva, p. 682, 685.
- (60) Dhanadatta—(sārthavāha), and Cilāya or Cilātiputra, his servant, who killed hie daughter. See Nāyā, 1.1., 1.18 and ĀVM.
- (61) Sāvago-A śrāvaka who had to take the vow of abandoning carnal passion for another man's wife had once seen the female friend of his wife and was deeply attracted to her. His wife thought: "If he dies in this condition, he will be born in hell or as an animal. I have to get him out of this predicament." Then having disguised herself as her female friend she came in darkening twilight to her husband and consorted with him. His amorous striving ceased and he sorely lamented the breach of his vow. His wife told him then

the whole story of her deception. He then made prāyascilla (P.b. of śrāvikā Cf. AVM.)

- (62) Amacce—The amūtya who was the father of Varadhanuh caused a surunga (tunnel) to be dug for the purpose of effecting the egress of Prince Bruhmadatta. (Cf. the Mahā ummagga Jat. where we find Mahosadha caused the little and great tunnels to be made in the capital of King Cūlaṇī Brahmadatta with a view to protect his master the Vedeha King.)
- (63) Khamae (forbearance)—story of a Kṣapaka (mendicant) who though slighted patiently have the indignities without anger.
- (64) Amaccaputta—Varadhanuh showed his wisdom to Prince Brahmadatta by indicating the true nature of "long back" (dirghapretha).

(65) Cāṇakke-While he was the minister of Candragupta

Canakya showed his wisdom re noble horses.

- (66) Thūlabha da When King Nanda killed the father of Sthūlabhadrasvāmi, ha offered the post of minister to him which he declined and under rock pravrajyū, (See Kalpasūtra-Subodhikā-ţikā, Āvasyakasūtra, pp. 435-36; Hemacandra's Parisistaparvan vv 3 82).
- (67) Nāsikasum arinam etc.—In the city of Nāsikya lived Nanda, his wife was Sundari. His brother, a monk, brought Nanda to the top of Mount Meru and showed him twin gods (Cf. 59; and the Saundarānanda Kāvya)
- (68) Vaire (Vajra)—Though a child Vajrasvāmī did not so much care for his mother as for the Saṃgha.
- (69) Calanhana Certain young men exhorted the King to keep about him only young men and not old men with wrinkles and grey hairs. The King in order to test them said: "What sentence should I give one who strikes me with feet on the head." "He should be cut to pieces of the measure of sesame." He asked the old men who deliberated: "Who else other than his dear queen should think of hitting the King?" and answered so. The King was pleased and kept old men near him. This is a variation of the Mahosadha story where the answer is "the little son of the King."
- (70) Āman le (artificial āmalaka fruit)—A certain person identified it by observing its hardness as well as its being out of the season. Cf. Upadeša, p. 214.

- (71) Mani —A certain serpent always used to climb a tree and eat the eggs of birds. One day he fell down from the tree and his crest-jewel (mani) slipped on to the edge of the well (which was underneath the tree). It coloured the water red with its glow; but when the water was taken out of the well it resumed its natural colour. An old man discovered the secret after close observation. Cf. Test no. 19. Jat. no. 546, where a precious jewel in the crow's nest on a palm tree which stood on the bank of a lake illumined the water. It has parallels in later Indian folklore.
- (72) Sappe (serpent)-Caṇḍakauśika's thought towards the Lord: "Such is his greatness." Reference is to the Kalpasūtra where the serpent Caṇḍakosiya tormented Lord Mahāvīra who awakened him by imparting true knowledge (Cf. ĀVM).
- (73) Khaggī (rhinoceros)—A śrāvaka infatuated with the pride of his prime youth died without having done any act of religious merit and was reborn as a rhinoceros. He used to kill men in the forest, but one day felt powerless against some sādhus. He remembered his previous birth, abjured food, and dying went to devāloka.
- (74) Thubhim le—In the city of Vaisāli there was a thūbha (stūpa, mound) known as the shoe of Muni Suvratasvāmt. On the advice of a Jain Muni named Kulavālaka it was excavated. This led to the breach of Vaisālī. See Tawney's Kathūkośa, AVM, Kumārapāla-pratibodha etc.

I have found some Tibetan Tales (eg. Mahauṣādha and Višākha, pp. 162-64, story no. 48, The Revengeful Crow, pp. 356-57) re-appearing in variant form in the above mentioned Italian Il Nouvellino. As I have already said, such tales have migrated from India. I have cited the parallels from what I have read casually. A more diligent, intensive and systematic study will be fruitful.

### जैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम

- १ 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' हिन्दी पाएमासिक पत्र है, जो वर्ष में दो बा्र्ट काशित होता है।
- २ 'जैन-एन्टीक्वरी' कं साथ इसका वार्षिक मूल्य देश के लिये ३) है, जो पेशगी ज़िया जाता है। १॥) पहले भेज कर ही नमृने की कार्या मंगान में सुविधा रहेगी।
- ३ इसमें केवल साहित्य-संबन्धा या अन्य मद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीस्टत होंगे। प्रवन्धक 'तेन-सिद्धान्त-भास्कर' धारा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं। सनीकाहर के रूपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे।
- ४ पते में परिवर्तत की सूचना भा तुरस्त आरा की देनी चाहिये।
- प्रकाशित होने की तारीख़ से दो समाह के भातर यदि 'माम्कर' प्राप्त न हो। तो। इसकी सुचना शीव कार्यालय की देनी चाहिये।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल में लेकर श्रवीचीन काच तक के जैन इतिहास, भूगीत, शिल्प, पुरातस्व, मृत्ति-विज्ञान, शिला-लेख, सुद्र -विज्ञान, धर्म, साहित्य, दशेन प्रभृति से संबंध रखने वाले विषयी का हा समावेश रहेगा।
- ७ ७लेख, टिल्पणी, समालीचना आदि समी मुन्दर और स्पष्ट लिपि में निखकर सम्पादक 'जेन-सिद्धान्त-भाकर' आरो के पने से आने चाहिये। परिवर्त्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये।
- किसी लेख टिप्पग्री अपित को पूर्णतः अथवा अंशनः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने
   का अधिकार सम्पादकों को होगा।
- ५ अम्बंकृत लेख लेखकों के पास बिना डाव-व्यय भेजे नहीं जीटाये जाते।
- १० समात्तोवनार्थ इत्येक पुम्तक की दो प्रतियो 'जैन-सिद्धान्त-भाम्कर' कार्यात्तय छारा के पते से ही भेजनी चाहिये।

PRINTED AT SHREE SARASWATI PRINTING WORKS, LTD.
A R R A H



# THE JAINA ANTIQUARY

Vol. XIX

No II

Edited by
Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt.
Prof. Jyoti Prasad Jain M. A., LL. B
Sri. Kamata Prasad Jain, M.R.A.S., D.L.
Pt. K. Bhujbali Shastri, Vidyabhushan.
Pt. Nemi Chandra Shastri, Jyotishacharya,

Published by
THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY
(JAIN SIDDHANTA BHAVANA)
ARRAH (Bihar)

Annual Inland Rs. 3.

Single Copy Rs. 1/8

DECEMBER, 1953.

# जैन-सिद्धान्त-भास्कर

### जैन-पुरातस्य सम्बन्धी षाणमासिक पत्र

भाग २०

दिसम्बर १६५३

किरगा २

#### सम्पादकः

थोफैसर ए० एन० उपाध्ये. एम. ए.. डी. लिट शोफेसर ज्योति यसाद जैन एम. ए.. एल. एल. बी. बाबू कामता प्रसाद जैन, एम. श्वार. ए. एस.. डी एल. श्री पं क. मृजबली शास्त्री, विद्यामृष्ण, पं ० नेमिचन्द्र जैन शास्त्री, ज्योतिपाचार्य, साहित्यरत्न,

जैन-सिद्धान्त-भवन आरा-द्वारा प्रकाशित

भारत में १)

एक प्रति का शा)

# विषय-सूची

| ę  | तोरमान विषयक जैन उल्लेख—श्री एन० सो० मेहता, आई० सी० एस०      |            |                 |              |      | 8  |
|----|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|------|----|
| २  | जैन-दर्शन में शब्द की स्थितिश्री नेमिचन्द्र शास्त्री         |            |                 |              | **** | ঙ  |
| 3  | अन्वेषकों के समज्ञ-श्री प० के० मुजबली शास्त्री, मृह्धवद्री   |            |                 |              |      | १४ |
| 18 | श्चपभ्रंश साहित्यः एक सन्तिप्त परिचय-श्री प्रो० राजकुमार जैन |            |                 |              |      |    |
|    | एम० ए०, साहित्याचार्य "                                      | •          | ***             | ****         | **** | १= |
| ×  | कवि हीरकलस रचित जोइसहोर—श्री त्रगरचन्द्र नाहटा "" ४          |            |                 |              |      | ४३ |
| Ę  | रवार्थः सिद्धिकी वचनिका का आर्मिमक अंश "" ""                 |            |                 |              |      | ४६ |
| و  | प्रतिमालेख संग्रह                                            | ••         | ****            | ****         | **** | Ko |
| =  | बीजकोश                                                       |            | ****            | ****         | **** | K= |
| 3  | ताहित्य-समीचा—भारतीय ज्ञानपीठ काशी के प्रकाशन                |            |                 |              |      |    |
|    | (१)                                                          | जिन्दगी    | मुसकराई         | ****         | **** | ६० |
|    | <b>(</b> २)                                                  | हिन्दू वि  | वाह्ंमें कन्य   | दान का स्थान | **** | ६० |
|    | (३)                                                          | द्विवेदी-प | त्रा <b>वली</b> | ****         | **** | ६१ |
|    | (8)                                                          | वेल-स्वित  | तौने ""         | ****         | **** | ६१ |
|    | <b>(</b> ¥)                                                  | शेर-श्रो-ह | युखन (द्वितीय   | , तृतीय भाग) | **** | ६२ |
|    |                                                              |            |                 |              |      |    |

-श्री नेमिचन्द्र शास्त्री





## जैनपुरातस्य और इतिहास-विषयक चण्मासिक पत्र

भाग २०

दिसम्दर, १६४३। माघ, बीर नि० सं० २४८०

किरणः

# तोरमान विषयक जैन उल्लेख

[ श्री एन० सी० मेहता, श्राई० सी० एम० ]

#### प्रग्ताविक-

विक्रम सं १६६३ के आपाद महीने के "जैन माहित्य संशोधक" गुजराती त्रैमासिक पत्र में प्रकाशित गुजरात विद्यापीट के मृति जिनविजय जी के (रोमांस) प्रमागाधारित लेख के आधार पर में कुछ आवश्यक विवेचन कर्षणा। उसके आधार प्रत्य "कुवलयमाला" को उद्योतन सूरि उपनाम दाजिग्य चिन्ह ने प्राकृत भाषा में मालवाइ के "जावालीपुर" नगर में चैत्र बदी १४ सं १ ६६९ में लिखकर मगान किया था। यह नगर पहले गुजरात प्रान्त के अन्तर्गत था।

पर प्रत्य चम्यू के समान गय प्रयम्य है। इसका प्राक्तन में दिख्य महाराष्ट्र के प्रचलित पर्वा का प्रयोगवाहुन्य एवं दिख्याहियन भदेशों के वर्णन को देखकर यह प्रतीत होता है कि उद्योगन जी इसी प्रान्त के सुरस्य खंचल के निवासी थे ख्रथवा बहुत दिनों तक यही प्रवास किया था। इनके एक गुरु स्थानिप्राप्त जैन विद्वान् 'हरिसद्र सूरि' थे इन्होंने १४०० से १४४० तक छोटे यह अन्थों का निर्माण कर ख्रयनी उज्ज्वन प्रतिमा की प्रदर्शित किया था। इन प्रत्या में 'समारादित्य' एक सुधिस्थान कथा है जिसमें अन्होंने ख्रपने मित्र के द्वेष के कारण ख्रांश्या के ख्रथः पतन का सफल ख्रांर मार्मिक निवाण किया है।

इसी ग्राथ के आधार पर उद्योतन ने 'कुवलयमाला' का निर्माण किया। जैनियों का कथा माहित्य अधिकतर क्याचों शताबदी के उपरान्त का ही उपलब्ध है। ईसा के पश्चात् ऐसे दस प्रन्थ भी प्राप्य नहां है जिसको भथम सहस्राब्दी में निर्णायात्मक न्य से रक्का जा सके और जैन कथाओं को प्राचीनता की वैद्यानिक श्राप्त हो। इसी उपर्युक्त कारण से उद्योतन स्र्रिके इस प्रन्थ की

महत्ता अपनी निराली है। इस अपूर्व प्रत्य की केवल दो इस्तिलियों ही गाप्य हैं जो कुछ आवश्यक विशेषताओं में परस्पर भिन्न हैं। उनमें से एक रिववार फालगुन वदी १ संबत् ११३६ को लिखित जैसलमेर' के भंडार में सुरिक्तित ताइप पर अंकित है और दूसरी राज्य पुस्तकालय पूना में प्राप्त प्रायः पन्द्रहवीं शताब्दी की है।

उद्योतन ने श्रापने इस ग्रन्थ के श्रान्त में श्रापने परिवार, गुरु, ममय श्रीर श्रान्य परमावश्यक विषयों पर श्रान्छा प्रकाश डाला है, जो संत्तेष में नीचे उद्धृत है:—

## जैन-उल्लेख-

- (१) ऋष्य पुहर्द पिमद्वा देगिण पहा देशिण चेय देसिन । तत्थिय पहं गामेग उत्तरावहं बहजगाहणगं ॥
- (२) सुइदिश्रचा बसाहा विश्वमिश्रकमलागुगा विमल्देहा । तत्यस्य जलहिददृश्चा मारिश्चा श्रह चंदभाय नि ॥
- (३) तीरम्मि तीय पयडा पन्त्रह्या गाम स्यम सोहिल्ला । जन्थिन्य डिए भूना युद्दं सिरि नोरराएम् ॥
- (४) तस्स गुरू हरिङ्नां ऋायिश्यां। ऋामि गुनवंसऋं। । नीय गुयरीय दिएगों जेगा गिवेसी नहिं काले ॥
- प्र) तस्म विनिष्टमा पयदा महाकडे देवउत्तग्गामानि ।
   .....मवचन्द गग्गी य मयहरानि ॥ (१)
- (६) सो जिस् वन्द्रस्थि कहिव समितो कमस्य संपत्ती । सिरिमिल्लमालस्थायरिम संदिश्यो कपक्रस्वीव्य ॥
- (अ) तस्म स्वमासमण्गुणा ग्रामगां जञ्चयनगणिगामा । सीक्षो महर्द महत्या द्यामि तिलीण वि पयदानमा ॥
- तस्स य बहुया मीमा तत्रमी रिश्चवयग्यलिक्किपणगा ।
   रम्भो गुज्जरदेसो जिह कथ्यो देव हरणह ॥
- (६) ग्रागो विदीभम्म इ हुग्गो ब्रायरिय ब्राग्ग सम्मोय । ब्रुट्टो वहेंसरी ब्रुम्बुहस्स य (व !) ब्राग्स्सने-ब्राप्ति ॥
- (१०) श्रामा सवर्षण (य) र जिस्तालयं तेस शिम्मावयं रम्म । तस्म मुह दंससंचित्रय श्रावि परमह जो श्रब्भाशी (ब्बो) वि ॥
- (११) तम्स वि सीसी अन्त्री तत्ताश्चारिक्यो ति ग्राम पयडगुग्गी । आसि तयतेपणिजित्र यपविग्रहमीही (दिग्यूयर व्व) ॥

- (१२) (जो दूमम मिललपवा हवेण ही रन्तगुणसहस्साण)॥
  मीलंगविष्ठलसालो लक्ष्यण ६क्स्रो व्य निक्कंपो॥
- (१३) मीमेण तस्स एमा हिरिदेवी दिएएदंसण्मणेण । रहया कुवलयमाला विलिमियदक्षिकण इन्धेण ॥
- (१४) दिएग् जिहिन्त्रियकलग्रो यह किनी कुमुमरेहि रामोश्रो । श्रापरियनीरभदो श्रन्यायरी कप्पक क्योंच्य ॥
- (१५) सो सिन्धन्तेमा गुरू जुन्तिसन्थेहि जस्म हरिभही । वह्मस्थगंथवित्यस्यत्यारियपयडमञ्चन्थो ॥
- (१६) त्रामी निकम्मानिरत्रो महाद्वारम्म खिन श्रोपयडो । उन्होश्रणो नि ग्रामंतिनत्र परिमम्जिरे तहस्रा ॥
- (१७) तस्म लिपुत्तं। संपद्द गामिण बडेसरो ति पयडगुगो । तस्मुक्जोन्नगामां तगात्री त्राद विरद्दयः तेगा ॥
- (१=) तृंगमलंथं जिण् भवण् मण्हरं मावयाङ्हलं विसमं । जावालिपुर अट्टावयं व अह अस्थि पुहुईए ॥
- (१६) तुर्ग अवलं मग्ग्हारिस्यग्पसरंत ध्यवडाडो वं । उसहाजगांदायनगां करावियं वीरभहेगा ॥
- (२०) नत्थिट्ठएमं ब्रह चोह्सीए चेतम्स करहवयक्लिम । सिम्मविद्या बोहिकरी भव्वासं होउ सब्वास् ॥
- (२१) परमडिमडिङिभंगो पण्डेयण्गेहण्। कलाचंदो । सिरिवच्छरायणामो ण्रहत्थी पत्थिवो जङ्ह्या ।।
- (२२) को किर सब्बई तीर जिग्गवयग्रमदाश्चहिस्स दुत्तार । थाश्चमहत्ता वि बद्धा एसा हिरिदे विवयगोग् ॥
- (२३) जिस्तवयसाम्रो जंसां ऋहियं व विरुद्धयं व जं वर्द्ध। तं स्तममु संठवेज्जसु भिच्छा श्रह दुक्कडं तस्स ॥
- (२४) चंडकुलापयवेगां स्रायास्य उज्जोस्रखेख रह्या मे । सिवसंतियोहि मोक्खाण साहिया होउ भवियाण ॥
- (२५) ध्रयं कहं करेडं ज पुरुखं पावियं भए विउलं। शाहुकिरिया सचितं भवे भवे होउ मे तेखं॥
- (२६) सगकाले वोलीके वरिसावा सएहि सत्ते हि गएहिं। एगदिखोस्सोहे रहवा अवरस्वेलाए॥

(२७) वश कइत्तशाहिमाशो श कव्यसुद्धीए विरइया एसा । धम्मकहत्तिशिवद्धा मादोसे काहिई इमीए ॥

इन गायात्रों का शब्दार्थ लिखना व्यर्थ है, ब्रतः भावार्थ दिया जा रहा है।

- (१) पृथ्वी पर दो ही विख्यात देश हैं। उत्तरा पथ विद्वत्मूमि है।
- (२) चन्द्रभागा नदी इसके बीच से प्रवाहित है।
- (३) इसीके तट पर 'पब्वैया' नगर स्थित है जहाँ 'तोराया' निवास करते थे। (पूना प्रति के श्रमुसार तोरमान नरेश राज राजेश्वर थे)।
- (४) गुप्तवंशज 'हरिगुप्त' उनके गुरु थे और ये भी वहीं के निवासी थे ?
- (५) इनके शिष्य थे महाकवि 'देवगुप्त' और उनके शिष्य में 'शिवचन्द्रमणि'।
- (६) वे तीर्थयात्रा करते हुए 'भिन्नमाल' पहुँचे ।
- (७) त्रैलोक्य विख्यात यत्त्वत्त ज्ञानी इन रे प्रमुख शिप्य थे।
- (=) गुर्जर देशको मुशोभित एवं अनेक मन्दिरों के निर्माण करने वाले उन के अनेक योग्य शिष्य थे
- (६) उनमें नाग विन्दा, मम्मद, दुगा, ऋग्निशर्मा ऋौर वेदसार प्रमुख शिष्य थे।
- (१०) 'वेदसार' ने 'स्रागासवणा' (स्राकाशवपा) में एक मुन्दर जैन मन्दिर बनवाया था।
- (११) इनके शिष्य थे तत्त्वाचार्य।
- (१२) इन के शिष्य थे 'दक्खिन इन्धा' की पदवी में विभूपित कुत्रलयमाला के ग्रंथकार !
- (१३, १४, १५) जिनका सिद्धान्त शिक्षण हुन्ना त्राचार्य वीरभद्रजी के द्वारा तथा युक्तिशास्त्र स्रनेक प्रयों के रचयिता श्री हरिभद्र जी ने पढाया।
- (१६) उस तमय महादुवारा के प्रसिद्ध उद्योतन का राज्य था।
- (१७) उनके पुत्र सम्प्रति या वेदसार जी ही प्रस्तुत प्र' धकार के पिता थे।
- (१८,९६,२०) सुन्दर जिनालयों एवं अनेक आवकों से सुशोभित 'जावालिपुर' के श्रीवीरभद्र द्वारा निर्मापित श्री ऋषभदेव मन्दिर में इन्होंने चैत्र वदी चतुर्दशी को यह ग्रंथ समाप्त किया ।
- (२१) श्री वत्सराज राजा थे। (२४) चन्द्रकुनवंशोद्मृत उद्योतनाचार्य इसके लेखक हैं।
- (२६) शाकाब्द के ७०० वर्ष पूर्ण होने हे एक दिन पूर्व इन्होंने इस ग्रंथ को श्रापराह्म समाप्त किया यहाँ तोराराय या तोरमान का उल्लेख निशेष महत्त्वपूर्ण है। यह निश्चय ही यही ह्यानरेश तोरमान हैं जिन्होंने गुप्तों की नींव हिला दी यी। जहाँ तक हम को ज्ञात है कि इनके प्रसिद्ध पुत्र मिहिरकुल की राजधानी साकलं या श्राधुनिक सियालकोट थी, इनकी राजधानी के विषय में कुछ भी पता नहीं था, किन्तु इस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि इनकी राजधानी चन्द्रभागा नदी के तट पर पर्वेच्या नगर में थी।

सबसे महत्त्वपूर्ण सूचना है तोरमान के गुढ़ के विषय में । इनके गुढ़ ये गुप्तवशीय हरिगुष्त । इस लेख से सर्वया स्वष्ट हो जाता है कि इरिगुप्त जैनमंतावलंग्वी थे । किन्तु क्या यह संभव है कि,

विकट ह्याधिपनि पराजित गुप्त जैन गुरु के समज्ञ नतमस्तक होते ? किन्तु यदि हरिगुप्त किसी भिन्न गुप्तवंश के ये तो फिर वंश के उल्लेख की आवश्यकता ही क्या थी ! किन्तु यदि हम इस निष्कर्ष को मान लें कि तौरमान विजित सुप्त वंशीर अनुष जैनी के शिष्य थे तर इसकी यह भी मानना ही पड़ेगा कि विष्णुपासक गुप्तों के वंश में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा था ही जिसने कुलपरम्परागत विष्णु की उपासना को भगवान महावीर के कठिन पथ के समस्त त्याग दिया था । कुवलयमाला के प्रांथकार ऊपर उद्धृत किये गये पॉचवें श्लोक में किसी देवगुष्त के विषय में कहते हैं कि वे थे एक विस्थान कवि ऋंद हरि गुप्त के शिष्य । पूना की इस्तलिपि इनको बहुकला-कुशल मैदान्तिक मानती है। कुवलयमाला की भूमिका में गुनराजवंश एक गुजपि देवगृप्त का वर्णन है जो त्रिपुरुपचरित के रचियता भी हैं। महाकवि देवगुप्त ह्यौर राजर्षि देवगुप्त दोनी एक ही व्यक्ति हैं इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता है। ऋव प्रश्न यह उठना है कि यह राजिंधि कीन ? सन् १९८४ में कनियम साहय को ऋहिच्छ्य में एक ताम्रमुद्रा प्राप्त हुई थी। जिस पर "महाराजदेवगुप्तन्य" एक ह्योर तथा दुसरी ह्यार ह्यंकित था सुरात जैन चिन्ह पृथमहित एक कलरा। यह शुम निन्द ब्राज भी जैनों के महा प्रचलित है तथा शुभावसरों में निमन्त्रगों में पाया जाता है। गुष्तमुद्राश्चों पर शामकों की विश्वास परम्परा के अनुसार बैल, बोड़ा, लह्मी या धनुश्चारी योदा ही खंकित होता है। कलशा खाँर पृथ्य देवगुष्त के जैनधमावलभ्यी होने पर ही प्रयुक्त हुए होंगे। शिलाले व के अनुमार देवगुष्त महाराज का समय पाँचवी शताब्दी का अन्त या छुठी शताब्दी का प्रारम्भ निश्चित हुन्ना है। यह उद्योतन स्रिके तीराग्य के समकालीन हरिगुप्त के शिष्य देवगुप्त के समय में मिल जाता है।

यह प्रत्यत्त हैं कि इम ग्रादि काल में भी प्राचीन गुजगत की गजधानी भिन्नमाल या श्रीमाल एक प्रसिद्ध जैनतीर्थ थी, जहां देवगुष्त के शिष्य शिवचन्द्र गकी चले गये थे। कुवलयमाला के श्रानुसार शिवचन्द्र के शिष्य ने अनेक जिनालयों का निर्माण कर गुजरात को शोभायमान कर दिया था—दूनरे शब्दों में दित्रण में शैवधर्म से मुद्रभेड़ के पूर्व ही पश्चिम भारत में जैन-धर्म ने बहुत उन्मति की थी। प्राचीन दित्रणापथ से इस धर्म का वास्तविक उन्मृतन नवीं शताब्दी में हुआ। दसवें श्लोक में त्राकाशवप्रा का उल्लेख है। यह आधुनिक 'वादनगर' हो सकता है। आकाशवप्रा का अल्लेख है। यह आधुनिक 'वादनगर' हो सकता है। कुमारपाल के शासनकाल में सं १११० ई० में ही आननदपुर के चारों श्रोर दीवालें बनी थीं।

१८ से २० श्लांकों में उद्योतन जी ने जाबालिपुर का वर्णन किया है जहाँ वे इस प्रथ का निर्माण किये थे। यह नगर आज भी जोधपुर राज्य का प्रधान कार्यालय है और 'श्रन्हिलवा पाटण' के चालुक्य राजाओं का एक मुख्य केन्द्र होने के लिए भी प्रसिद्ध है। उद्योतन जी का कथन है वत्सराज' के शासन काल में उन्होंने यह प्रथ लिखा था। ये नरहरित एवं 'परभटभृकुटिमंजक'

कहे जाते थे श्रीर संभवतः वे ही सुविख्यात 'प्रतिहार' राजा हैं जिन्होंने प्राचीन गुजरात से प्रारम्भ कर श्रपना राज्य कन्नीज तक बढ़ाया। तिद्विषयक प्राचीनतम उल्ले व कुवलयमाला से पाँच वर्ष (पश्चात् का है श्रीर जिनसेनाचार्यकृत हरिवंश पुराण में उपलब्ब है, जिसका समय शकाब्द ७०५ है।

शक ७०५ में जब इन्द्रायुध उत्तर में राज्य करते थे।

शाकेष्वब्दशतेषु सप्तमु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां पातीन्दायुधनाम्नि कृष्णतृपजे श्रीवल्लभे दिल्लाय । पूर्वा श्रीमेदवन्तिभूमृति तृषे वत्सिधराजेऽपरां सोर्या (रा) शामधिमंडले (लं) जय-युते गीरे वराहेऽवित ॥

श्री वल्लभ का दिख्ण में, श्रविन्तराज का पूर्व में वन्तराज का पश्चिम में श्रीर जयवराह का शीर्यदेश में शासन था। वन्तराज के पात्र मिहिरभाज के समय के शिलाले व से वन्तराज की महना का स्रीर भी परिचय प्राप्त होता है। इन्होंने भएडीनरेशों से राज्य स्त्रीन लिया था ऐसा इस ले व में वर्णन है। यह भंडीवंश करनीज का वर्मावंश हो सकता है। नामभट के शासनकाल में श्रवं के हमलों के कारण भिरनमाल को त्याग कर पूर्व में ही जाशालिपुर राजधानी वन चुकी थी। मारवाड में जाबालिपुर या 'भालर' इस पद पर ६०० वर्ष नक रहा तथा १३३१ ई० में श्रलाउद्दीन खिलजी ने इसको नष्ट भ्रष्ट कर दिया।

#### क्रवलयमाला द्वारा प्राप्त सामग्रो का तथ्य -

- (१) प्रस्तुत प्रंथकार उद्योतन सूरि क्त्रिय ये त्र्यार उन्होंने प्रतिहारवंशी वन्सराज के शासन काल में इस प्रंथ की रचना की। इस समय भिन्नमाल के स्थान पर जावालिपुर ही राजधानी थी।
  - (२) उद्योतन प्रसिद्ध हरिभद्र के शिप्य थे।
- (३) ताराराय या तारमान उत्तराषय के शासक थे श्रार इनकी राजशनी विनाय या चन्द्रभागा तट स्थित पवेंच्या नगर में थी।
- (४) यह तौराराय निस्मन्देह ऐतिहासिक हू श्वनंश तौरमान ही हैं और इन्होंने गुप्नयंशोद्भय (संभवतः शासक गुप्तवंश) हरिगुत्त को अपना गुरु स्वीकार किया।
- (५) हरिगुष्त के दूसरे शिष्य थे देवगुन । संभवतः ये कर्नाज के हर्ष के आता राज्यवर्द्धन द्वारा पराजित गुननरेश हो सकते हैं। देवगुन जी पराजय के पश्चान् साधु हो गये होंगे आँग संभवतः इन्हीं की मुद्रा सन् १८६४ ई॰ में कनियम साहव को मिली थी।
- (६) हरिगुप्त और देवगुप्त दोनों ही जैनमतावलम्बी ये श्रीर यद्यपि ताराराथ स्वयं जैनी न रहें हों किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनके ऊपर जैन गुरुश्रों का प्रभाव बहुत पड़ा होगा।
- (\*) आठवीं शताब्दी में पश्चिम भारत में जैन धर्म का विशेष प्रचार एवं प्रसार था क्योंकि उस समय के पूर्व ही भिन्नभाल को जैन तीयों का केन्द्र माना जाता था।

# जैन-दर्शन में शब्द की स्थिति

## [ ले०--श्री नेमिचन्द्र शास्त्री ]

#### प्रस्ताविक—

शब्द और अर्थ क्या में? इनका मध्यन्ध है या नहीं? ये निन्य हैं या अनिन्य ? यदि नित्य हैं तो इनका क्या स्वरूप है और अनिन्य हैं तो क्या ? अर्थतत्व का ज्ञान कैमे और क्यों होता है ? अर्थ-तत्व का निर्णय किम प्रकार से और किन साधनों से किया जाता है ? — आदि प्रश्नों का समाधान वैयाकरणों के अतिरिक्त दार्शनिकों ने भी किया है । शब्द मुदूर प्राचीन काल से ही दार्शनिकों के लिए विचार का विषय रहा हैं । जैन दर्शनकारों ने भी शब्द और अर्थतत्व पर पर्याप्त कहा-पांह किया है । यमोत्यित्त का प्रधान साधन शब्द ही है । अतः इसके स्वरूप पर विचार करना दर्शन शास्त्र का एक अनिवार्य अंग है ।

#### स्वरूप--

जैन दर्शन में शब्द को पुर्गन का पर्याय या ख्याश्वर म'ना गया है। इसकी उत्पत्ति स्कन्धों के परस्पर टकराने से हांनी है। इस लांक में सर्वत्र पुर्गलरूप शब्द वर्गणाएँ, ऋति सूदम श्लोर श्रव्याहत रूप में भगे हुई हैं। हम अपने मुंह में ताल्यादि के प्रयत्न द्वारा वायु विशेष का निस्सरण करते हैं, यही वायु पुद्गल-वर्गणाओं से टकशती है, जिसमें शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। प्रमेथ कमल-मार्नगढ़ में शब्द के आकाश गुणल्य का निराकरण करते हुए वतलाया गया है कि परमाणुओं के संयाग क्य स्कन्धो—शब्दवर्गणाओं के सर्वत्र, सर्वदा विद्यमान रहने पर भी य वर्गणाएँ शब्द का तभी परिणमन करती हैं, जब अर्थबोध की इच्छा से उत्पन्न प्रयत्न से प्रेरित परस्पर वर्षण होता है। वाद्यध्वनि तथा मेव अपिद की गर्जना भी वर्गणाओं के धर्मण का ही फल है। कुन्दकुन्दस्वामी ने शब्द स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा है—

सद्देखिषप्रभवो खंधी परमाण्संगसंघादी।

पुट्ठेसु तेसु जायदि सद्यो उप्पादगो शियमा ॥—पञ्चास्तिकाय

शब्द स्कन्ध से उत्पन्न होता है। अनेक परमागुआरों के बन्ध को स्कन्ध कहते हैं। इन स्कन्धों के परस्पर टकराने से शब्द की उत्पत्ति होती है।

ं ऋतः यह सिद्ध है कि शब्द पुर्गल की पर्याय है — पुर्गल स्वरूप है ऋौर इसकी उत्पत्ति स्कन्धों के परस्पर टकराने से होती है।

जब शब्द पुद्गल की पर्याय है तो यह किस गुण के विकार से उत्पन्न होता है; क्योंकि प्रत्येक पर्याय गुणों की विकृति—परिवर्तन से उत्पन्न होती है। पुद्गल में प्रधान चार गुण होते हैं -- रूप, रस, गन्ध स्त्रौर स्पर्श। शब्द स्पर्श गुण के विकार से उत्पन्न होता है। भाषा वर्गणाएँ

जो पुद्गल रूप हैं, उनमें पुद्गल के चारों प्रधान गुणों के रहने पर भी स्पर्श गुण के परिवर्तन से शब्द की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि शब्द कर्ण इन्द्रिय से स्पर्श करने पर ही अर्थबोध का कारण बनता है। आज के विज्ञान ने (Sound) ध्विन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो प्रकिया पस्तुत की है, उससे भी उपर्युक्त कथन की सिद्धि होती है। विज्ञान ध्विन की उत्पत्ति में 'कम्पन' को आवश्यक मानता है। यह कम्पन स्पर्श गुण के परिवर्तन से ही संभव है। जैन दार्शनिकों ने शब्द को गितमान, स्थितिमान और मूर्तिक माना है। परीक्षण से भी उक्त तीनों गुण शब्द में सिद्ध हैं। अतः शब्द पुद्गल की पर्याय है आर स्पर्श गुण के विकार से उत्पन्न होता है तथा इसमें पुद्गल के चारों गुणों में से स्पर्श गुण ही प्रधान रूप से व्यक्तावस्था में पाया जाता है।

#### नित्यानिस्यत्व---

मीमांसक का कहना है कि शब्द को अनित्य मानने से अर्थ की प्रतिति संभय नहीं; कि तु शब्द से अर्थ की प्रतिति होती है, अतः शब्द नित्य है। शब्द नित्य न हो तो स्वार्थ का वाचक नहीं हो सकता है। शब्द में वाचकत्व और अर्थ में वाचकत्व-शिक है, अतः शब्द और अर्थ में वाचकत्व-शिक है, अतः शब्द और अर्थ में वाचकत्व-शिक है, अतः शब्द और अर्थ में वाचकत्व-शिक संग्रामां से सिद्ध है। उदाहरण के लिए यों कह सकते हैं कि हमने किनी व्यक्ति से पानो लाने को कहा । शब्द अनित्य होता तो पानी शब्द कहने के साथ ही नष्ट हो जाता और आंता को अर्थ की प्रतिति ही नहीं होती तथा हम प्यासे ही बने रहते और सुननेवाला हमें कभी भी पानी लाकर नहीं देता। पर यह सब होता नहीं है, अंता हमारे कहने के साथ ही अर्थ वोध कर लेता है और जिस अर्थ में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है ओता उसकी किया को भी समक कर देता है। अन्तएव शब्द नित्य है, अन्यथा अर्थवोध नहीं हो सकता था। अतित्य शब्द से अर्थ की प्रतिति, प्रवृत्ति और प्राप्ति असंभव है।

'यह घट है' इस शब्द की सहशता इसी प्रकार के निर्मन देशनती शब्दों में पायी जाती है, ख्रातः यह सहशता अर्थ का नानक हो जायगी, निन्यता नहीं—यह आशंका भी निर्धंक है, ख्रातः शब्द सहशता से अर्थ का नानक नहीं हो सकता; क्योंकि शब्द में वानकत्व एकत्व से संभव है, सहशता से नहीं। न साहश्य प्रत्यिभज्ञान में अर्थ का निश्चय किया जा सकता है; क्योंकि ऐसा मानने से शब्द-ज्ञान में आन्ति-दोप अत्या। एक शब्द में संकेत होने पर दूसरे शब्द से अर्थ का निश्चय निभ्नान्त नहीं ही सकता; अन्यथा ग्रहीत संकेत गोशब्द में अश्व शब्द से गाय अर्थ का निश्चय भी अभान्त हो जायगा। यदि शब्द के अवयवों के साम्य से शब्द में सहशता स्वीकार की जाय तो यह भी असंगत होगा; क्योंकि वर्ण निर्वयव होते हैं। गत्व से विशिष्ट गादि शब्दों में भी वाचकत्व नहीं वन सकता है; ख्रतः गादि सामान्य का

अप्रभाव है अप्रीर सामान्य के अप्रभाव के कारण शब्दों में नानात्व भी संभव नहीं। अत्रव्य नित्य शब्द द्वारा ही अर्थकोध हो सकता है।

पतंजिल ने 'ऋलुक' यूत्र की व्याख्या में जातिवाचक, गुणवाचक, कियावाचक श्रीर यहच्छा शब्दों का विवेचन करने हुए जाति शब्दों का नित्य; कियावाचक शब्दों को अत्यन्त यूद्म श्रीर अप्रत्यत्त; गुण्वाचक शब्दों को अव्यवहार्य श्रीर स्वानुभूति-संवेद्य एवं यहच्छा शब्दों को लोक- व्यवहार का हेतुं माना है। यहच्छा शब्द भौतिक है, ये नित्य नहीं; प्रतित्त । परिवर्तनशील हैं।

कैयट ने इसी सूत्र की व्याख्या में यहच्छा राज्द के ऋतिरिक्त ऋत्य किसी का ऋस्तित्व स्वीकार नहीं किया । ये इसे माया, ऋविया और ऋजान का ही प्रपंच मानते हैं।

नैयायिक स्रोर वैशोषिक शब्द को स्रानित्य मानते हैं। उनका सिद्धान्त है कि उत्पत्ति के तृतीय च्राण में शब्द का ध्वंम हो जाता है; यह स्राकाश का गुण विशेष है। लौकिक व्यवहार में वर्ण से भिन्न नाद ध्वनि को ही शब्द कहा जाता है।

बौद अरोह-अन्य निवृत्ति रूप शब्दको मानता है तथा इस दर्शनमें शब्दको अनित्य मानागया है प्रभाकर ने शब्द की दो स्थितियाँ मानी हैं—ध्वित रूप और वर्ण रूप। दोनों रूप आकाश के गुण हैं। इनमें ध्वन्यात्मक शब्द अनित्य हैं और वर्णात्मक शब्द नित्य।

जैन दर्शन में उपर्युक्त सभी दर्शनों की ऋालोचना करते हुए शब्द को नित्यानित्यात्मक माना गया है। अनल बान यह है कि जैन दर्शन में विचार करने की दो पद्धतियाँ हैं-द्रव्यार्थिक नय या द्रव्यद्दिष्टि ख्रीर पर्यायाधिक या पर्यायद्दि । किसी भी वस्तु का विचार करते समय उपर्युक्त दोनों दृष्टियों में से जब एक दृष्टि प्रधान रहती है तब दूसरी दृष्टि गीए और दूसरी के प्रधान होने पर पहली गौगा हो जाती है। अतः द्रव्यद्यष्टि से विचार करने पर शब्द कथब्चित् नित्य सिद्ध होता है; क्योंकि द्रव्य रूप शब्द वर्गणाएँ सर्वदा विद्यमान रहतीं हैं और पर्याय हिंग्ट की अपेका रा राब्द कथब्चित् अनित्य हैं; क्योंकि व्यक्ति विशेष जिन शब्दों का उच्चारण करता है, वे उसी समय या उसके कुछ समय पर बात् नष्ट हो जाते हैं। जैन दार्शनिकों ने परायापेना भी शब्द की इतना च ए-विथ्वंसी नहीं माना है, जिससे वह श्रोता के कान तक ही नहीं पहुँच सके छोर वीच में ही नष्ट हो जाय । एक ही शब्द की स्थिति कथव्यित नित्यानित्यात्मक हो सकती है । यही कारण है कि जैन दार्शनिकों ने शब्द को एकाना रूप से नित्य या अनित्य मानने वाले पत्नों का तर्क-संगत निराकरण किया है। कुमारिल भट्ट के नित्यपद्म की ब्रालोचना करते हुए प्रमाचन्द्र ने बतलाया है कि ऋर्थ के वानकत्व के लिए शब्द को नित्य मानना अनुपयुक्त है; क्योंकि शब्द के नित्यत्व के विना त्रानित्यत्व से भी त्रार्थ का प्रतिपादन संभव है। जैसे स्नानित्य धुमादि से सदशता के कारण पर्वत और रसोई घर में अगिन का जान हो जाता है, उसी प्रकार रहीत संकेतवाले अनित्य शब्द से भी सहशता के कारण अर्थ का प्रतिपादन संभव है। यदि कार्यकारण एवं सहशता सम्बन्धों को वस्तुप्रतिपादक न माना जाय और केवल नित्यता को ही प्रधानता दी जाय तो सर्वत्र सभी पदार्थों को नित्यत्वापत्ति हो जायगी। स्नतएव कुमारिल भट्ट ने जो शब्द को नित्य माना है तथा शब्द की उत्पत्ति न मानकर उसका स्नाविर्माव एवं तिरोभाव माना है, वह सदोप है। तर्क द्वारा शब्द कथिन्वत् नित्यानित्यात्मक ही सिद्ध हाता है। शब्द की उत्पत्ति होती है, स्निव्यक्ति नहीं।

अर्थ-प्रतिपत्ति ---

जैन दार्शनिकों ने अर्थ में वाच्य रूप श्रीर शब्दों में वाचक रूप एक स्वाभाषिक यांग्यता मानी है। इस योग्यता के कारण ही संकेतादि के द्वारा शब्द सत्य श्रर्थ का शान कराते हैं। घट शब्द में कम्बुग्रीवादि वाले घड़े को कहने की शक्ति है श्रीर उस घड़े में कहे जाने की शक्ति है। जिस ब्यक्ति को इस प्रकार का संकेत प्रहण हो जाता है कि घट शब्द इस प्रकार के घट श्रर्थ को कहता है, वह ब्यक्ति घट शब्द के अवण मात्र से ही जलधारण किया को करने वाले घट पदार्थ का बोध प्राप्त कर लेता है। श्राचार्य माणिक्यनिन्द ने अर्थप्रतिपत्ति का निर्देश करते हुए कहा है—

#### सङ्जयोग्यतासंकेतवशाद्धि शब्दादयो वस्तुप्रतिवत्तिहेतवः-परीक्षानुःख

प्रभाचन्द्र ने शब्द और अर्थ के वास्तविक सम्बन्ध की सिद्ध में उपस्थित किये गये तकों का का उत्तर देते हुए लिखा है कि यह सत्य है कि अर्थकान के विभिन्न साधनों से अर्थ का ज्ञान समान रूप से स्पष्ट नहीं होता; कोई अधिक स्पष्ट रूप से वस्तु का ज्ञान कराते हैं और कोई नहीं। अपिन शब्द से उतना अधिन का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता, जितना कि अधिन के जलने से उत्पन्न दाह का। साधन के भेद से स्पष्ट या अस्पष्ट ज्ञान होता है, विषय के भेद से नहीं। अतः अस्पष्ट ज्ञान कराने वाले साधन से ज्ञान पदार्थ को अस्पय नहीं कह सकते। साधन के भेद से एक ही शब्द विभिन्न दशाओं में विभिन्न अर्थों के प्रकट करने की योग्यता रखता है।

शब्द श्रांर श्रर्थ की इस स्वाभाविक यांग्यता पर मीमांसक ने श्रापत्ति प्रस्तुत की है कि शब्दश्रिथ में यह स्वाभाविकी यांग्यता नित्य है या श्रानित्य ? प्रथम पन्न में श्रानवस्था दूपण् श्रायंगा श्रांग दितीय पन्न में सिद्ध साध्यतापत्ति हो जायगी। इस शंका का समाधान करते हुए, बताया गया है कि इस्त, नेत्र, श्रांगुली सज्ञा सम्यन्ध की तरह शब्द का सम्यन्ध श्रानित्य होने पर भी अर्थ का योध कराने में पूर्ण समर्थ हैं। इस्त, संज्ञादि का श्रामे श्रार्थ के साथ सम्बन्ध नित्य नहीं है, क्योंकि इस्त संज्ञादि स्थयं श्रानित्य हैं, श्रातः इनके श्राक्षित रहने वाला सम्बन्ध नित्य कैसे हो सकता है। जिस प्रकार दीवाल पर श्रांकित नित्र दीवाल के रहने पर रहता है श्रांर दीवाल के गिर जाने पर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शब्द के रहने पर स्वाभाविक योग्यता के कारण अर्थ बोध होता है श्रीर शब्दाभाव में श्रर्थयोध नहीं होता। मीमांसक के समस्त श्राह्मेणों का उत्तर प्रभावन्द्र ने तर्कपूर्ण दिया है

भर्तृ हरि ने अपने वाक्यपदीय में शब्द श्रीर श्रर्थ की विभिन्न शक्तियों का निरूपण किया है। अभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमार्त्तरड में शब्द श्रीर श्रर्थ की स्वामाविक योग्वता का निरूपण करते हुए भर्तृहरि के सिद्धान्त की विस्तृत श्रालोचना की है।

## चान्द और अर्थ का सम्बन्ध--

जैन-दर्शन शब्द के साथ अर्थ का तादास्य सम्बन्ध मानता है। यह स्वामाविक है तथा कथिवत् नित्यानित्यात्मक है। इन दोनों में प्रतिपाद्य प्रतिपादक शक्ति है। जिस प्रकार शान और होय में ज्ञाप्य शापक शक्ति है, उसी प्रकार शब्द और अर्थ में योग्यता के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य-करण आदि नम्बन्ध भाव नहीं है। शब्द श्रीर अर्थ में योग्यता का सम्बन्ध होने पर ही संकेत होता है। संकेत द्वारा ही शब्द वस्तु शान के साधन यनते हैं। इतनी विशेषता है कि यह सम्बन्ध नित्य नहीं है तथा इसकी सिद्धि प्रभ्यक, अनुमान और अर्थापनि इन तीनों प्रमाणों द्वारा होती है:—

जैन दार्शनिकों ने नित्यसम्बन्ध अनित्य मध्यन्य एवं मध्यन्यामाव का यह जोरदार शब्दों में निराकरण किया है। प्रमेय कमचमार्चएड में प्रभाचन्द्र ने जो वित्तृत समालांचना की है, उनीके आधार पर थोड़ा मा इम मध्यन्थ में विवेचन कर देना, अधामंगिक न होगा।

वैयाकरण अर्थवोध शब्द में न मानकर शब्द को अभिन्यक्त करने वाली मामृहिक ध्विन विशोध से ही अर्थ वोध मानते हैं, अर्रा इमीका नाम उन्होंने स्फोटबाद रखा है। इनका कहना है कि अर्थ में निश्चित वाच्य शक्ति है और उनका वाचक स्फोट है। यदि वणों में वाचकत्व शक्ति स्वीकार की जाय तो वणों में यह वाचकत्व शक्ति न तो उनके समृहपने से संभव हो सकती है और न पृथक्पने से। पृथक्पने के मार्ग को स्वीकार करने में 'गौः' शब्द में में ग' वर्ण ही गाय पदार्थ का वाचक हो जायगा। 'औं और विमर्ग का उच्चारण निष्कल ही होगा। यदि सामृहिक वर्णों को अर्थवोधक माना जायगा तो वणों की मामृहिकता ही एक काल में कैसे संभव हो सकेगी? क्योंकि वर्ण अर्थवोधक माना जायगा तो वणों की मामृहिकता ही एक काल में कैसे संभव हो सकेगी? क्योंकि वर्ण अर्थवोधक माना जायगा तो वणों की मामृहिकता ही एक काल में कैसे संभव हो सकेगी?

श्रानुप्राह्म श्रीर श्रानुप्राहक सम्बन्ध की श्रापेता भी वणों में वाचकत्व शक्ति सिद्ध नहीं हो सकती; श्रातः श्रानुप्राह्म-श्रानुप्राहक सम्बन्ध मूर्स में होता है श्रायांत् श्रानुप्राह्म वस्तु होनों के सद्भाव में यह नियम पिटत होता है। इनमें में प्रथम के सद्भाव में श्रार दितीय के श्रामाव में वा दितीय के सद्भाव श्रार प्रथम के श्रामाव में यह नियम किस तरह कार्यकारी हो सकेगा? ग, श्री श्रीर विसर्ग में 'ग' 'श्री' पूर्व वर्ण हैं श्रीर विसर्ग पर वर्ण है। इनमें पूर्व वर्ण 'ग' 'श्री' पूर्व वर्ण हैं श्रीर विसर्ग पर वर्ण है। इनमें पूर्व वर्ण 'ग' 'श्री' इन दोनों का पर वर्ण विसर्ग की सद्भाव श्रावस्था में श्रामाव है। श्रातः उपर्युक्त सम्बन्ध वर्णों में नहीं है।

पूर्व वर्ण भीर अन्त्य वर्ण में जन्य-जनक सम्बन्ध भी नहीं है, जिसके आधार पर पूर्व वर्ण और अन्त्य वर्ण का सम्बन्ध मानकर वर्णों की सामूहिकता एक काल में एक साथ बन सके और उस सामूहिकता की अपेद्धा वर्ण अर्थ के वाचक हो सकें। अन्यथा वर्ण से वर्ण की उत्पन्ति होने लगेगी। सहकार्य-सहकारी सम्बन्ध की अपेद्धा भी पूर्व वर्ण और अन्त्य वर्णों का सद्भाव एक साथ

एक काल में नहीं माना जा सकता है; यतः विद्यमानों में ही यह सम्बन्ध होता है। अन्त्य वर्श के समय में पूर्व वर्श अविद्यमान है, फिर इस सम्बन्ध की कल्पना इनमें कैसे संभव है। जिस प्रकार यह सम्बन्ध वर्णों में संभव नहीं, उसी प्रकार पूर्व वर्णा ज्ञान और पूर्व वर्णा ज्ञानोत्पन्न संस्कार में भी नहीं बन सकता है। क्योंकि पूर्व वर्णा ज्ञानोत्पन संस्कार पूर्व वर्णा ज्ञान के विषय की स्मृति में कारण हो सकता है, अन्य में नहीं। वर्णा ज्ञानोत्पन संस्कार से उत्पन्न स्मृतियाँ भी अन्त्यवर्ण की सहायता नहीं कर सकतीं, यतः उनकी उत्पत्ति भी एक साथ संभव नहीं। कमशः उत्पन्न स्मृतियों की उत्पत्ति भी असंभव है। यदि सम्पूर्ण संस्कारों से उत्पन्न एक स्मृति अन्त्यवर्ण की सहायता करती है, यह माना जाय तो विरोधी घटपदार्थ अनेक पदार्थों के अनुभव से उत्पन्न संस्कार भी एक स्मृतिजनक हो हो जायँगे। निरपेस वर्ण पदार्थवाचक नहीं हो मकते हैं; क्योंकि पूर्व वर्णों का उच्चारण निरपंक हो जायगा। अतः किसी भी सम्बन्ध में ऐसी शक्ति नहीं है जिससे गाः आदि शबदों द्वारा गवादि अर्थों की प्रतीति हो सके। पर, अर्थ की प्रतीति शबदों द्वारा देखी जाती है; अतः क्यों ज्ञान, ज्ञाना श्रीर ही अर्थवोध का कारण है। स्फोटवादी शबद को ब्रह्मस्वरूप मानते हैं। यही ज्ञान, ज्ञाना और इंस रूप है। होंट को भी नित्य, अल्वरह, अर्थिचनीय और नित्येंप माना गया है।

जैन दर्शनकारों ने इस स्कोटवाद की विस्तृत समीज्ञा करते हुए यताया है कि एक का अभाव अन्य वस्तु के सद्भाव का कारण होता है। यह कारण उपादान हो अथवा निमिन्न, पर कार्यों त्यांत में सहायक अवश्य रहता है। प्रत्येक कार्य उपादान और निमिन्न दोनों प्रकार के कारणों से उत्यन्न होता है। विलिष्ठ उपादान भी अकेला तय तक कार्य उत्यन्न नहीं कर सकता है, जब तक निमित्त सहायता नहीं करता है। शब्द की अन्तिम व्यनि अर्थ प्रतीति में उपादान कारण है, पर यह उपादान अपने सहकारी पूर्व वर्ण की अपेज्ञा करता है। यद्यपि अन्य वर्ण के समय में पूर्व वर्ण का समय नहीं है, फिर भी अ्यमाण पूर्व वर्ण का अभाव तो अन्य वर्ण के समय में विद्यमान है। इस अभाव की सहायता से अन्यवर्ण अर्थ प्रतीति में पूर्ण समर्थ है। जैसे आम्रवृत्त की शाखा पर लगा हुआ आम अपने भार के कारण स्वयं गिरकर अथवा दूसरे किमी कारण में च्यत होने पर वह अपना संयोग पृथ्वी से स्थापित करता है। इस संयोग में उसके पूर्व संयोग का अभाव कारण है; अन्यया पृथ्वी से उसका संयोग हो ही नहीं सकता। अत्यन्य पूर्व वर्ण-जान के अभाव से विशिष्ट अववा पूर्व वर्णकानोत्यन्न संस्कार की सहायता में अन्यवर्ण अर्थ की प्रतीति करा देता है।

पूर्व वर्षा विज्ञानोत्पन्न संस्कार प्रवाह ने श्रान्यवर्षा की महायता की प्राप्त करता है। प्रथम वर्षा श्रीर उससे उत्पन्न ज्ञाम से संस्कार की उत्पत्ति होती है; द्वितीय वर्षा का ज्ञान श्रीर उससे प्रथम वर्षा ज्ञानोत्पन्न संस्कार से विशिष्ट संस्कार उत्पन्न होता है। इसी प्रकार श्रम्प्य संस्कार तक क्रम चलता रहता है। श्रतएव इस श्रान्य संस्कार की सहायताने श्रान्यवर्षा श्रार्थ की प्रतिति में जनक होता है। श्रवएवं की प्राप्ति में सबसे प्रमुख कारका खयौपशम रूप शक्ति है, इसी शक्ति के कारका पूर्वा-

पर उत्पन्न वर्णशानीत्पन्न संस्कार स्मृति को उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से अन्तववर्ण अर्थ प्रतीति का कारण बनता है। इसी प्रकार वास्य और पद भी अर्थ प्रतीति में सहायक होते हैं।

जैन दर्शन में कथिक्कितादालय लक्ष्ण सम्बन्ध शब्द श्रीर श्रर्थ का माना गया है, जिससे स्कोट वादी के द्वारा उठायी गयी शंकाश्रों को यहाँ स्थान ही नहीं। भद्रबाहु स्वामी ने कहा है—
श्राभिद्दाणं श्राभिद्देयाउ होडू भिन्नं श्राभिन्नं श्राः। खुर श्राग्मीयगुष्य स्वास्म जम्हा उवयणसब्द्याणं ॥ ॥
विष्कृदो न वि दाहो न प्रण तेन भिन्नंतु । जम्हाय मोयगुष्यारणम्मिभतत्थेव ५ व्यस्म होडू ॥ २॥
न य होड्स श्रान्थथे तेश श्राभिन्नं तक्ष्याको । —स्थायावतार पृ० १३

शब्द — ग्राभिधान ग्रार्थ — ग्राभिधेय से भिन्न ग्रीर श्राभिन्न दांनों ही है। चूं कि खुर, श्रावेन ग्रीर मोदक इनका उच्चारण करने से वक्ता के मुंह ग्रीर श्रांता के कान नष्ट या जल या भर नहीं जाने हैं, इसलिये तो ग्रार्थ से शब्द कथि चिद्धिन्न हैं ग्रीर चूंकि 'मादक' शब्द से 'मोदक' ग्रार्थ में ही ज्ञान होता है ग्रीर किसी पदार्थ में नहीं होता, इसलिये ग्रापने ग्रार्थ से शब्द कथि चन् भिन्न है। शब्द के भेद —

शब्द के मूलतः दो भेद हैं—भाषा रूप श्रीर श्रभाषा रूप। भाषा रूप शब्द भी दो प्रकार का है -- श्रव्यक्तप श्रीर श्रम्बरुरूप। मनुष्यों के व्यवहार में श्रानेवाली श्रम्नेक बोलियाँ श्रव्यक्तप भाषात्मक शब्द है श्रीर पशु पित्त्यों की टें-टें, मैं-मैं श्रम्बर रूप भाषात्मक शब्द हैं। श्रमाषा रूप शब्द के दो भेद हैं — प्रायोगिक श्रीर स्वाभाविक। जो शब्द पुरुष प्रथत्न से उत्पन्न होता है उसे प्रायोगिक श्रीर जो बिना पुरुप प्रयत्न के मेघादि की गर्जना से होता है उसे स्वाभाविक कहते हैं। प्रायोगिक के चार भेद हैं — तत, वितत, धन श्रीर सुषिर। चमड़े को मद्कर दोल, नगारे श्रादि का जो शब्द होता है, वह तत है। सितार, पियानो श्रीर तानपुरा श्रादि के शब्द को वितत, धरा, भालर श्रादि के शब्द को घन एवं वासुरी, शंख श्रादि के शब्द को सुषिर कहते हैं। उपसंहार ---

जैन दर्शन में शब्द को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके विना प्रमा ही संभव नहीं तथा सर्वश्च वचनों की प्रमाणता के अभाव में आगम भी प्रमाण नहीं हो सकेगा। शब्द को जैन दार्शनिकों ने आकाश गुण नहीं माना है, प्रत्युत पीद्गलिक सिद्ध किया है। शब्द की सिद्ध अनेकान्त के द्वारा मानी है। पूज्यपाद ने अपने व्याकरण के आरंभ में — 'सिद्धिरनेकान्तात्" स्त्र लिखा है, जिसकी कृत्ति लिखते हुए मोमदेव ने वतलाया है— "सिद्धिः शब्दानां निष्यतिक्षं सिर्वा भवस्थेनकान्तात्, आस्तित्वनास्तित्वनित्यस्वानित्यस्वविशेषणविशेष्णावास्मक्रवात् इष्टेष्टप्रमाणा-विश्वस्वात् अर्थात् शब्दों की सिद्धि अनेकान्त के द्वारा ही हो सकती है।

न शब्दः खगुणो ब द्याकरणज्ञान गोचरः । सिद्धो गंधादिवन्नैव सोमूर्तद्वव्यमध्यतः ॥ न स्कोटारमापि तस्यैव स्वभावस्यामतीतितः । शब्दात्मनस्सदा नाना स्वभावस्यायभासनात् ॥ ग्रम्तः प्रकाश रूपस्तु शब्दे स्कोटो परे ध्वनिः । यथार्थं गतिहेतुः स्यात्तथा गंधादितो परः ॥ गम्थरूप रतस्पशः स्कोटः कि नोपगव्यते । तत्राक्षेपसमाधानसमस्यास्तर्थणर्थतः ॥

त्रतः जैन दर्शन ने शब्द को आकाश गुण न मानकर पौद्गलिक माना है तथा शब्द और श्रर्थ का कथित्रतत् तादात्म्य सम्बन्ध सिद्ध किया है ।

## अन्वेषकों के समक

[ श्रीयुत् पं० के० मुनवली शास्त्री, मूहविद्री ]

(१) आ० भद्रवाहु का संघ कान्न् होकर अवणवेल्गोल में आया था १ बम्बई प्रांतानंत गोकाक से उत्तर-पूर्व ५ मोल दिल्ल की ओर, घटप्रभानदी तट पर कोन्न् इ नामक एक गांव है। शिलालेख में इस गांव का नाम कोंडन् इ बताया है। सुनने में आता है कि प्राचीन काल में कोन्न् इ जैनों का एक महस्वपूर्ण स्थान रहा है। यहां पर रेतीली पहाड़ियों के नीचे बहुतसी पुरानी कोठिरयां हैं, जिनमें पाषाण की दीवालें और छते हैं। दर्शनीय इन प्राचीन स्थानों की तुलना इंग्लैंड के प्राचीन पाषाणिनिर्मित कमरों से की जाती है। इसमें संदेह नहीं है कि ये बहुत ही प्राचीन और जैन साधुओं की तपस्या के स्थान हैं।

जैन इतिहास में मौर्यकालीन श्रुतकेवली भद्रबाहु की दिल्ल यात्रा की यात एक उल्लेखनीय महत्त्वपूर्ण घटना समर्मा जाती है। मेरा धानुमान है कि भद्रबाहु का उक्त संघ कोन्तूर होकर ही श्रवणवेल्गोल में भाया था। साथ ही साथ संघ को एक वर्षा योग यही पर विताने का सुभवसर मिला था। अन्यथा कोन्तूर में एक साथ सैकड़ों सुनिवास बनवाने की जरूरत ही क्यों होती १ इन मुनिवासों को सन् ५२ में मैंने अपनी धालों से देखा है। इनमें से बहुत से मुनिवास आज भी उत्तम दशा में है। सुना है कि इधर जिस साल कोन्तूर में श्री आचार्य शांति सागर जी के संघ का चातुमीम हुआ था, उस साल उपयुक्त मुनिवासों में से कतिषय मुनिवास उक्त संघ के उपयाग में लिये गये थे। गांव वालों से मालूस हुआ है कि पूर्व में ये गुकाएँ संख्या में १०२ थों। पर हा, अब इतनी नहीं है। फिर भो सैकड़ों हैं।

(२) आ० अष्यदंत गिरतार से बनवास किस मार्ग से आये ?

श्रुतावतार सम्बन्धां निम्नलिखित घटना जैन इतिहास में एक वल्लेखाह महस्वपूर्ण घटना है। घटना इस प्रकार है—घट खण्डागम के झाता श्रुतवत्सल आचार्य धरसेन सौराष्ट्र देश के गिरिनगर (गिरनार) की चन्द्रगुफा में जब तपस्या कर रहे थे, तब चन्हें इस बात की चिता हुई कि उनके पश्चात् यहां पर पवित्र श्रुतझान का लोप हो जायगा। इसिलये उन्होंने इस सम्बन्ध में मिहिमा नगरी (प्रायः सतारा जिलातगैत महिमानगढ़) के मुनिसम्मेलन को एक पत्र दिया। महिमानगरी में सम्मिलत यति संब को खावार्य धरसेन जी का पत्र जब मिला, तब उन्होंने श्रुतरक्षा सम्बन्धी उनके खाम-प्राय को खबगत कर खपने संब में से विद्या ग्रह्मा करने एवं स्मरण रक्षने में समर्थ

अत्यंत विनयशील, चरित्रवान् श्रीर देश कुज-आति के शुद्ध और समस्त कलाओं में पारंगत दो साधुश्रों को चुना। ये दोनों साधु धरसेना याये के निकट गिरनार भेज दिये गये। श्राचार्य धरसेन जी ने उनकी परीक्षा की। परीक्षा में दोनों साधु उत्तीर्ण हुए। बाद धरसेन जी ने कम से उन्हें सब सिद्धांत पढ़ा दिया।

यह श्रुताभ्यास अवाद शुक्ता एकादशी को समाप्त हुआ। आवाद शु० एकादशी को ज्यों ही अभ्यास पूरा हुआ त्यों ही वर्षाकात के चहुत समीप होते हुए भी उन्हें आवाय धरसेन जी ने उसी दिन अपने पास से विदा कर दिया। दोनों शिष्यों ने गुरु की बात अनुक्ष धनीय मानकर उसका पालन किया और वहां से चलकर अंकलेश्वर में वातुर्मास किया। धरसेन जी ने उन शिष्यों को तत्काल अपने पास से विदा करने का कारण आवार्य इंद्रनंदी आदि ने लिखा है कि धरसेनावार्य को ज्ञात हुआ कि उनकी मृत्यु निकट है, इसलिये उन्हें इस कारण दुःख न हो अस्तु, पुष्पदंत अंकलेश्वर से निकल कर जिनपालिन को देखने के लिये बनवास (बनवामि) चले आये। यहां पहुंच कर इन्होंने जिनपालित को दोला दो और 'बीसदि सूत्रों अर्थान सत्यक्षणा के बीस अधिकारों की रचना करके उन्हें पढ़ाया और फिर उन्हें भूतविल के पास भेज दिया। भूतविल ने उन्हें अल्यायु जानकर महाकर्म प्रकृति पाहुड़ के विच्छेद के भय से द्रव्य प्रमाण से लेकर आगे की प्रन्थरचना की। इस प्रकार पुष्पदन्त और भूतविल दोनों सिद्धान्तप्रन्थ (पट्लवण्डागम) के रचिता और जिनपालित इस रचना के निमित्त कारण हुए।

मेरा अनुमान है कि आवार्य पुष्पदन्त अंकलेश्वर से बनवासि निम्नलिखित मार्ग से लीटे—अंकलेश्वर से सूरत-वम्बई द्वारा पूना; पूना से सतारा (७० मील पर); सतारा से करहाड ' (३४ मील पर); करहाड से इसलामपुर (१६ मील पर); इसलामपुर से कोल्हापुर ' (ल० २२ मीलपर); कोल्हापुर से कोंगनोलि ' (१४ मील पर); कोंगनोलि से पट्टणगुडि (ल० १२ मील पर); पट्टणगुडि से शंखेश्वर (ल० ११ मील पर); शंखेश्वर से बेलगाँव (३२ मील पर); बेलगाँव से नन्दगढ़ (२४ मील पर); नन्दगढ़ से अल्नावर (१४ मील पर); अल्नावर से हिलयाल (७ मील पर); हिलयाल से बनवासि (४० मील पर)। उल्लिखित स्थानों में आज भी जैनों की संख्या और आर्थिक स्थित संतोष गढ़ है। एक जमाने में बनवासि जैनों का प्रमुत्व केन्द्र रहा, इस बात को मैं अन्यत्र

इसका प्राचीन नाम करहाटक था। यह चालुक्यों की उत्तर राजधानी रही है।

२ इसका प्राचीन नाम करवीर था।

३ इसका प्राचीन माम कोंगव्यिपविका था।

समर्थन कर चुका हूँ। इसिलिये यहाँ पर फिर इस बात को दुहराना मैं नहीं चाहता हूँ। (३) कुटक कोडगे ?

शीमद्भागवत में पाँचवें स्कंन्ध के अध्याय २-६ में भगवान् ऋषभदेव का सुन्दर वर्णन आया है। उसमें लिखा है कि कैवन्यपति भगवान् ऋषभदेव निरन्तर परम आनन्द का अनुभव करते हुए अभग्र करते करते कों कवें के, कुटक आदि कर्णाटक देशों में अपनी इच्छा से पहुँचे। क्या भागवत में वर्णित कुटक वर्तमान को हगु या कुर्ग नहीं है ? कोंक (कों कण्), वेंक के साथ इसका उल्लेख होने से वर्तमान को हगु ही भागवत में प्रतिपादित प्राचीन कुटक मालुम होता है।

### (४) कोहंकुन्दि आ० कुन्दकुन्द का जनम स्थान है ?

श्री कुन्दकुन्दाबार्य एक बहुत हां प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित आवार्य हैं। इनका पहला—संभवतः दोक्षाकालीन नाम पद्मानन्दी था। ये प्प पाहुह प्रन्थों के रवियता प्रसिद्ध हैं और इनके विदेह क्षेत्र में श्री सीमन्धर स्वामी के समवशारण में जाकर साचान तीर्थकर मुख से बोध प्राप्त करने की कथा विख्यात है। कुन्दकुन्दाबार्य का समय प्रायः प्रथम शताब्दी और इनका कुन्दकुन्द यह नाम कोंडकुन्दि पुर के अधिवासी होने के कारण माना जाता है। पूर्व में मद्रास प्रान्तान्तर्गत हाल ही में मैसूर में सिम्मिलित अनन्तपुर जिला में कोंदकुन्दि नामक गाँव है। दिलाए के कुछ विद्वानों की राय है कि यही गाँव कुन्दकुन्दाबार्य की जन्मभूमि है। यहाँ पर बाल भी अनेक शिलालेख उपलब्ध होते हैं।

## (४) घूर्जिटि कीन था ?

जावार्य अजितसेन के आलंकार विन्ताम्सि, किन हिन्तमल्त के निकान्त कौरव और शक संवत् १०५० में उत्कीर्स अवस्पेवल्गोल के शिलालेख (नं०५५) में (थोड़े से पाठमेंद के साथ) उपलब्ध 'अवटु-नटमटित मिटिति म्फ्ट-पटु वाचाट-धूर्तटेर्तिक्का। वादिनि समन्तमद्रे स्थितवृति का कथान्येषाम्।' पद्य में प्रत्तपादित धूर्ताट एक असामान्य विद्वान् माल्म होते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि उस अमाने में धूर्तिट नामवाले विद्वान् भी अवश्य थे। उदाहरण के रूप में कृष्णदेव राय के आस्थान के अब्द दिगातों में धूर्तिट नामवाला भी एक विद्वान् मीजूद था। अब पता लगाना है कि आवार्य समन्तमद्र के समय में धूर्तिट नामवाला विद्वान् कीन था और उसका विशेष परिचय क्या हैं?

## (६) विजया का काव्य कहाँ पर है ?

राष्ट्रकूट नरेश आमोधवर्ष तृपतुंग के सेनानायक जैन बीरबंकेय की धर्मपस्ती

विजया बड़ी विदुषी रही। इसने संस्कृत में एक काव्य रचा है। इस काव्य का एक पण श्रीमान् बेंक्टेश भीमराव आद्धर, बी० ए०, एल० एल० बी० ने कर्नाटक गतविभव नामक आपनी सुन्दर पुस्तक में उदाहरण के रूप में उद्गृहत किया है। वह पण इस प्रकार है—'सरस्वतीय कर्णाटी विजयांका जयत्यसी। या वैदर्भगिरांवासः कालीदासा-दनन्तरम्।'' अब पूरे काव्य को स्रोजने की जरूरत है। काव्य सुन्दर होगा। इस बातको पूर्वोक्त पण ही बनला रहा है। इसमें या वैदर्भगिगांवासः कालीदासादनन्तरम् यह पण भाग अवस्य विचारणीय है। कवयित्री पूर्वोक्त पण में अपने को सरस्वती की तुल्या घोषित कर रही है। इससे विदित होता है कि विदुषी विजया सामान्य कवयित्री नहीं थी। कवयित्री का पूज्य पति बंकेय भी एक अद्वितीय वीर था। इसका परिषय 'भास्कर' में मैं दे चुका हैं। यहाँ पर फिर उसे दुदराने की जरूरत नहीं है।

आशा है कि हमारे अन्वेषक विद्वान् उपर्युक्त विषयों पर विशेष प्रकाश हालने का अम अवश्य करेंगे।



# अपग्रंश-साहित्य: एक संजिन्त परिचय

[ श्रीयुत् भो० राजकुमार जैन, एम० ए०, साहित्याचार्य ]

## (गतांक से आगे) अपभंश के महाक्सव्य

अपभ्रंश साहित्य के सर्वाधिक समृद्ध एवं परिष्कृत कर के दर्शन हमें उनके महाकाव्यों में हिंडगोवर होते हैं। अपभ्रंश के दोहा साहित्य एवं नीति-लगड-काव्यों की अपना इनमें अनेक प्रकार की विशेषताएँ पर्ड जाती हैं। इनकी रचना कड़नकों पर अधारित है, जिनमें सामान्यतः पष्टकांटका या अजिल नह जुन्द के साथ अन्त में एक चना छुन्द रहता है। कही-कहीं कड़वक के आदि में एक दुवई छुन्द भी पाया जाता है। लिए नग दन पन्द्र कड़वकों का एक अध्याय होता है। जिसे मन्धि कहा जाता है। सन्वि के प्रारंभ में कहीं-कहीं एक भुवक छुन्द का भी सिलवेश उत्तवक होता है। विषय एवं भाव-वर्णन के अनुकार विविध छुन्दों के परिवर्तन भी इनकी एक विशेषता है। संस्कृत-महाक वर्ग के समान इनकी रचना भी रस रीति, गुण, अल्खार प्रभृति तिःशोध काव्यान विशेषता होते के आधार पर अनेक महाकावर्ग — पुगणों एवं चरिनों का सुक्त हुन्दा में स्वीकृत उल्लिखित रीतों के आधार पर अनेक महाकावर्ग — पुगणों एवं चरिनों का सुक्त हुआ, जिसका संविस परिचय हम यहाँ दे रहे हैं।

स्राभ्रंश के उपलब्ध महाकाष्यें में सबसे प्राचीन रचना है - महाकति स्वयभुक्त 'उडमचरिड तथा 'रिह्रशोमि चरिड'।

पदमचित्र — यह अन्ध १० इतार इनीक प्रमाण है और इसमें सब मिलाकर ६० सिव्या हैं — विद्यापर काएड में २०, अयोध्याकाएड में २०, मृत्दर काण हो १८, युद्ध काएड में २१ अप्रैर उत्तर काएड में १३। इनमें में ⊂े मन्त्रियों की रचना महाकवि स्वयंभु ने की है और श्राप सात सन्धियों की उनके पृत्र त्रिभुवन स्वयंभु ने .

स्वयंभुदेव ने श्रयभंश भाषा के खुन्दः शास्त्र एवं व्याक्षरण शास्त्र की भी रचना की थी। उल्लिखन दो महाकाव्यों के श्रतिभक्त पद्धाविद्य पंत्रमीवरिंड नामक एक श्रम्य काव्य की भी

1—स्यं भूच्छंन्द्रस-सम्पाद्रक-एचः डी॰ वेस बकर (जनंत आव बास्वे अरेच रायस एसिया टिक सोसायटी, बाल्यूम २, सन् १६३५)।

२----पद्मित स्वयं भुकृत स्वाकरण अवावधि उपत्रकान नहीं हो सका है; परस्तु विस्ताद्भित पद्म से स्वय्य है कि उन्होंने अपभ्रांश पर एक स्वतन्त्र स्वाकरण प्रमध भी अवस्य श्विता होगाः ---

"ताविष्य य सम्बंदी मनइ श्रवन्मंस-मन्य-मार्चगो । जाव च सर्यभु-वायरण्-संकुगो पडइ ॥" —(पडमचरिड, १-४) इन्होंने रचना की थीं। इसके निता का नाम मास्तरेव तथा माना का नाम पश्चिमी था।
मास्तदेव भी कि थे। स्वयंश्व ने ऋगने छुन्दः शास्त्र में 'तहाय माउरदेवस्त' कह कर उनके एक
वोहे का उदाइरख श्वस्त उल्लेख किया है'। स्वयंश्व ग्रहस्थ ये और 'यउमचरिउ' में उनकी
दो पत्नियों के नाम भी पाये जाते हैं। इनमें से एक आइखन्ता (आदित्याम्या) और दूसरी
सामिश्चव्या यो, जिन्होंने कमशः अयोध्या काएड तथा विद्याधरकायड लिखाया था। स्वयंश्वदेव ने
अपनी रचनाओं में अपने वंश, गोव, गुक, सम्बद्धाय आदि का कोई उल्लेख नहीं किया है। परन्तु
पुक्तदन्तकृत महापुराण के टिक्स में उन्हें 'आपुलीसंघीय' यतनाया है'। इनसे वे यापनीय
संघ के अन्यायी प्रतीत होते हैं।

स्यानुदेश पहले प्रतंत्र के आधित रहते थे और इस समय इन्होंने रउमचरेउकी रचना की और इसके प्रतान नह घनलाइया के आध्या में रहे और 'रिष्टकोमि चरिउ' का अवायन किया। इसलिए उन्होंने पहले प्रत्य में घनचार का और द्सरे में घनलाइया का प्रत्येक सन्धि के बान्त में उन्होंने किया है।

स्वयंभुदेव के अनेक पुत्र थे, परन्तु उनमें त्रिभुवन स्वयंभु बहुत सुवंग्य एवं विद्वःन् थे। यह महाकवि थे और कविरात चकवर्ती इनका विरुद्ध था। पडमचरिड में लिखा है कि उस त्रिभुवन स्वयंभु के गुणों का वर्णन कीन कर सकता है, जिश्रने वाल्यावस्था में ही अपने पिता के काल्यभार को उठा लिय. । यदि वह न होता तो स्वयंभुदेव के काल्यों का, कुल और कवित्व का समुद्धार कीन करता? ! और सब लोग तो अपने रिता के घन का उत्तराधिकार प्रहण करते हैं; यान्यु त्रिभुवन स्वयंभु ने अपने पिता के सुकवित्व का उत्तराधिकार लिया । उसे खोडकर स्थयंभु

```
५—''जहब हुउ इंद चूह।मचिस्स तिहुवबा-सर्वश्च जहुतस्व ।
तो पदिविश कस्व सिरिपंचमी को समारे ।।'' -वही, भन्तिन भरा, =) !

-—''बद्दहमित्त ममंतेब रजवा।करचंदेव !
सो सिठजंत सिउण्ड वि तह मरह भरंतेचा ।।''

५—''सबश्च पद्दहीबद्दकर्ता आपनीमंत्रीवः ।'' (महापुराब, पु॰ सं॰ ६) ।

५—''इव इत्थ पदमविष् प्रवाजवा सब-सर्वशुण्यकप ।
जिव्य-जन्मुष्यति इयं पदम विव साहिषं पद्द ।।'' (पदमवरिड) ।

५—''इव रिट्टबेमि वरिष् प्रवाद्दवासिय-सर्वशुण्यकप ।

पदमो समुद्दिजवाहिनेबकामो इमो सगो ॥'' (रिट्टबेमि वरिड) ।

६—''तिहुवक्यसर्वशु व्यवस्य को गुखी विद्वाह जप तरह ।

वासेब वि जेव सर्वशुक्तभारो समुख्व अप तरह ।

कार्य कुलं कवित्तं तो पच्छा को समुद्दरह ।। (पदमवरिड, बन्तिमांश ७)

द—सहवे वि ज्वो गेवरह विय कार्य-विदन्त-दृद्ध-संतार्य ।

तिहुयक्य-सर्वशुक्ता पुन्न गहिष् वे सुक्हत्त-संतार्य ॥ (वही क्रिस्तारेश ६)
```

के समस्य शिष्यों में ऐसा कीन का जो उनके काव्य समुद्र को पार करता ! व्याकर का कप हैं सुद्ध कर्ष जिसके, द्वानमों के खंगों की उपमा वाले हैं विकट पद जिसके ऐसे त्रिभुनन स्वयं भुका भवल (इपम) ने जिन तीर्थ का भारतहन किया । इस लेख से व्यक्तित होता है कि त्रिभुनन भी एक महान् वैय्याकर वा एवं स्नामनादि शास्त्रों के साता थे।

यद्यपि स्वयं भुदेव कृत पडमचरिड, रिह खेमि चरित तथा पंत्रमी चरित तीनों ही कान्य रत्तनाएँ अपने आप में सम्पूर्ण थीं; परन्तु त्रिभुवन स्वयं भु ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने इन तीनों रचनाओं को पूर्ण किया । किय बक्रवर्ती त्रिभुवन स्वयं भु ने जिस दंग से इन रचनाओं को पूर्ण किया है इनका वह आदर्श साहित्यिक जगत् में सर्वथा निराला है। वाया की अपूर्ण कादम्बरी को उनके पुत्र द्वारा पूर्ण किये जाने की भाँ ति उन्होंने इनकी पूर्ति नहीं की है; अपितु इन सर्वाक्षपूर्ण रचनाओं में उन्हें कुछ कमी अनुभूत हुई और उसे उन्होंने नवीन सर्गर रचना द्वारा पूर्ण किया।

दिहुछोमि चरिष-स्वयंभुदेव का यह दूबरा महाकाव्य है। यह हरिवंश पुराश नाम से प्रसिद्ध है। अठारह हजार शलोक प्रमाश है और इसमें ११२ सिव्यों हैं। इसमें तीन काएड हैं—यादव, कुछ और युद्ध। यादव में १३, कुछ में १६ और युद्ध में ६० सिव्यों हैं। सिव्यों की यह गणना युद्ध कायड के अन्त में दी हुई है और यह भी लिखा है कि प्रत्येक कायड की रचना कव हुई और उसमें कितना समय सगा। ६३ से ६६ तक की सिव्यों की रचना भी स्वयंभु देव ने ही की है। इसके आगे का भाग १०० से ११२ तक की सिव्यों त्रिभुयन स्वयंभु ने बनाई हैं और अन्तिस सिव्य तक की पुश्यकाओं में इनका नाम अक्टिन है।

प्रस्तुत रिह्छोमि चरित की भी उरवानिका में किन ने ब्राने पूर्ववर्ती शास्त्रकारी श्रीर किन्यों के प्रति कृतकता व्यक्त करते हुए लिखा है कि 'मुक्ते इन्द्र ने व्याकरण, भरत ने रत, व्यान ने विस्तरण, पिंगल ने छुन्द, भागइ श्रीर दएडी ने प्रलङ्कार, बाण ने छुनद्धनाता हुआ श्राच्याहम्बर, श्री इर्ष ने नैपुरुष एवं चदुर्मुख ने दुवई श्रीर श्रुवकोंने जहा हुआ प्रकृतिया हुन्द समर्थित किया ।

१---तिहुवस्थसर्वभुमेक्कं मोलूस सम्भुकःव-मयग्रहरीः। को तरह गंतुर्भतं मञ्जे सिस्सेस-नीमासं॥ (वही, सन्सर्मात १०)

२---वायरख-रढ-रखंधी जागम-अंगोपमाग्-वियहपत्री । विह्यय-सर्वभु-धवसी तियतिथ्ये वहत कत्वमरं ॥ (वही जन्तियोश ४)

र — इंदेस समिपाठ नायरणु, रसु भरहें नामें विश्वरणु । पिंगतेस संद-पश-पत्थारु, भग्मह-दंडिकिडि सर्जाकार । बाकेस समिपाठ समझ्यक, तं सम्कर-संबद श्राणकात । सिरिहरिसें (स्था शिक्कसण्यक, सम्बद्धि मि कहडि कह्मस्यक्ष । संविध-द्वह-भुवप्डि अध्य, सक्रमुदेश समिपाथ पद्धित । ——(रिहर्जोन सरिड की अस्थानिका)

इस उल्लेख से प्रतीत होता है कि स्वयंभु के मतानुसार चतुर्यु इस प्रकार के सर्व प्रथम कवि थे, जिल्होंने पद्धहिया छुन्द का धुवक और दुवई के साथ मेल मिलाकर कहवक रूप से अपभंश-काव्य-रचना करने का भी गर्थेश किया।

यद्यपि चतुर्मुं ल की अन तक कोई कान्य-रचना उपलब्ध नहीं हुई है, परन्तु पउम् चरिउ की उत्यानिका एवं अन्तिम प्रश्नास्ति के पद्यों में अपभंश साहित्य के प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में जी महत्त्वपूर्ण संकेत निहित हैं उनसे स्चित होता है कि चतुर्मुं ल देव ने 'महाभारत' की सम्पूर्ण या लयह कर से रचना की थी, जिसमें 'गोप्रश्या कथा' इतनी सुन्दर वर्णित हुई है उसकी बरावरी कोई कि नहीं कर पाया'। एक अन्य पद्य से भनीत होता है कि चतुर्मुं ल ने 'पंचमो चित्त' की भी रचना की थी? । उसमें चतुर्मुं ल के शन्द सीन्दर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। अपभंश-कि धवल ने भी अपने इरिवंशपुरास में चतुर्मुं ल की 'हरियायहवानां कथा' का उल्लेख किया है'। इसके अतिरिक्त स्वयंभुदेव के 'स्वयंभु खुन्द' में चउमुहु के जो पद्य उदाहरख स्वरूप उत्पृत हुए हैं, उनमें से द्व, ८६, १९२ पद्यों से स्पष्ट होता है कि चतुर्मुं ल देव ने पडम चरिउ की भी अवश्य रचना की होगी। वयों के उनमें गम-कथा के प्रसङ्ग हैं"।

चतुं मुल के अतिरिक्त त्रिभुतन स्वयंभु ने दां अन्य अपभ्रंश काव्यकारों का उल्लेख किया है जो स्वयंभु से पूर्व के हैं। इनमें से एक दंती हैं और दूसरे हैं भद्र। इन दोनों कलाकारों की प्रशंसा में लिखा है कि दंती का शब्दार्थ बड़ा मनोहारी होता है और भद्र के 'गोम्रह्या' एवं 'मत्स्यवेद्य'— पर्यंन को आज भी कोई कांव नहीं पा सकता । इससे शास होता है कि भद्र ने किसी महाभारत या हरिवंश की रचना की होगी, जिसके अन्तर्यंत 'गोम्रह-कथा' और 'मत्स्यवेद्य'

१--- जबकीजाए सर्यमुं चउसुहर्वं च गोगगहकहाए । महं च मण्ड्वेहे काज वि कहणो गा पावंति । (पडमचरित, १-४)

५ — चउसुड सर्यभुएवाम् विश्ववस्थं श्रवक्समाश्रेण् । तिह्यम्मस्यभुरद्वयं वंश्वमि-श्वरिय महत्वहरियं ।ः (पटमश्वरिठ, श्रविमास ४)

३—''हरिपंडुवाण कहा चउमुहवासेहि भातियं अम्हा । तय विरयमि सायपिया जेगाय गासेह दंगकं पडरं ॥

<sup>—(</sup>इरिवंशपुरास की उत्थानिका) ४---देखिए, जैन माहित्य कीर इतिहाम' (श्री पंच्नाभूसम जी प्रेमी) एव सँव ३०२ का टिप्रसा।

नामके आध्याय या पर्व होगे। दुर्नाग्य से चतुर्मु स के साथ दंती और मद्र की भी अदाविष कोई रचना मास नहीं हुई है।

स्वयंभुदेव के पश्चात् अपभ्रंश के महान् किन पुष्पदन्त की रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। पुष्प-दन्त काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम केशव मह और माता का नाम मुखा देवी था। उनके माता-पिता पहले शैव थे; फिर जैन हो गये और अन्त में जिन संन्यास सोकर शरीर त्यागा थारे। इससे प्रतीत होता है महाकिन पुष्पदन्त भी पहले शैव रहे होंगे।

श्राभियान मेर , श्राभियान निहा, काव्यस्ताकर, किविकुलितल, सरस्वती निलय, कव्यपिसलल (काव्यपिशान) ये उनकी उराधियां थीं। श्रान्तिम चार उपाधियों से प्रतीत होता है कि पुष्पदन्त स्राविम कविस्त शक्ति सम्मन्त एवं प्रसन्त प्रतिभाशाली महाकवि थे। प्रथम दो उपाधियों से स्मष्ट है कि वे बड़े ही स्वाभिमानी थे। पुष्पदन्त पहले किसी राजा के स्नाश्रय में रहते थे। वहाँ उन्होंने कुछ काव्य रचना भी की थी; परन्तु इसके पश्चान् राजा हारा उपेखित एवं अबहेलित होकर वह वहाँ से चत्तकर खीयाकाय मान्यखेट आ पहुँचे। वहाँ राष्ट्रकृष्ट नरेश कृष्ण्यान (तृतीय) के मन्त्री भरत के आश्रम में आये और 'महापुराण्यु' की रचना की। कि कि सचना श्रों से प्रतीत होना है कि पुष्पदन्त आसाधारण प्रतिभाशाली महाकवि तो थे ही। इसके आतिरिक्त विदयन दार्शनिक एवं जेन सिद्धान्त के भी वह प्रकाण्ड परिहत थे।

- २ "सिवमत्ताइ मि जिखसवखास वे वि मयाइ दुश्यविषयणास । वंभवाई कासर्वारसगोत्तई गुरुवयगासियपु स्सोत्तई ॥ मुद्धाप्वी केसवबाभई महुपियराई होतु सुद्धामई ॥ (बावकुमिर वरिड, अन्तिम प्रशस्ति)
- ६ (क) तं सुखेवि भयाइ महिमाखमेरु । (—महापुरावा, १- १२) ।
  - (स) कं बास्यत्यभिमानमेरुनिक्यं श्री पुरुषद्रन्तं विना । (महापुराख, संचि ४३)
  - (ग) खब्खाई। मंदिरि खिवसंतु अंदु अहमाख मेरु गुल्गाखनहतु ।

(बावकुमार बरिव, १-:->)

- वयसंज्ञित्तं उत्तमसन्ति वियित्ति वसिकि श्रिष्टिमार्याकि । (जसहरचरिठ, ४-३ १-३)
- ५ भो भो केसवतव्यरुह खबसरहहमुह कब्त रवयारववायर। (महापुराख १-४-४)
- ६ तं विस्यो वि भरष्टं वुन्तुनान, भी भइकुक्षतिकय विशुक्तगान । (महापुराणु १-८-१)
- ७ आगह् कहराड युष्फर्यंसु सरसङ्ख्यिक :

देवियहि सरूड वरवह कहवयकुकतिकाउ ॥--(अमहर वरिंड, १-=-१४)

- ८(६) जियाचरवाकमस्मानितस्यप्या, ता अपिड कव्वपिसल्सप्य ।--(महापुराख, १-८-८)
  - (स) खबबस्स वरथबाए कम्बविसम्बद्ध पहिसम्बद्ध ।—बावकुमार वरिह, कन्तिम पद्य)

१ स्वयं अदेव के विस्तृत परिचय के जिए देखिए—'जैन साहित्य और इतिहास' (श्री पं॰ नाथ्राम प्रेमी, कन्नई)।

तिसहिमहापुरिस गुणाः लंका है या महापुराणु —पुष्य दन्त की यह एक महान् निशालकाय कलाक ते हैं। यह आदिपुराण तथा उत्तरपुराण के रूप में दो खणड़ों में निभक्त है। इनमें नेषठ शलाका-पुष्यों के चिरत्र गुक्त हैं। पहले में भगान् आदिनाथ का और दूनरे में शेष ते हैं न तीर्थ करों का एवं उन के सम कालीन महापुष्यों की जीवन गाथाएँ निवद हैं। उत्तरपुराण में पद्म प्राण्य (रामायण) तथा हरिनंश पुराण (महाभारत) भी संमिलित हैं। आदिपुराण में ८० और उत्तरपुराण में ४२ मिन्यों हैं। दोनों का श्लोक परिमाण लगभग वीन हजार है। इसकी रचना में किन को लगभग छह नर्य लगे थे।

यह एक महान् रचना है और जैसा कि किन ने स्तयं कहा है, इसने सन कुछ है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है? । महापुराणु की रचना महामास्य भरत की प्रेरणा और प्रार्थना से की गई, इसलिए किन ने इसकी प्रत्येक सम्ब के अन्त में 'महामुख्यभरताणुभिष्णए' (महा- भव्यभरतानुमानिते) विशेषण दिया है एवं इसकी अधिकांश सम्बयों के प्रारंभ में भरत का विविध्यस्य गुण-संकीतंन किया गया है?।

स्वायकुमार चरिज-पुष्पदन की यह दूनगे रचन। है। यह एक सुन्दर खरण काव्य है। इसमें नी सन्धियों हैं और यह खरण्यासांक्षेत्र (नजनामाद्धिः) है। इसमें पंचमी के उपवास का फल प्रतिपादन करने वाला नामकुमार का चरित वर्णित है। इसकी रचना बहुत ही प्रीद एवं मनोहारिस्सी है। मान्यखेट में नन्न के मन्दिर में रहते हुए पुष्पदन्त ने सायकुमार चरिउ की रचना की। प्रारंभ में कहा गया है कि महीद्धि के गुण्वर्म एवं शोभन नामक दो शिष्यों ने प्रायंना की कि आप पंचमी-फल की रचना की जिए महस्मात्य नन्न ने भी उसे सुनने की इच्छा प्रकट की तथा नाइल्ल और शीसान्द ने भी आग्रह किया।

जसहर चरित-पुष्पदन्त की यह तीमरी रचना है। यह भी एक सुन्दर खरड काव्य है। इनमें एक पुरागा-पुरुष यरोधर का चरित्र नेयद्ध किया गया है। इसमें चार सन्त्रियाँ हैं। यसोधर का कथानक जैन-सम्प्रदाय में यहन ही प्रिय रहा है और इने लेकर सोमदेन, वादिराज, वासवसेन, सोमकीर्ति, हरिभद्र, खमाकल्याण प्रभृति अनेक काव्यकारों ने प्राकृत-संस्कृत भाषाओं में महत्त्वपूर्ण रचनाएँ की हैं।

१ इरिवंशपुराख को जर्मनी के एक विदान् 'आक्स दर्फ' ने अमेन भाषा में सम्मादित करके प्रकाशित किया है।

श्रम्न प्राकृत सक्षयानि सक्का नीतिः स्थितिः कृत्वसा—
 सर्थासङ्कृतयो रसाच विविधास्तस्वार्थं निर्वितयः ।
 किञ्चान्यस्विद्धास्ति जैन चरिते नान्यत्र तद्वित्वते,
 द्वावेती मस्तेशपुष्य दशनौ सिद्धः ययोरीदशस् ॥

३ इन पर्यों के जिए देखिए 'महापुराख' के प्रथम खबड़ की प्रस्तावना,

यह प्रन्थ भी भरत के पुत्र श्रोर बलतम नरेन्द्र के यह मन्त्री के लिए उन्हों के महल में रहते हुए लिला गया था, इसलिए किन ने इसके लिए प्रत्येक सन्ति के ग्रम्त में विशेषण दिया है। इसकी दूसरी, तीसरी एवं चौथी सन्धि के प्रारंभ में नज के गुक्त-कीर्तन करने वाले तीन संस्कृत पद्य हैं। जसहर चरित्र की कुछ पाचीन प्रतियों में गन्धवं किन के बनाये हुए कतिपय चेपक भी उपलब्द होते हैं।

त्राचार्य हेमबन्द्र ने अपनी देशी नाममाला? की स्वीरत कृति में किसी 'अभिमान निन्द' नामक अन्धकर्ता के सूत्र और स्विवृति के पद्य उद्धृत किये हैं। यशोधर चरित के एक पद्य से प्रतीत होता है कि 'अहिमासांकि' (अभिमानाक्क) या अभिमान चिन्ह भी पुष्यदन्त का उपनाम था। इससे अनुमित होता है कि पुष्पदन्त ने देशी शब्दों का एक कोप अन्य भी स्वीरत्रदीका सहित लिखा था जो आचार्य हैमचन्द्र के समञ्ज था।

करकंडु चरित — अप्रभंश का एक सुन्दर सरज काव्य है। मुनि कनकामर ने इसकी रचना की है। इसमें करकंडू नरेश का चरित वर्शित किया गया है। यह वही नरेश है जो जैन एवं वीद्ध परम्परा में प्रत्येक बुद्ध के नाम से माने गये हैं। प्रमङ्गानुकप इपमें धाराशित की गुफाओं का सुन्दर वर्श्वन भी अङ्किन हुआ है और शिलाहारवंशी राजाओं के इतिहान के सम्बन्ध में भी इससे कुछ प्रकाश प्राप्त होता है। काव्यकार पहले दिजवंशी एवं चन्द्रऋषि गोत्रीय थे। पीछे वैराग्योदय से वह दिगम्बर हा गये। उनके गुरु का नाम अध्मंगलदेन था। उन्होंने आसाइय' नगरी में काव्य-रचना की थी। कित के आश्रयदाता जिन विजयपाल, भूराल और कर्श के मन्त्री थे। दमोह, बाँदा और जबलपुर जिलों से जो विभिन्न शिलालेख उपलब्ध हुए हैं, उनमें इन राजाओं के नाम पाये जाते हैं। इन लेखों का काल लिखावट के आधार पर ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी अनुमित किया जाता है। संभव है, मुन्न कनकामर का भी यही समय रहा हो।

गोमिगाह वरिउ—इसके कर्ता इरिमद हैं। अपभंश की यह एक विशिष्ट रचना है और इसकी रचना रहा खनद में हुई है। प्रस्तुत काव्य अपने कचा-पानों में उत्कृष्ट एवं कुछ क्रिष्ट है। इसका अभी केवल एक अंश हो प्रकाशित हो सका है, जिसका नाम 'मगकुमार चरिउ'

कोडियसगोत्तसहित्स्यरासु, वल्लरसिद्धर महयरासु स्वयको मंदिरि सिवर्कतुनंतु, प्रक्रिमासमेर कह पुण्ययतु॥

२ देखिए, यशोधर चरित (कारंजीसीरिज) पूर २४, ४७ और उप्र

३ वयसंब्र्ति उत्तमस्ति, विव्रक्षियसंकि बहिमाखंकि ।

<sup>(</sup>जसहर चरित, पृष्ट्रांत, पश्चित ३)

ड देखिए, करकंषु चरित्र — यो॰ हीराजाल जैन द्वारा सम्यादित (कारं वा जैन सीरिज ८, सन् १९३४), पूर्व कंग्रेजी अनुवाद और सन्द्र कोषे सहित ।

है और जिनमें ४४३ से लेकर ७८५ तक अर्थात् ३४३ रहा छन्द है। किन के गुरु का नाम चन्द्रसूरि था और उन्होंने अपनी रचना को नि॰ सं० ६२१ ईं० में पूर्ण किया था।

कीर्तिलता—इसके रचिता मैथिल कोकिल विद्यापित हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना मिथिला में हुई है; अतः इसमें तत्कालीन मैथिल अपभ्रंश का एक ऐसा विकित्त स्वरूप हिन्दोचर होता है जो आधुनिक भाषाओं के स्वरूप के अस्वन्त निकटवर्ती है। छुन्दों की हिन्द से इसमें दोहा एवं रहा के अतिरिक्त अन्य छुन्दों का भी प्रयोग हुआ है। ग्रन्थ का विभाजन सन्धियों में न होकर पल्लवों में है तथा काव्य वस्तु भी भूंग एवं भूंगों के संवाद द्वाग प्रस्तुत की गयी है। इसमें औनपुर के नवाव इब्राहीम शाह के समकालीन कीर्ति विश्व के चरित्र का वर्णन है। कथावस्त भी ऐतिहासिक है, पौराणिक नहीं। इस प्रकार इस रचना की अनेक विशेषताएँ हैं। इसके रचिता भी जैन एवं वीदा न होकर वैदिक संस्कृति के उनासक हैं। विद्यापित ने अपभ्रंश के प्रति तत्कालीन समाज में रूढ़ उपेद्धाहित्त को दूर करने की हिन्द से 'कीर्तिलता' की रचना अपभ्रंश में की। अपभ्रंश का माधुर्य तो उन्हें इचिकर था ही। इसका रचना काल चौदहवीं शताब्दी हैं।

### अपभ्रंश का अप्रकाशित काव्य-साहित्य

श्राभंश के कतिरय प्रकाशित महाकाव्यों के श्रातिरिक्त श्राधिकांश इस प्रकार का कथा सादित्य है, जिसका परिचय सार्वजनिक पत्र पत्रिकाश्रों में प्रकाशित हो चुका है; परन्तु जो स्वयं श्रावतक श्राप्ते मूजक्ष्य में प्रकाशित नहीं दुश्रा है। यहाँ हम ऐसे ही कुछ काव्यों का परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं।

हरिवंश पुरागु - इसके रचिता कतिवर घवल हैं। यह किवस्र झाझण एवं केसुलला के पुत्र थें। इन्होंने अन्वसेन गुरु के व्याख्यान के अनुसार चतुर्भुख, व्यास एवं जिनसेन की रचनाओं के अन्धर पर इस ग्रन्थ की रचना की। सम्पूर्ण ग्रन्थ १२२ सन्धियों में समाप्त हुआ। है। इसकी उत्थानिका में किव ने अपने अनेक पूर्वचर्ती किवयों की रचनाओं का उल्लेख किया है। इसका रचनाकाल लगभग दसवीं शताबदी है।

पास पुराशु—इसके रचनाकार पद्मकंति है। प्रस्तुत रचना में भगवान् पार्श्वनाथ का चरित्र वर्शित किया गया है। प्रस्थ में १८ सन्धियाँ हैं। पद्मकीर्ति ने शक सं० ६६६ में इनकी रचना की थी। उन्होंने अपनी गुरु-परमारा इस प्रकार दी है:—सेनसंप, चन्द्रसेन, माधवसेन, जिनसेन एवं पद्मकीर्ति।

१ सनरकुमार वरितम् सम्पादक हा । हमेन बाकोबी अर्मनी, सन् १९२१) अर्मन धनुवाद धीर भूमिका सहित ।

२ कीर्तिकता समादक-भी बाबूराम सबसेना (गागरी प्रचारियी सभा काशी, सं ० १६८६)

र देखिए, त्री॰ हीरा**सास जैन का 'सहाकवि अवस और उनका हरिवंश** पुराण्' (बीर, ४-२ सन् १६२५)।

अंद्यामि चरियम्—इस चरित-ग्रम्थ के रचियता महाकवि बीर हैं। इसमें जैनियों के अनितम केवली श्री जस्कृश्वामी के जीवन चरित्र का यहा सुन्दर गुम्फन हुआ है। महाकि विशेष ने मालवा के धनकाड़ वंशावतरन महासूदन के पुत्र तक्खड़ श्रेष्टी की प्रेरणा से प्रस्तुत चरित की रचना की थी। बीर के पिता गुडखेंड देश के निवासी थे और इनका वंश अथवा गोत्र 'लाल बागड़' था। इनके पिता का नाम देवदत्त था। यह महाकिव थे और इन्होंने 'वराकृवरित' एवं 'अम्बदेशीरास' प्रम्थों का प्रण्यन किया था; परन्तु दोनों ही रचनाएँ अप्राप्य हैं। बीर की माता का नाम 'सन्तु' अथवा 'सन्तुव' था। इनकी चार स्त्रियाँ थीं और तीन लघु सहोदर भाई। इनका अधिकांश समय राज्यकार्य, धर्म, अर्थ और काम की गोष्ठी में ब्यतीत होता था; अतः अस्तुत जस्कृश्वामी चित्र को सस्पूर्ण करने में इन्हें एक वर्ष का समय लग गया था ।

इन्होने इस चरिनप्रस्थ में बादीनद्वशान्ति कि विजयदेव , स्वयंभू , पृष्पदस्त झौर देवदत्त का उल्लेख किया है। इसकी समाप्ति विश् संश् २०७६ वर्ष के स्वतीत होनेपर माव शुक्रा दशमी के दिन हुई थी ।

सुदंसण चरित-प्रस्तृत चरित के कर्ता नयनन्दी हैं। इनमें १२ सन्धियों में एक धर्मनिष्ठ सुदर्शन सेठ का चरित विश्वित किया गया है। किन ने अपनी गुरुपरम्परा का इस प्रकार निर्देश किया है:—कुन्दकुन्दान्वय, पदानन्दि, विशास्त्रजन्दि, गमनन्दि, माश्विक्यनन्दि एवं नयनन्दी। इससे प्रतीत होता है कि नयनन्दी आचार्य माश्विक्यनन्दी के शिष्य थे। इसका रचनाकाल

| 9             | बहुरायकः धामस्थकः सगाद्गीतिहत्तं समयस्य ।                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------|
|               | वीरस्स चरियकरखे इक्को विच्छो नगो ॥३॥ अस्यूस्यामि चरित प्रशस्ति।। |
| ₹             | स तिक्र विह वरण्कतरेम् फ्रियविशयाणी ।                            |
|               | रद्धसिद्धसंचियत्थो विरली वाई वई एक्को ॥३॥ (वही)                  |
| <del>\$</del> | विजयंतु अये कक्षानाकं नामां भ्रह्रपुरवस्थे।                      |
|               | ठउनोहय ध विषयो साहद् वहिन्त्र विश्वद्रह ॥४॥ (वर्षाः)             |
| R             | संते सय भुराए वे एक हो कहिल विन्ति ्युमिखया।                     |
|               | जाय रिम पुष्फयतं, तिविया तहा देवयक्तिम ॥                         |
|               | (अम्बृस्वामि चरित, सन्धि ५ का पारंमिक भाग)                       |
| 4             | व रसाग्ययच्डकं सत्तरिषुत्ते जिथेद शिरम्स ।                       |
|               | बिध्याका उववगका विक्कमका सस्य उपासी ॥                            |
|               | विक्रमिक्वकालाको स्नाइत्तरदसमयेषु वरिसाखं।                       |
|               | माइम्म सुद्धवक्ले दसमीदिवसम्मि संतम्मि ॥                         |
|               | सुधियं भायस्य परंपराप बीरेग वीरिकार् हं                          |
|               | बहुतस्य पसम्बन्धं पवरमिश्वं वरिष्रमुद्धियं ॥                     |
|               | (जम्बू स्वामि चरित, व्यन्तिम प्रशस्ति)                           |

वि० सं० ११०० है। नयनन्दी की 'सयल विहि विहाणक वन' नामक, एक ग्रन्य रचना भी उपलब्ध है। यह काव्य १८ सन्धियों में समाप्त हुआ है ।

पास चरित्तं—इस पार्श्वविति के रचनाकार भीषर या विवुध श्रीघर थे। यह बुध गोल्ह के पुत्र थे। श्रीघर ने इसकी रचना १२ सन्धियों में समाप्त की है। पद्य संख्या २५०० के लगभग है। प्रत्तुन पार्श्वविति से प्रतीत होता है कि इन्होंने एक अन्य प्रन्य चन्द्रप्रभचरित की रचना भी की थी, जो अद्याविष अनुपलब्ध है। कवि ने नहस्रसाहु की प्रेरणा से इस चिति प्रन्थ की रचना की थी। अन्तिम प्रशस्ति में नहल साहु का विस्तृत परिचय दिया हुआ है। इसका रचनाकास वि० मं० १६८६ अपहनवदि अध्यमी रविवार है।

परजुरण कहा (अद्युक्त कथा) — इसकी रचना महाकित सिंह ने की है। इसमें १५ सिल्थों द्वारा श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युक्तकुमार का चरित्र वर्णित किया गया है। महाकित सिंह गुर्जरवंश के थे। इनके पिता का नाम खुष रहहणा था छोर माता का नाम जिनमती। इस प्रत्य को रचना वम्हनवाह में हुई थी। प्रस्तुत प्रद्युक्त चरित की प्रथम आठ सन्धियों पंपाइय और देवण के पुत्र कित सिंह की बनाई हुई हैं और रोप की पूर्ति महाकित सिंह है द्वारा को गई। कवितर ने अपने गुढ अमृतवन्द्र आनार्य, तो माध्यवचन्द्र के शिश्य थे, के आदेश से इस चरित प्रस्थ का उद्धार किया। कित ने इस रचना में अपने समकालीन रखाधोरिय बल्जाल का उल्लेख किया है। सन् ११६१ विलित बहनगर प्रशस्ति से जात होता है कि बल्जाल की मृत्यु विश् स० १२०० से पूर्व हो चुकी थी; आतः प्रद्युक्तचित का रचनाकाल भी १२०० (विश् सं०) से पूर्ववर्ती सिद्ध होता है।

सुकुमाल चरित—प्रस्तुत चरित प्रन्थ के कर्त्ता श्रीधर किन हैं। प्रस्तुत रचना पद्ध क्यों छन्दोबद है एवं छः सन्ध्यों में समाप्त हुई है। श्रीधर ने वलड (श्रह्मदाबाद) नगर में राजा गोविन्दचन्द्र के समय में इनको रचना की थी। यह चरित वि० छं० १२० मगसिरकृष्णा ३ सोमबार को सम्पूर्ण हुआ। था।

- १ देखिए, पं॰ पामानंद शास्त्री का 'मपभंश भाषा के दो महाकाल्य' (मनेकान्स वर्ष १०, किरण ६) ।
- २ इय सिरिपास चरित्तं रह्यं बुहसिरिहरेगा गुजामरियं । श्रमुमविग्रयं मणोज्जं बहस्त नामेगा भज्येगा ॥ (पासचरित्तं की अन्तिम प्रशस्ति
- ३ (क) "कह सिद्ध हो विख्यंत हो विखासु. संवत्तव कम्मवसेश तासु"।

(पञ्जूबवा कड) अभितम प्रशस्ति

- (स) 'परकार्य परकृष्यं विहश्चंतं जेवि बद्धरियं ,'' (बही)
- ध महाकवि सिंह के विस्तृत पुरिस्तय के किए देखिए, धनेकास्त वर्ष ८, किरख १०, ११ में प्रकाशित पं∘ परमानन्द जी शास्त्री का 'महाकवि सिंह और प्रशुक्त चरित, शीर्षक क्षेत्र ।

बीर चरित—इत ग्रन्थ के रचयिता श्रीधर हैं। इन्होंने १० सन्धियों में प्रस्तुत वर्धमान काव्य का प्रण्यन किया। यह चरित जैसवालवंशीय साहु नेभिचन्द्र की प्रेरणा से लिखा गया था। भीधर ने इसके पूर्व शान्तिनाथ चरित तथा चन्द्रप्रभ चरित नामक दो काव्यों की रचना और की थीं। ग्रन्थ में रचनाकाल का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

सुलोचना चरित-पस्तुत रचना के प्रशेता देवसेन हैं। यह निविद्धिदेव के प्रशिष्य एवं विमलसेन के शिष्य थे। सम्पूर्ण रचना पद्ध हो, चौपाई, सिगाणी तथा सुजंगप्रयात मादि छ्रत्यों में प्रशित की गई है। इसकी सबसे वही विशेषता यह है कि आचार्य कुन्दकुन्द के गाया वद्ध सुलोचना चरित को ही देवसेन ने पद्ध हिया में क्यान्तरित किया है'। अय तक महासेन की सुलोचना कथा ही अनुपलक्ष कोटि के मन्धों में परिगाणित की जाती थी, परन्तु देवसेन के इस उल्लोख से आचार्य कुन्दकुन्द की एक और गाया वद्ध रचना साहित्य जगन् में प्रकाश में आई'! इसमें चतुर्मुख, स्वयंभू, पुष्पदन्त एवं मृगन आदि कियो का भी उल्लेख हुआ है। इस चरित प्रन्थ की रचना मग्मल नगरी में आवश्य शुक्ता चतुर्दशी बुधवार को समाप्त हुई। संवत् का कोई उल्लेख नहीं है। अतः निश्चित समय बतलाना अश्वस्य हैं। किर भी देवसेन नाम के अनेक विद्यानों की छान-बीन के पश्चान् पं० परमानस्द जी शाखें ने इन्हें बारह-तेरहवीं सदी का विद्यान निर्धारित किया है ।

ख्य क्रम्भोवएस—इसके रचिता अमरकीर्तिगणि हैं और इसमें चौदद सन्धियो द्वारा देव-पूजा, गुरूपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तर तथा दान—इन छह आवश्यक कर्त्तव्यों का मनोग्म हण्टान्त कथाओं के साथ उपदेश निबद्ध है। अमरकीर्ति माधुर संघीय मुनि थे, जिसकी परम्परा का

२ जंगादाबंधे आसि उन्तु, सिरि कुंदकुंदगाविका बिरुणु । सं प्रथम्हि पद्धविवद्धि करेमि, परिकिपि न गूठव आस्यु देमि ॥ तेव्यवि कद्द खड संसा सहंति, जे अस्युदेखि वसकृदि रिवर्णति ॥

(सुलोचना चरित्र की चन्तिम प्रशास्ति)

- ३ महासेनस्य मधुरा, शोकाकद्वार ग्रारिक । समा न वर्षिता के न वनितेव सुक्षोचना ॥ (हरिवंश पुराक)
- चरुगुद्द-सर्वश्र-पमृद्देदि र क्लिय तुद्दिय पुण्कयंतेन ।
   सुरसद्द-सुरदीप पर्वपीयं सिरिदेवसेयाया ।।

(सुक्रीयना चरित्र की अन्तिम प्रशस्ति)

प्र देखिए, समेकान्त वर्ष ७, किरच ११-१२ में प्रकाशित एं० परमागन्त्रकी शास्त्री की 'देवसेन का सुकोचना चरित्र' शीर्षक क्षेत्र ।

१ जिय विरह उ चरिंड दुषेहवारि संसासभन्त-मंताव-हारि । चंदप्पह-भंति जिखेसराहभन्त्रयक् मरीज दियेसराह ॥ तिहंबह विरयहि वीरहो जिखासु समस्ययबदिट्टकंचब तिखासु ॥ (वीर चरिड, सन्तिम प्रशस्ति)

उल्लेख उन्होंने आचार्य अमितगित से प्रारंग किया है। इनके पिता नागरवंशी गुणपाल थे और माता चिन्ती। प्रत्य की रचना गुजरात के महाकाठा प्रदेश के मोइह्य (गोधरा) नगर में वि० सं० १६४७ में हुई थी—और इसका प्रणयन उन्होंने अपने भाई अम्नावास की प्रेरणा से किया था। अमरक तिं ने अपनी अन्य सात रचनाओं का भी उल्लेख किया है, जिनमें से 'योमियाह चरिउ' महावीर चरिउ' एवं 'जसहर चरिउ' अपभ्रंश-काव्य प्रतीत होते हैं; परन्तु ये रचनाएँ अय तक अमाप्य हैं।

जिस्तृत्त चिरित्र—इस चरित प्रत्य के रचनाकार किन लद्मस हैं। इसमें ब्राईद् स श्रेक्टो के सुपुत्र रजनदत्त का मुन्दर चरित्र सुन्भित किया गया है। इसमें ब्रां सिन्धा है एवं पद्म-संस्था लगभग ४००० है। किन्न्य के पिता का नाम साहुता श्रेक्टी था, जो सात माई थे। यह त्रिभुवन गिरि के निवासी थे, परन्तु इन नगर के म्लेक्ज्याधिर द्वारा ब्राकान्त एवं नव्द-भ्रव्ट किये जाने से यह विज्ञरामपुर चले ब्राये, वहाँ किल्ह्या के पौत्र एवं जिनकर के पुत्र भीधर ने इन्हें स्थान ब्रादि की पूर्ण मुनिधाएँ प्रदान की। किन्न्य ने इन्ही श्रीवर की प्रेरणा से इसकी रचना की ब्रार इसे विव संव १५७५ में पौप कृष्ण पष्ठी रिनवार के दिन पूर्ण किया । प्रस्तुत जिनदत्त चिर्न्न में ब्राह्म के ब्राह्म का कालदान, श्री हर्ष एवं व्यास ब्राह्म ब्राह्म ब्राह्म ब्राह्म ब्राह्म का वार्यों एवं किया । उत्तुत जिनदत्त

खागुवयं राग्पई उ—इत अन्य के रचनाकार भी कित लद्भाग हैं। प्रस्तुत अन्य खाठ सन्धियों में समाप्त हुआ है और इसमें भावकीचित कर्त्तव्यों एवं अतों का हृदयमही कथाओं के साथ स्वरूप एवं अभाव वर्षित किया गया है। इसकी रचना खागरा प्रान्त में हुई थी, जब यमुना तटवर्ती चन्द्रयाह नगर (फीसेजाबाद) में चौहानवंशी राजा खाह्यभक्त शासन कर रहे थे। प्रस्तुत रचना वि०१० १३१२ में लिखा गई।

पन्द्रहरी शत.बदा में रह्भू" नाम के एक विशिष्ट प्रतिभाशाली कवि हो गये हैं। इन्होंने

१ देखिए, श्रीव डीगडाल जैन का 'अमरकीर्तिगिख और उनका बट्कमींपदेश (जैन-सिझान्त-भाग्कर, भाग २ में १९६२ ।

२ वणहसय सत्तरयं पंशेत्तरयं विकामकाल विहत्ततः। पठन वक्त रविवारह कृष्टि सहारह पूममासे समत्ततः॥ (विषद्त विरित्न प्रशास्ति)

श्विमकलंकु प्रकलंक चउमुद्दो, कासिदासु सिरिइरिस कमसुद्दो ।
 तथ िलासु कद्दव सु ग्रसरिम्, दोणुवाणु दैसाणु महरिसो ।
 पुण्तयंत सुसर्यभल्कको, वःहनीड सम्मद्द रसिक्काभो ॥ (दे० वद्दी, प्रारंभिक उत्थानिका)

४ देखिए, त्रो व ही शकास जैन का 'कवि सहमयकृत समुद्रात रानदीप' (जैनसिक्सन्त भास्कर भाग ६ प्रव सं १५५-१७७)।

प देलिए पं० परमानन्द शास्त्री का अपअंश भाषा के प्रसिद्ध कवि रह्यू (अनेकान्त) ५- १२ जनवरी १५४६। तथा महाकवि रह्यू (वर्षी अमिनन्दन ग्रन्थ) (वर्षीहीरक अयन्ती महोस्सव, सागर)।

अप्रभंश भाषा के अनेक महाकाव्यों एवं चरित प्रम्थों का प्रणयन किया है। कविवर ने अपनी काव्य रचना अधिकाशतः गोपाचल (ग्व.लियर) में की थी। उनका रचना-काल वि० सं० १४६७ से १५२१ तक माना जाता है। उनकी कांत्रिय उल्लेखनीय रचनाएँ ये हैं:—मेहेबर चरित्र, विद्यचक्तमाद्व, विरिवालकहा, पासणाह पुराणु, सम्मह जिन चरित्र, वजहह नरिज (पद्मचरित्र), सम्मत्तागुण निधाण, जसहर चरित्र, आदिपुराणु, खोमिपुराणु, पुरुषासव कथा, हरिवंशपुराणु, सुकुशोल चरित्र एवं जीवंधर चरित्र आदि।

रह्य पद्मावती पुरवाल वंश के थे। इन के रिता का नाम हिस्सिया था श्रीर माता का नाम विजयश्री। इनके गुरु भट्टारक यशः कीर्ति थे।

स्मिस्ताह चरित—प्रस्तुत चरित ग्रन्थ के रचनाकार लद्मण देव हैं। इनके पिता का नाम रख्ण था और यह पौरवाह कुल के थे। मालबदेश के अन्तर्गत गोनद नाम की नगरी में किय का जन्म हुआ था। प्रस्तुत चरितग्रन्थ का कव प्रण्यन हुआ इनका अप तक कोई सफ्ट उल्लेख उपलब्ध नहीं हुआ है। किव ने स्वयं ही यह अवश्य लिखा है कि—''मैंने आपाद शुक्ला' तृतीया को काव्य लिखा धर्म किया और चैत्र कृष्ण श्र्योदशी को समाप्त किया।'' किन्तु १५१० वि० सं० में लिखित इनकी एक प्रति से यह स्पष्ट है कि इसका निर्माण १५१० (बि० सं०) से पूर्व हो जुका था।

बाहुबिल चरित्र—प्रस्तुत चरित के रचिता धनरात हैं। इस काव्य की रचना १८ सिन्धियों में समास हुई है। धनरात के निता का नाम 'सुइडरभ' था और माना का नाम 'सुइडा'। इनके पितामइ 'मानेह' थे जो गुजरात देश के मध्य 'स्ट्रिशपुर' के निवासी थे। किवित धनपाल के गुरु का नाम श्री प्रभावन्द्र था, जो श्रीस्तर्कार्ति के पट्टर प्रतिष्ठित थे। यह काव्य जैसवालवंशीय, राज्य-मन्त्री श्रीसाह 'वासायर' जी की प्रेरणा से निर्मित हुआ और वि० सं० १५७४ वैशाल शुक्का त्रयं दशी स्वातिनक्षत्र में इसकी पूर्ति हुई। इसमें श्रानेक पूर्ववर्ती आवारों एवं किवियों का उल्लेख प्राप्त होता है।

संतिगाह चरिड रे—इसके रचनाकार महिंदु (महोचन्छ) हैं। इनमें तेरह सन्वियों में मगवान् शान्तिनाथ का चरित्र वर्णित किया गया है। कांच ने वाबर बादशाह के राज्यकाल में वि० सं० १५८७ में योगिनीपुर में इस क व्य की रचना की थी। इस्होंने अपनी गुक-परम्सा इस प्रकार दी है:—माथुरसंघ, पुरकरगण, यशाकीर्ति, मन । की दि एवं गुगानद्रपूरि।

पारहवपुराशु-प्रस्तुत पुराश के कत्ती भट्टारक यशाकीर्ति हैं। यशाकिर्ति काष्ठामंत्र के माथुरान्वय एवं पुष्करशक में भट्टारकमहस्त्रकीर्ति के उट्टार प्रतिष्ठित होनेवाले भ० गुख्यभद्र के

१ देखिए, पं॰ प्रमाणन्द शास्त्री का 'बपभ्र'श भाषा का शान्तिनाथ चरित । (भ्रानेकान्स, ५, ६-७, खुकाई-भगरत, सम् १६४२)।

शिष्य एवं सघु भाता थे। इन्होंने योगिनीपुर (दिल्जी) निवासी साहु बील्हर के पुत्र हैमराज की प्रेरणा से विक संग्रेटिए में पाएडवपुराणा की रचना की। इस प्रन्य की श्रान्तिम प्रशस्ति में हेमराज की बड़ी प्रशंसा की गयी है। उनमें परीर कारिता सस्यवादिता आदि सैकड़ों गुण विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त वह मुजतान मुवारकशाह के मन्त्रों भी थे । इन्होंने एक जिन चैत्यालय का भी निर्माण कराया था?।

यशः कीर्ति की दूसरी रचना 'इरिवंशापुराणु' है। इसमें १३ सन्ध्याँ हैं श्रीर वि० सं० १५०० में लिखकर समाप्त हुई। श्राप्रवालवंशी साधु दिवड्दा की प्रेरणा से इस पुराण का प्रणयन किया गया; श्रातः इसका नामाञ्चन इन्हीं के नाम से हुआ है।

इनकी एक वीमरी रचना (चंद्रपह चरिउ) भी वतलाई जाती है जो ११ सन्थियों में समाप्त हुई है एव हुवड हुल के कुमार निह के पुत्र सिद्ध राल को प्रेरणा में लिखी गई है। किन्तु गुरुपरम्पर, रचनागत देश-भेद ग्रान्द के काम्ण इसे भण्यशःकीर्ति की रचना स्वीकार करना ग्रासंदिस्थ नहीं है ।

श्चामर से ग्राचित उच्च का व्या के रचित्रता किन मिशा कराज हैं। इनके पिता का नाम अहसूरा था श्रीर गुरु का नाम श्री पद्मतन्द । राइनक निवासी चौधरी देवराज की प्रेरणा से इस प्रनथ का प्रणयन किया ग्राचा था। विश्व संश्रीर चैत्र गुक्का पंचमी शनिवार के दिन प्रस्तुत रचना समाम हुई। इसर्ने मुनि श्रीमर्थन का चित्र वही मुन्दरवा से विश्व किया ग्राचा है।

कविवर मिण्डिकराज की एक अन्य कृति भी उपलब्ध है, जिसका नाम है 'नाथकुमार चरिउ' प्रस्तुत काव्य में नी सन्धियों द्वारा न'गकुमार का चित्र गुक्कित किया गया है। पद्य संख्या ३३०० है। बिठ सं० १४७६ काल्ग्नशुक्का नयमी को इनका समानि हुई।।

सेशिय चरित—इस काव्य के कर्ता जयमित्र इत हैं वर्धनानकाव्य की रचना ११ सिवयों में की गई थी; परन्तु पूर्व की यांच मन्धियों उन्तवन नहीं हुई हैं। प्रस्तुत 'सेशिय चरित्र' अपने आप में एक सम्पूर्ण रचना है तथा इसे देवस्य के तुत्र संवर्धधा होलिवर्ग के कर्णाभरण स्वरूप जिल्ला गया है। रचना में निर्माण-काल का कोई उल्लेख नहीं हैं।

१ सुरतान ममारख तबहं : उजे, मंतित्वो थिउ पिय भार करते ।--(पायडवपुराख प्रशस्ति)

२ जेगा करावड जिया चेवाबाउ, पुरुषहंड विड ग्य पर कालउ ,-(वनी)

३ देखिए, पं॰ परमानन्द शास्त्री का 'भट्टारक यशःकीति । (जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १३ किरख २, जनवरी, सन् १९४३)।

४ देखिए, पं परमानन्त् जी शास्त्री का 'सोलहर्ती शताब्दी के दी अपश्रेश काव्य' (अनेकान्स, वर्ष १० किरच ४)।

प्र वेखिए, प्रो॰ हीराजाक जैन का 'अपभंश भाषा भीर साहित्य' (नागरी प्रचारिकी पत्रिका, वर्ष प्र० अक्क २-४, ४० १२०)।

पासणाह चरित-प्रस्तुत चरित-प्रत्य के रचिता किन श्रमवाल हैं। यह एक श्रपूर्ण रचना है जो छठो सन्धि के तीनरे कड़वक के मध्य से प्रारंभ होकर तेरहवीं सन्धि में समाप्त होती हैं। परन्तु सन्ध्यन्त की पुष्तिकाश्रों से प्रतीत होता है यह काव्य में रचनाकाल का कोई निर्देश नहीं है। परन्तु सन्ध्यन्त की पुष्तिकाश्रों से प्रतीत होता है यह काव्य संचाधिय सोणिय के कर्णाभरणहरूका निर्दित किया गया था।

मयणपराजय चरिड — रूपकारमक शैली में लिखा गया यह एक विशिष्ट काव्य है। इसके कर्ला चक्कदेन के पुत्र हरिदेन हैं। इसमें रचनाकाल का कोई राष्ट्र उल्लेख नहीं है; परन्तु अनुमानतः यह बारहवीं तेरहनीं शताब्दों की रचना है। प्रस्तुत रचना पाँच सन्धियों में समाप्त हुई है। इसमें जिनराज द्वारा किये गये मदन पराजय का विचार अनेक रूपकों के आधार पर बड़े ही आकर्ष के दंग से हुआ है। नागदेन ने अपने संस्कृत 'मदनपराजय' का प्रण्यन प्रस्तुत रचना के आधार पर ही किया है'।

सयस जूडक — बुड्नरायकृत यह एक रोचक काकात्मक प्रयन्थ है। इसमें भगवान् पुरुदेव द्वारा किये मदनरराजय का बहुत सुन्दर ढंग से वर्णन किया गया है। इस काव्य की रचना विश् संश् १५=६ आहियन शुक्ला प्रतिपद्, शनिवार, इस्तनज्ञ में हुई।

मृगाङ्कतेला वरित्र — प्रस्तुत काञ्य के प्रणेता कित्वर भगवती दास हैं। इतर्वे चन्द्रलेखा एव सागर चन्द्र के चरित्र का वर्णन करते हुए चन्द्रलेखा के शीख बत का माहारम्य श्रामिनन्दित किया गया है। किव ने इस काञ्य को हिसार नगर के भ० वर्ष मान के मन्द्रिंग में वि० सं० १००० में सम्पूर्ण किया।

भगवती दास की दो अन्य रचनाएँ भी उपलब्द हैं। एक 'श्रीतासतु' है और दूसरी 'अने कार्य नाम माला'। 'सीतासतु' एक विस्तृत एवं रोचक रचना है। इसमें मन्दोदरी मीता के पश्तीचर रूप में सीता के दहतम सतीत्व का वहा मुन्दर चित्रण हुआ है। इसका रचना काल विश् मंग्रे १६८४ है। 'सीतासतु' को प्रश्नीस्त से स्वय्ट है कि पंग्रे भगवती दाप जी बृद्धिया (अश्वःला) अन्य के निवासी ये एवं भट्ट एक गुरु वन्द्र के प्रशिष्य तथा भग्न सर्कत वन्द्र के शिष्य —भग्न महेन्द्रसेन के शिष्य ये ।

मैनपुरी के दि॰ जैन वड़ा मन्दिरके शास्त्र-भगड़ार में विद्यमान तथा वि॰ सं॰ १५८० में स्वयं कविवर भगवती दास भी द्वारा लिखित एक गुटकामें कविवरकी निस्ताङ्कित श्रन्य स्वताएँ भी लिनिवद्ध हैं

१ देखिए, (बही) ।

२ देखिए, भी राजकुमार जैन द्वारा सम्यादित मद्नपराजय (भारतीय आनपं ठ काशी) की प्रस्तावना पुरु संरु ४६।

३ देखिए, धो० राजकुमार जैन द्वारा सम्मादित मदन पराजय की प्रस्तावना पूर्व सं० ५० ।

७ ''नगर बृदिए वसै भगोती, अनवभूभि है आसि भगोती । अप्रवासकुत वंसक गोती, पंडित पद जन निरस भगोती ।'' —(सीतासत्त, प्रशस्ति)।

(१) दंहाणा रास, (२) यनजारा, (३) श्रादत्तिव्रतंशसा, (४) पखनाहे का रास, (५) दसला-खणीरासा, (६) श्रनुयेद्धा-भावना, (७) खीच ही रासा, (८) श्रानन्तच दुर्दशी चौपाई, (६) सुगंधद-श्रामीकथा, (१०) त्रादिनाथ शान्तिनाथ विनती, (११) समाधीरास, (१२) श्रादित्यवार कथा, (१३) खुनड़ी मुक्तिरमणी, (१४) योगीरासा, (१५) श्रानथमी, (१६) मनकर हारास, (१७) बीर जिनेद्रगीत, (१८) रोहिणी व्रतरास, (१६) दमाल राजमती नेमीसुर श्रीर (२०) दमाल सञ्चानी।

छन्दः शास्त्र—इसके प्रखेता कविवर राजमल्ल पाष्टे हैं। कविवर आचारशास्त्र, अध्यातम, काव्य एवं न्याय के प्रकारह पंडित थे। छन्दः शास्त्र पर भी इतका अधायारण अधिकार था। प्रम्तृत छन्दः शास्त्र संस्कृत अपभंश एवं हिन्दी का मिश्रणात्मक एक निराला छन्दोनंथ है। किविवर ने नृप्त भारमल्ल के लिए इसकी रचना की यी। भारमल्ल श्री मालवंश के प्रतापी भायकरस्त थे। नागीर देश के संवाधियति थे और बादशाह अकवर के समत ही साकंभरी (संवर) के शासनाधिकारी थे। इस छन्दोग्रन्थ में अकवर के समकालीन अनेक एतिहासिक घटाना श्री का उल्लेख मिलना है।

कविवर राजमलन जी भष्टारक हेम बन्द्र जी काष्टासंबी के श्राम्नाय में थे। इनकी (१) पंचाध्यायी (२) लाटी संहिता (३) जम्बूस्वामिवरित्र तथा (४) श्रध्यात्मकमन्त मार्तग्रह नामक महत्वपूर्ण च'र रचनाएँ श्रोर भी उपलब्ध हैं।

## अपभ्रं दा का कथा साहित्य

भारतीय वाङ्मा में कथा माहित्य का एक अपना निराला स्थान है। साहित्य का यह एक ऐसा श्रङ्ग है, जिनमें जीवा के प्रत्येक रूप की अभिज्यञ्जना विद्यमान है। यहां हम अपभंश के कथा साहित्य का एक मंद्धिन निवरण दे रहे हैं।

कथाकोश—प्रश्ति कथाकंश के रचनाकार श्रीचन्द्रमुन है। यह सहस्रकीर्त के प्रशिष्य एवं बीरचन्द्र के प्रथम शिष्य थे। श्राप्त्रंश भाषा का यह एक बृश्त् कथाकोश है। इसमें जैन कथाओं का वहा सुन्दर एवं विस्तृत चित्रेचन है। यह प्रन्थ ५३ सन्धियों में पूर्ण हुआ है। प्रन्थक'र की श्रान्तिम प्रशस्ति में प्रतीच होता है कि कथाकार ने असाहर लपुर के भाषाट बंशी सज्जन के पुत्र और मूलराज नरेश के गोष्टिक कृष्ण के लिए इसकी रचना की थी। इस कथा-कीश का प्रस्त्रंग विष् सं ११२३ में हुआ, जिस समय कर्ण नरेन्द्र भीवालपुर में शासन कर रहे थे।

धन्मपरिकला-इस प्रनथ के रचिवता कविवर हरियेख हैं। यह मेवाइ निवाशी खुक्कइ वंश के गोवर्धन तथा गुर्ख रती के पृत्र थे। यह चित्तोड़ छोड़ कर श्रचतपुर चले आये और वहीं

१ देखिए, वाब् कामता प्रसाद जैन का 'हिन्दी जैन साहित्य का संक्षित इतिहास' (प्र० सं० १०१ तथा २५०, २५१)।

पर इन्होंने प्रस्तुत घम्मपरिक्का की रचना की । विश् सं ० १०४४ में पश्चिया छुन्द में इस ग्रन्थ को निबद्ध किया गया । इसमें मनोवेग ने पवनवेग को अनेक शिक्षाप्रद आख्यानों एवं सैद्धान्तिक उपदेशों द्वारा सुदृढ़ जैन अद्धालु बनाने का प्रयस्न किया गया है । जयरामकृत प्राकृत 'घर्म-परीद्धा' का भी इसमें उल्लेख है, जो अब तक प्राप्त नहीं हैं । ग्रन्थकार ने इसमें अपने पूर्ववर्ती चतुमु ख, स्वयंभू और पुष्टदन्त का भी प्रशंसात्मक उल्लेख किया है ।

अविसयत्तकहा '-- प्रस्तुत प्रन्य के कर्ता धनपाल हैं। किन के निता का नाम महेरवर या और माता का नाम धनशी। यह धक्कड़ वंशीय थे। किन के काल-निर्णय के सम्बन्ध में कोई पुष्ट प्रमाख उपलब्ध नहीं है। डा० याकोबी इस प्रन्य का रचनाकाल दसवी शताब्दी अनुमान करते हैं। इस रचना में श्रेडियुत्र मिबब्यदत्त का चरित वर्णन किया गया है। निमातृ आता के द्वेष के कारण किस प्रकार भनिष्यदत्त असहा कष्टों को केनता है और किस प्रकार अन्त में अपने असीम धैर्य एवं पराक्रम से समस्त नाधा-निष्नों को दूर करता हुआ आधे कुक राज्य का अधिकारी बन जाता है। इन बान का प्रस्तुन रचना में नड़ा हो हर्यग्राही वर्णन हुआ है।

भविसयत्त पंचमी कहा — प्रस्तुत कथाग्रन्थ के रचियता श्रीधर हैं। इन्होंने चन्द्रवाड नगर में स्थित माहुर कुलीन नारायण के सुपुत्र सुरष्ट्र साहु की प्रेरणा से इनकी रचना की थी। यह रचना साहु नारायण की उत्नी 'रुपिणी' के नाम से ब्राह्मित है। इसका रचनाकाल वि० सं० १२३० है।

पुरंदर विद्याणकहा—इन रचना के कर्ता महारक ग्रमरकीर्ति हैं। प्रत्यकार ने इसमें अपने आपको 'मुनि' 'गिणि' और 'स्रि' उपाधियों से उल्लेखित किया है। इससे प्रतीत होता है कि वह एरवास के पश्चात् मुनि हो गये थे। यह माथुरसंघी चन्द्रकीर्ति के शिष्य थे। इन्होंने जिस गुद-परमरा का परिचय दिया है उससे यह ग्राचार्य ग्रमितगति की परम्परा के निश्चित होते हैं। ग्रमरकीर्ति ने गुजरात देश के 'महीयहु' प्रदेशवर्ती गोदहय (गोधरा) नामक, नगर में श्री श्रम्यम जिन चैत्यालय में भाद्रपदशुक्ता चतुर्दशी वि० मं० १२८७ के दिन 'घट्कमों रदेश' नामक प्रन्य की रचना की थी। इसमें उन्होंने—नेमिनाथ चरिड, महावीर चरिड धर्मचरित टिष्या, मुभाषितरस्त्रनिधि, भर्मो रदेशच्ड्रामिशि एवं भाष्यपद्देव नामक ग्रन्य प्रत्यों के भी रचित करने का उल्लेख किया है। रचनाकार ने 'पुरंदरविद्याणकथा' एवं 'पट्कमों रदेश' होनों ही रचनाएँ ग्रपने लघु बन्धु ग्रम्या प्रसद के निमित्त से तैयार की थी।

चंद्रशाख्यहोकहा—इस कथा के कर्ता कवि सद्मया ग्राथवा 'साख्' हैं; परन्तु इन्होंने ग्रापनी गुद-परम्परा का कोई परिचय नहीं दिया है। फलतः यह कहना कठिन है कि प्रस्तुत कथाकार किस गुद-परम्परा से सम्बन्धित थे।

१ इस प्रम्य के दो संस्करण प्रकाशित हो जुके हैं। एक डा० इमन बाकोबी द्वारा सम्था-दित होकर वर्मन सुमिका एवं अनुवाद सदित (जर्मनी सन् १९१८) और बूसरा भी सी० डी० द्यास द्वारा सम्यादित होकर गायकवाइ भोरियंडस सीरीव संक्या २२ में (बड़ीदा, सन् १९२६)।

शिक्तरपंचमी विद्वाण्कहाण्क — प्रस्तुत कथाकार भट्टारक विनयचन्द्र हैं जो माथुरसंबीय भट्टारक बालचन्द्र के शिष्य थे। प्रस्तुत विनयचन्द्र विक्रम की तेरहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध आचार्यकल्प विद्वान् पं० आशाधर के समकालीन विनयचन्द्र से भिन्न हैं; क्योंकि वह सागरचन्द्र सुनि के शिष्य थे। निर्भरपंचमी कथा के कत्तां विनयचन्द्र इनके बाद के निद्वान् मालूम हाते हैं। इनकी दो रचनाएँ और उपलब्ध हैं—एक 'न्तृन्हीं' और दूसरी 'कल्याण्कशासु'। इनमें से प्रथम रचना में ३३ पद्य हैं और दूसरी रचना 'कल्याण्कशासु' में जैन तीर्यक्करों की पंचकल्याण्क तिथियों का वर्णन किया गया है। जिस गुटके में उक्त दोनों रचनाएँ निश्विद्ध हैं, वह वि० सं० २५७६ में मुनपत नगर में सिक्तन्दरशाह के पृत्र इत्राहोम के राज्य में लिखा गया है। विनयचन्द्र का आविर्भावकाल यदि इस निधि से सी रेट्रसी वर्ष पूर्व माना जाय तो इन्हें विक्रम की चीदह या पन्द्रहवीं शताब्दी का विद्वान् अनुमानित किया जा सकता है।

निद्युहसत्तमी कहा तथा नरयउतारी विहि—प्रस्तृत दांनी कथाश्री के प्रेणता मुनि बालचन्द्र हैं जो मुनि उदयचन्द्र के शिष्य थे। कथाकार के मुनिश्चित समय की सूचक साधन सामग्री उपलब्ध नहीं है, खतः ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह कब और कहां हुए ?

जिनरनित कहा और रिविष कहा—हन दोनों कथा हो के कर्ता भट्टारक यशःकीर्ति हैं।
यह गुग्रकीर्ति के शिष्य तथा लघुआता थे यशःकीर्ति द्यपने समय के बहुत खब्छे विद्वान थे।
इन्होंने सं० १४८६ में विद्युप श्रीपर के संस्कृत भविष्यदत्त चरित्र तथा अपभ्रंश भाषा के सुकुमाल चरित्र की प्रतिया अपने ज्ञानावर्ण कर्मच्यार्थ लिखवाई थीं। महाकवि रह्भू ने अपने (सन्मह जनचरित्र) की प्रशस्ति में यशः कीर्ति का निम्न शब्दों में उल्लेख किया है—

"भडव कमल सर वोह पयंगो, वंदिवि सिरि जस कित्ति असंगो।"

किनियर रह्भ ने स्वयं यशः कीर्ति एवं इनके शिष्यों की प्रेरणा से अपनेक प्रत्यों की रचना की की है। यशः कीर्ति ने स्वयं अपना 'पायदन पुराणा' कि० सं०१५४७ में अप्रवालवंशी साहु वीस्दा के पुत्र हैमराज की प्रेरणा से लिखा था। 'इरिवंश रूराणा' की रचना नि० सं०१५०० में साहु दिवहुं। की प्रेरणा से की थी। साहु दिवहुं। भी अप्रवाल थे और उनका गोत्र गोपाल था। इनकी तीसरी रचना 'आदिस्पनार कथा' है। आंर चौथी 'जिनसित्र कथा' जिसमें शिवसित्र कथा की पद्धति पर जिनसित्र के अत का माहात्म्य अंकित किया गया है। इनके अतिरिक्त 'चन्द्रपह चरिउ' नामक एक अन्य अपभंश रचना है, जिसके कर्ना भी यशः कीर्ति है परन्तु यशःकीर्ति नाम के अनेक विद्वान् होने के कारण यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि यह यशःकीर्ति मस्तुत यशःकीर्ति ही है।

आयाथमी कहा-प्रस्तुत कथा की रचना सुप्रसिद्ध किन रहभू ने की है। यह पण्ड्रहर्वी शताब्दी के उत्तरार्क एवं सोलहर्वी शताब्दी के प्रारंभ के निद्वान् थे। इन्होंने ग्वासियर के तोमरवंशी राजा हूंगर सिंह के और उनके पुत्र कीर्तिसिंह के राज्यकाल में अनेक अन्थों की रचना की है तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा भी कराई है। प्रतिष्ठाचार्य के नाम से भी यह विख्यात रहे। रचनाकार ने प्रस्तुत कथा में राजिभोजन के दोशों एवं रोगों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यहस्थ को दो घड़ी दिन रहने पर भोजन कर लेना चाहिये; क्योंकि सूर्य के तेज मन्द होते ही हृदय कमल संकुचित हो जाता है। प्रस्तुत रचना में धार्मिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही हिन्द खाने सोजन का निषेध किया गया है। कविवर ने लिखा है:—

"जि रोय दलदिय दीण आणाह, जि कुट्ट गलिय कर करण सवाह। दुह्म्मु जि परियण वम्मु आणेहु, सु-रयणिहिं भोयणु फलु जि मुणेहु॥=॥ घड़ी दुइ वासक थक्कइ जाम, सुभोयणु सावय भुंजहि ताम। दिवायक तेउ जिज संदउ होइ, सकुच्चइ चित्तहु कमलु जि सोइ॥६॥

पुर्यासव कहा-प्रस्तुत कथा के रचिता किविया इध्यू हैं। इस में १३ सिन्धयों हैं। जिनमें पुर्य का आसव करनेवाले ब्रतों की कथाएँ निवद हैं। इस कथा-प्रन्थ की रचना किव रह्यू ने महाभव्य साहू नेमिदास की प्रेग्णा से की है।

ज्यायमी कथा (दितीय)—प्रस्तुत कथा के कर्ता कवि इतिचन्द हैं। इनका विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है। केवल इतना उल्लेख मिलता है कि यह अप्रवाल कुलोत्पन्न थे। यह कथा कविवर रह्म की कथा से वड़ी है और १६ कड़वकों में समाप्त हुई है। इसमें राजि-भोजन के दोषों का चित्रण करते हुए उसके परित्याग का सुन्दर उरदेश दिया गया है।

अर्णतवयकहा आदि १४ कथाएँ—इन कथाश्रों के रचिता भट्टारक गुणभद्र हैं। यह माथुरसंघी मट्टारक मलयकीर्ति के शिष्य ये और अपने उक्त गुढ़ के बाद गोपाचल के पट्टपर प्रतिष्ठित हुए थे। इनके द्वारा विरचित निम्नाङ्कित १५ कथाएं पंचायती मन्दिर देहली के गुड़का नं १३ तथा १४ में लिखित हैं। प्रस्तुत गुड़का वि० सं० १६०२ में आवख शुक्रा एकादशी सोमवार के दिन रोहतक नगर में पातिसाह जलालुद्दीन के राज्यकाल में लिखा गया है। कथाशों के नाम ये हैं:—

(१) श्रायांतवयकहा (२) सवयावारसिविहासाकहा (३) पक्लवह कहा (४) खाइपंचमीकहा (५) चंदायसावयकहा (६) चंदसस्विहीकहा (७) सारय उतारी बुद्धारसकहा (८) सि इहसत्तमी कहा (६)

श्रम संबस्तरेऽरिमन् भी मृपविक्रमादिखराज्यात सं० १६०२ वर्षे भावसमुदी ११ सोमवासरे रोहितास श्रमस्थाने पातिसाहज्ञकावदी (जवाहुई।न) राज्य प्रवर्शमाने ॥वा।

म उडरुत्तमीकहा (१०) पुष्पंजित्तवयकहां (११) रयनत्तयविहाण्यकहा (१२) दहलकल्लाय्ययकहा (१३) लाह्यवयविहास्यकहा (१४) सोलहकारस्यवयविहि (१५) सुयंभदसमीकहा ।

उहिलाखित कथाओं में से नं० १, १० और १२ कथाओं की रचना ग्वालियर के जैछवालवंशी चौधरी लच्मण सिंह के पुत्र पंडित भीमसेन के अनुरोध से हुई है। नं० २ तथा १३ की कथाएँ ग्वालियर निवासी संघरति साहु उहरण के जिन मन्दिर में निवास करनेवाले साहु सारंगदेव के पुत्र देवदास की प्रेरणा से लिखी गयीं और नं० ७ की कथा गोपाचल निवासी साहु बीधा के पुत्र महजाल के अनुरोध से लिपिवड की गई। शेष नौ कथाओं की रचना में किन महानुभावों की प्रेरणा निमित्त रही, इसका कोई साब्द उल्लेख नहीं है।

भट्टारक गुराभद्र का समय १६ वी शताब्दी का पूर्वार्घ है; क्योंकि नं० १५०६ की 'धनपाल पंचमी कथा' की प्रशस्ति है से स्पष्ट है कि उस समय ग्वालियर के पट्टपर भट्टारक हेमकीर्ति विराजमान थे। श्रीर जिस समय 'हानार्णव' की प्रतिलिखी गई वि० सं० १५२१ में राजा कीर्ति, सिंह के राज्य में प्रस्तुत गुराभद्र विद्यमान थे ।

सोखनई विहासकहा-प्रस्तुत कथा के रचनाकार है-श्रीविमलकीर्ति, जिनकी गुर-परम्परा आदि का कोई परिचय उपलब्ध नहीं है।

सुयंधद्समां कहा—इम कथा के कत्तां कविवर देवदत्त हैं। कविवर देवदत्त का किस गुद-पश्मरा से सम्बन्ध वह स्त्रीर वह कब हुए ब्रादि वातों के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

रिवव उकहा स्त्रीर अर्णतवयकहा—इन दोनों कथा स्रों के रचिता मुनि नेमिचन्द्र हैं जो माधुरसंघ में प्रख्यात मुनि रहे हैं। नेमिचन्द्र नाम के स्रनेक विद्वान् हो गये हैं, स्रतः प्रस्तुत कथाकार की गुरु-ररम्परा स्नादि के सम्बन्ध में स्नामी स्पष्ट संकेत नहीं किया जा सकता।

इनके सिवाय 'अर्थातवयकहा' तथा 'मुक्तावलीविद्यास्त नामकी दो कथाएँ और उपलब्ध हैं, जिनके कर्ता आदि का पता नहीं है ।

#### अपभ्रश के खएड काव्य

अपभंश-साहित्य में उसके खगड़ कः व्यों का एक स्वतन्त्र स्थान है। इनकी कथावस्तु विविधमुखी है। कुछ ऐतिहासिक तथा स्तुतिप्रधान है तो कतिरय आख्यानात्मक एवं सैद्धान्तिक संलापात्मक और उपदेशात्मक रचनाएँ भी इनमें उपलब्ध होती हैं।

हम यहाँ ऐसे ही खरह-काव्यों का संख्रित विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

१ देखिए 'धनपास पंचमी कथा' की खेसक प्रशस्ति, कारंजाप्रति ।

२ दे॰, 'इयन्तर्गव' आरा प्रति की संस्रक प्रशस्ति।

३ कथा-साहित्य की जिन्तृत जानकारी के लिए देखिए, पं॰ परमानन्द जी का 'जैन अपभंस का कथा साहित्य' (अवेकान्स वर्ष ८, किरच ६, ७ सन् १६४६)।

कुमारपालप्रतियोष '-इतके रचनाकार भी कोमप्रभ हैं और रचनाकाल वि॰ सं॰ १२४१ है। इतमें 'जीवमनःकरखसंलापकथा' 'स्थूलमद्रकथा', 'द्वादरा भावना' तथा 'स्फुट पद्य' सुप्रथित हैं।

इनमें से 'जीवमनः करण्यं लापकथा' एक रूपकात्मक काव्य है, जिसमें इन्द्रियों की निरंकुश प्रकृति को सेकर जीव और मन के पारस्परिक आह्वाद का सुन्दर चित्रण हुआ है। दूसरे में स्थूलभद्र की जीवनी गुंफित है। तीसरे में बाग्ह मावनाओं का वर्णन है और चौथे में कतिपय सुमापित पद्यों का। 'प्राचीनगुर्जरकाव्यसंग्रह', 'अपभंशकाव्यत्रयी' और 'ऐतिहासिक जैनकाव्यक्ष संग्रह' में आपभंश भाषा की अनेक स्फूट रचनाएँ संग्रहीत हैं।

'प्राचीनगुर्जरकाव्यसंग्रह' में चीवह पद्यात्मक रचनाएँ हैं ख्रीर सात गद्यात्मक। ये रचनाएँ तरहवीं चीवहवीं शताब्दी की हैं ख्रीर गद्य साहित्य के क्रांमिक विकास के ख्रध्ययन के लिए इनका बढ़ा महत्व है।

प्राचीन गुजराती गद्यसंद्रभे — अपभ्रंश गद्यसहित्य का यह एक विशाल एवं महत्त्वपूर्ण संग्रह है। इसमें चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी की लगभग सौ लघुकाय स्कृट गद्य रचनाएँ संग्रीत हैं। प्रायः समस्त रचनाएँ जैनकथानक एवं ध्रमेंपदेश आदि पर आधारित है।

'ऐतिहासिक जैन कान्य संमह'—जैन गीति-कःव्यों का एक मुन्दर संग्रह है। इसमें हैकड़ों ऐते गीत संग्रहीत हैं जो एक समय बड़े लोकप्रिय रहे होंगे। इन गीतों का विषय भक्ति एवं पुषय पुरुष गुख-स्तवन है। इनमें धार्मिक प्रभावना प्रतियादक अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के उल्लेख भी सिम्निहित उपलब्ध होते हैं। प्रस्तुत मंग्रह चार भागों में विशक्त है।

भरत-बाहुवित-रास - प्रस्तुत कान्य के रचयिता शानिभद्रस्रि है। यह एक पौराणिक खगडकान्य है, जिसमें भरत-बाहुवित के जीवन संदर्ष का सुन्दरता के साथ चित्रण हुआ है। इस कान्य का रचनाकाल वि॰ सं॰ १२४१ है।

शालिभद्रसूरि°—की एक अन्य रचना भी उपलब्ध है, जिसका नाम 'बुद्धिरास' है। श्रीजम्बूस्वामीरासा—इस काव्य के कर्ता श्री महेन्द्रस्रि के शिष्य श्री धर्मकीति है। इसमें अन्तिम केवली श्री जम्बूस्वामी के जीवन वृत्तका वड़ी सजीवशैली में वर्णन किया गया

१ लुडाविग बास्सडार्फ का दी कुमारपास प्रतिबोध (हेमवर्गर्भनी ,सन् १६२८)।

२ गायकवाद भोरियंटस सीरीज, बद्दीदा, सन् १९२०।

३ वही, सन् १६२०, सम्यादक भी भट्टाचार्य ।

ध सम्पादक श्री धागरचन्द्र नाइटा तथा भैंबरलाख नाइटा (क्लक्सा, सं० १९६४)।

प् सम्पादक मुनि जिनविजय (गुजरात विद्यापीठ, चडमदाबाद, सं १६८६)।

६.७ इन दोनों काव्यों के विशेष प्रध्यथन के किये देखिये, 'भारतीय विधा' भारतीयविद्याभयन, बन्बई), वर्ष २ भक्न १ ।

#### है। इसका रचनाकाल वि• स॰ १२६६ है'।

रेवंतिगिदि रासा—इस काव्य के प्रेशोता वस्तुवाल मन्त्री के गुरु विजयसेनसूरि हैं। इसमें गिरिनार का ग्रीर वहाँ के जैन मन्दिरों के जीशोंद्वार का वर्श्यन है। प्रस्तुत काव्य का रचनाकाल वि० सं० १२८८ है।

नेमिनाथ चाउपई—इस काव्य के रचियता श्री रत्न सिंह के शिव्य विनयचन्द्र सूरि हैं। इसमें श्री नेमिनाथ जी को लच्य में रखकर राजीमती एवं उनकी सिंखयों के पारस्परिक संलाप का हृदय-प्राही चित्रण हुन्ना है। इसका रचनाकाल विकम की तेरहवीं शताब्दी का अन्तिम माग है।

उपएसमाला कहाण्य छुप्पय — प्रस्तुत काव्य के रचयिता भी उक्त त्रिनयचन्द्र सूरि हैं। धर्मदात गिंग विरिचित प्राकृत 'उपदेश माला' का अनुवाद स्वरूप यह काव्य है। यह रचना ⊏१ छुप्पयबद्ध है।।

सात होत्रिरास — यह कान्य अपने कर्त्ता के सम्बन्ध में मौन है। इसमें जिन मन्दिर, जिन प्रतिमा, ज्ञान, माधु, माध्वी, आवक एवं आविका इन सात पुराय खेत्रों की उपासना क वर्णन किया गया है। इसका रचनाकाल विश् संश्री १३२७ है।

संघपित समरारास — त्रणहिल्लपुर पटन के क्रोपवाल शाह समरा संघपित ने वि० सं० १३७१ में अगिषान इन्य राशि लगाकर शत्रुक्तय तीर्थका उद्धार किया था। प्रस्तुन धार्मिक प्रभावना का निरूपण ही इस कान्य का विषय है। इसके रचिता नागेन्द्र ग्रम्थ के क्राचार्य पासड सूरी के शिष्य जम्बदेव हैं।

गौतमरासा—इस काव्य के प्रणेता श्री उदयर्वत या विजयभद्र है। इसमें श्री गौतमस्त्रामी का संज्ञिप्त जीवनवृत्त वर्णित है। रचनाल वि० सं०१४१२ है।

क्कान पंचमी च उपई—प्रस्तुत काश्य के रचयिता जिन उदयणिर के शिष्य एवं ठक्कर माल्डे के पुत्र विद्वणू हैं। इसमें श्रुत पञ्चमी का महालय प्रतिपादित किया गया है। रचना का समय वि० सं० १४२३ है ।

धर्मदत्त चरित्र-इम काव्य के कर्ता दयासागर सूरि हैं। इसमें वर्मदत्त का चरित्र म क्रित

१ देखिये, 'डिन्दी जैन साहित्य का इतिहास' (श्री नाधुरामजी प्रेमी), पृ० सं० २५।

२ देखिये, वही, पृ० सं० २६।

१ देखिए, 'हिन्दी जैन साहित्व का इतिहास', (श्रीनाथ्रामजी प्रेमी) पूर संर २०।

४ देखिए, वही।

५ देखिए, वही, ए० सं॰ २६।

६ देखिए, वही, पु॰ सं॰ ३०।

७ देखिए, वही, पुरु सं ३२।

८ देखिए, वही, पू० सं० ३३।

#### किया गया है। रचनाकास वि० २० १४८२ है।

स्नितांग चरित्र—प्रस्तुत काव्य के रचियता शान्ति सूरि के शिष्य ईश्वर सूरि हैं। मगडप-दुर्ग (मांडलगढ़) के बादशाह ग्यासुद्दीन के पुत्र नासरूद्दीन के समय विश् सं १५२१ में, मिलक माफर के पष्टचर सोनाराय जीवन के पुत्र पुज मन्त्री की प्रार्थना से इस काव्य की रचना हुई ।

सारसिखामन रासा॰ —इस कान्य के रचनाकार जयसुन्दर सूरि के शिष्य संवेगसुन्दर उपाध्याय हैं। इसमें ऋदिंसा, रात्रि भोजन त्याग, ऋभद्यभद्यश्य निषेध ऋादि धार्निक एवं नैतिक शिचाकों का समावेश है। प्रस्तुत रचना २५० पद्यों में समाप्त हुई है। रचना का समय वि० सं० १५४८ है।

यशोधर चरित्र • — इस काव्य के रचिता गौरवदास हैं। यह फलोंदू ग्राम निवासी जैन विद्वान थे। रचनाकाल वि० सं० १५८१ है।

कृष्ण चरित्र — प्रस्तुत काव्य के निर्माता छेल्हे के पुत्र किवतर ठकुरमी है। यह एक लघु काव्य सुन्दर रचना है। इसमें ३५ छुप्य छन्दों में किव ने एक कृरण का आँ को देग्वा चरित्र वर्णित किया है। इसके निर्माण का समय १५८० (वि० सं०) है।

्राम-सोता-चरित्र - इस काव्य के कर्त्ता वालचन्द्र हैं। इसमें रामचित का वर्णन किया गया है। रचनाकाल वि• सं• १५७८ है।

पुरन्दर कुमर चलपई० — इस काव्य के रचिता मालदेव हैं। मालदेव यह गच्छीय भाव-देवस्रि के शिष्य थे। साधारणतः यह 'माल' के नाम से प्रितः है। इस काव्य में पुरन्दर कुमार के शील का मायाल्य वर्षित किया गया है। इसका रचनाकाल १६५२ (विश्वतं) है। मालदेव मिन्य ग्रीर पंजाब के मध्य रहा करते थे।

भोज पवन्त्र — मालदेव की दूनरी रचना है। इसमें तीन सम्बन्ध या अध्याय हैं। पहले अध्याय में भोज के पूर्वजी का, भोज के जन्म का और वरकवि धनपाल आदि पणडती की उत्यक्ति का वर्णन है। दूनरे में परकाया प्रवेश, विद्यम्मास, देवराजपुत्र जन्म और मदनमञ्जाभे के विद्याह का वर्णन है। तीनरे में देवराज-वच्कुराज विदेशमान एवं अनुमनी के समागम का वर्णन है।

१ देखिए, वडी, ए० सं० ३३।

२ देखिए, बही, प्र० सं० ४४।

<sup>🛩</sup> ३ देखिए, 'हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास' (श्री नाथुगम जी प्रेमी) ए० मं० ३५। तक

४ देखिए, वही, ४० सं० ३५।

प देखिए, वही, प्रव संव ३४, ३६, ३७।

६ देखिए, वडी, ३८।

<sup>•</sup> देखिए, वही, ४४, ४५ ।

८ देखिए, वही, ४१, ४१, ४७।

यदापि इसकी रचना प्रवन्शिनतामाँ एवं वरूनाल के भोजप्रवन्ध पर आधारित है, फिर भी इसमें मौलिकता की कमी नहीं है।

दहलकखा जयमाल '-यह पन्द्रवी शताब्दी के सुप्रसिद्ध किन रह्यू की रचना है। इसमें उत्तम च्मा, मादर्ज, ब्रार्जन, सत्य, शौन संयम, तर, त्याग, ब्राकिब्रन्य ब्रीर ब्रह्मचर्य इन दश धर्मी का बड़ा सुन्दर निवेचन किया गया है।

सोलह कारण-जयमाल - यह भी उल्लिखित कविवर रह्यू की कलाकृति है। इसमें दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं का वड़ा तात्विक वर्णन किया गया है।

चृन्ही - इस काव्य के कर्ता माथुर संबीध भट्टारक बाल बन्द्र के शिष्य भ० विनय चन्द्र हैं। उन्होंने इसे गिरिपुर में रहते हुए अजय नरेश के राजबिहार में बैठकर लिखा था। किन ने इसमें भामिक भावनाओं एवं सदाचार की चूनई। रंगाकर उपयोग करने का उपदेश दिया है। इसमें २१ एच हैं और यह विश्व संविध् के एक गुटका में लिखित है। अतः इससे पूर्व ही इसकी रचना हो चुकी होगी।

कल्याण र।म-पह रचना भी उक्त भ० विनयचन्द्र की है। इसमें चीबीस तीर्थं करों के पञ्चकल्याण की की तिथियों का निरूपण किया गया है।

गिउभारपंचर्मा विहार कहागाक-यह रचना भी भ० विनयचन्द्रकृत **है और हसका अपेदा**-कृत विस्तृत परिचय 'श्र∤भ्रंश कथा साहित्य' शीर्षक स्तम्भ के श्रन्तर्गंत दिया जा चुका **है !** 

मेयकुम।र कथानक "-- पह एक अपूर्ण लघुकान्य रचना है। कर्त्ता भी अज्ञात हैं। विश् सं १६२६ में लिखिन एक गुटका में लियिबड़ है। अतः इससे पूर्व ही रचनाकाल निश्चित है।

गभं विचार स्तात्र = इनके कर्ता पद्मतिल क हैं। उपरिक्षित्वत ति॰ सं॰ १६२६ के गुटका में यह भी लिजियद है। यह काव्य श्रेत्रापनाथ भगवान की लक्ष्य में रखकर प्रश्नीत किया गया है, परन्तु गर्भ वास के दुःखों के वर्णाः के कारण हमें 'गर्भ विचार स्तोत्र' के नाम से श्रद्धित किया गया। रचना २० छन्दों में समाप्त हुई है।

उक्त गुटके में आठ अन्य स्वलाकाय रचनाएँ भी संग्रहीत हैं, जिनमें मध्यकालीन जैन उपासना के आदर्श की एक सुमधुर भांकी अक्किन है।

हनुमन्त चरित्र°-रत काव्य के रनियता बर्ग रायमल्लाजी हैं। यह शारद गच्छ के

- ९ दशकाक्षियक धर्म जबमाबा (जैन ग्रन्थरस्नाकर कार्यांक्य, बम्बई, सन् १६२३)।
- २ बाह्रत पो अशकारण तथमाचा (जैन साहित्य मन्दिर, सागर, सं० १६८३)।
- ३ देखिए, हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास (बायु कामता प्रसाद जैन), पृ० सं ७३।
- ४ देखिए, वही, पूर्व संव ७४। ५ देखिए, वही, पूर्व संव ७४, ७४।
- ६ देखिए, वही, प्र॰ सं० ७६-७=। ७ देखिए, वही, प्र० सं० ८९।

ब्राचार्य रत्नकीत्तं के पष्ट्रधर सुनि ब्रनन्तकीर्ति के शिष्य थे। इमर्मे इनुमान चित्र वर्णित किया गया है, रचनाकाल वि० सं० १६१६ है।

संनेहर सिय '-इस काव्य के रचनाकार उद्दिनमान (अब्दुल रहमान) हैं। इनके पिता का नाम मीरसेन था। अस्तुत रचना २१६ पद्यों का खएड काव्य है। इसमें एक विर्म्हिणी अपने प्रवासी पित को एक पथिक द्वारा प्रेम सन्देश भेज रही है। इस काव्य पर एक संस्कृत चूर्णि भी उपलब्ध है। मृत काव्य एवं टीका दोनों का रचनाकाल श्रक्तात है।

श्री अगरचन्द्र नाइटा ने 'नागरी प्रचारिगी पश्चिका' के वर्ष ५० अक्षु १—२ में 'वीरगाधा— काल का जैन भाषा साहित्य' शर्षिक लेख के अन्तर्गत अपभ्रंश की २० पद्मात्मक एवं एक गद्मात्मक रचना का मंद्भिप परचय दिया है। ये रचनाएँ आकार में क्षेटी हैं; परन्तु मणा एवं विषय की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुक् का उल्लेख यहां किया जा रहा है—

- १ अरतेसरबाहबलियेर (ब्रचसेनस्रि) रचनाकाल मं० १२२५ के स्रगमग ।
- २ चन्द्रनवाला राम (ब्रामिगु) रचनाकाल २० १२५७ के लगभग।

म्रासिंगु की 'जीवदया राम' नामक एक ब्रन्य रचना भी उपचर्य है।

- ३ नैमिनायरास (मुग्निगर्श), रचनाकाच सं । १२६० के लगभग ।
- ४ भावनातिय (जयदेव मुनि), १२ वी शतान्दी भी रचना ।
- ५ मन्द्रवादेश पृथ्वीचन्द्र, रचनाकाल १३ वी सदी।
- ६ शालिगद्रमनियसम् (राजतिलक), रचनाकाल १४ वी शताबदी।
- जिनसन्द्रम्णियामानाम (लख्यममीइशायक), रचनाकाल १४ थीं मधी ।
- नैसिनाधकाम् (राजशेल्यस्ति), रचनाकाल १४०० (वि० ८०) के लगभग।

इस प्रकार ऋपश्चेश भाषा का साहित्य एक विशास एवं महत्तपूर्ण साहित्य है। उपसम्बं सीमित सामग्री के ऋग्यार पर इमने इस साहित्यका यहीं एक ऋति रिज्ञास परिचय प्रश्ति किया है।

सर जार्ज विवर्गन की मान्यता है कि जिनमें प्रकार को प्राकृत मान्यत्ये थी, उनमें उनमें उनमें हैं। भकार के अपनी अपनी कित्रय प्रकृतियों की लिए हुए अपन्नेश उत्पन्न हुए और इन अपन्नेशों से आधुनिक भाषाएँ विकत्ति हुई।

अपभंश भाषा और उसका साहित्य आज ऐसे भाषा विशान प्रेशियों को प्रतीद्धा में है जो उसका इस ट.च्ट से वैशानिक मन्यन करें और अपने मधितार्थ को विशानमाल के सामने उपस्थित करें।

१ देखिए, डा॰ एस॰ एम॰ अत्रे का 'मुसलिक कर्न्याच्यूशन दू अवभाग जिटरेवर' (दि कर्नाटक हिस्टारिकल स्थि, त्रास्यूम ४, इत्तवरी—कुआई, सन् १६३०, ए० सं० १४-२४) :

क इस खेल की कविकांश सामग्री भी डॉ॰ डीराजाब जैन के 'अपभेश भाष: बीर साहित्य' से जी गई है। अतः लेखक उनका एवं इस खेल के कुट नोटों में अक्किन समस्य विद्वान लेखकों का विनम्र भाव से कुतज्ञ है।

### कवि हीरकलस रचित जोइसहीर

[ ले॰---भीयुत् प्रगरचन्द नाइटा ]

सत्रहवीं शतो के राजस्वानी कवि हीरकलम ज्योतिपशास्त्र के अनुभवी विद्वान् थे। आपके द्वारा रचित प्रक्रमधाषा का जोडमहीर या ज्योतिपसार प्रन्थ एवं राजस्थानी भाषा का हीरकलश बन्ध बहत महत्व पूर्ण और सरल हैं। ज्योतिषमार का कुछ चंरा पंडित भगवानदाम जैन ने कुछ वर्ष पूर्व हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित किया था। उस प्रन्थ की आपकी अधरी प्रति ही मिली थी। मैं जब जयपुर गया उनके पास उक्त प्रस्थ की वह अपूर्ण पतिलिपि देखी तब से उस प्रस्थ की पूरी प्रति की खोज में रहा: वंबई के ऐतक पत्रालाल सरस्वर्ग भवन में इस घन्थ की पूरी प्रति होने का पता चला तो माननीय नाथुरामजी प्रेमी को उक्त प्रति भेजवाने के लिए लिखा गया; उतका उत्तर मिला कि प्रति कहीं अस्तरपरत रखी हुई है, सिल नहीं रही है। र्राजस्टर में उस अन्थ की त्रशस्ति जिस्बी हुई भी बह उन्होंने भेजवा हो। तदनस्तर कलकत्ते के स्वर्णीय पूर्णवन्द्र जी नाहर की गुलायक्रमारी लाइब्रेरी के हस्तजिख्ति ब्रन्थों का अवनोकन करते हुए इसकी एक प्रति प्राप्त हुई जो पंडिन भगवानदास जी को 🕖 भेज दी गयी और उन्होंने अपनी अधूरी प्रतितिति को पूर्ण करके वापा भेजवा दी। प्रम्तृत प्रस्थ २ तर्गों में विभक्त है जिनमें से पहली तरंग में ४७ विषय हैं और दमरी में ६४। त्रागे दी जानेवाली द्वार गाथाओं में उन विषयों की नामावली होने से यहाँ देने की श्रावश्यकता नहीं समझता। प्रन्थ का महत्त्व इसकी द्वारगाथाओं से स्पष्ट हो जाता है।

प्रत्यकार का दूसरा ज्योतिय प्रत्य 'हीरकलस' राजस्थानी भाषा के पद्यों में हैं। यह प्रत्थ गुजराती अनुवाद के साथ सारा भाई नवाब ने प्रकाशित कर ही दिया है। प्रत्यकार की अन्य रचनाओं के सम्बन्ध में राजस्थानभारती में प्रकाशित मेरा लेख दुव्दन्य है।

जोइसहीर ब्रन्थ परिचय

आदि:-पण परमिष्ठ नमेथं, समरिव सहगुरुव सरसई सहियं। कहियं ओइसहीरं, गाहा चंदेख वंधेख ॥ १ ॥

द्वारगाथा--

तिथि र नारर, रिक्स र जोगं र हीरा र चकं मिरासि द त्या सुद्धि । व । वाह गाँह सो व चच्छो १० सिवचकं ११ जोगि गाँ १२ राहो १३ । २ । भिगुचा ह१४ परिवर १४ पंचग १६ सूल १७ रिवच स १० विवर १६ सन्वं कं २० । रिवर १ राज २२ कुमर २३ कमियं २४ सिद्धं २४ शुभ २६ काशुभ २७ जोगा व २७ ।

श्रहपुहररः कालवेल २६ कुलिकं ३० श्रवकुलिकं ३१ कंटकं जोग ३२।
क्षक ३३ यम घंटायं ३४ वतपातं ३४ मिण्य ३६ काणायं ३०॥ ४॥
खंजोय ३० यम स्व ३६ संवत ४० श्राहल ४१ भसमं ४२ उत्रग्ग हुं ४३ दं इं ४४॥
हालाहल ४४ वज्र मुसलं ४६ यम दाद ४० कुम्भकायं ४०॥ ४॥
भशा इ४६ कालपासं ४० श्रीया ४१ विजया इ४२ गमन ४३ तारवलं ४४।
गहसि ४५ सिवण्हा १६ करणं ४० भणियं बोले हि श्राणुक मसो॥ ६॥
पक्षेप सिवा सिद्धं, वीया सिद्धी तियाय सेमायं।
चक्षेप सिवा सिद्धं, वीया सिद्धी तियाय सेमायं।

#### २० पत्रांके--

शकुन१ चतुपद२ किंस्तुझ३, कौलवः वाणि४ नागः। कुन्भई सक्तंमि सुभिषकहि, वाधेलिकः श्रथाग १४३०॥ इति श्री सरतरगच्छे पंडित हीरकतश कृते श्री योतिःमारे प्रथमस्तरंग।

#### द्वितीय तरंग

#### द्वारगाथा---

जोग्गी१ नाडविहं२ वझरे गगं४ जुं जिप्र खडहि बहुमपं६। गहिमत्तं । रासिमेक्षं ८ हवरागियोयश्रद्धविहं ॥ १ ॥ उबमोह लहलादेला१० बीयाबारंमि तीइमा४२ इगामसमे। दशमबद्द उभउसम्१४ नवपंचगाम१४ चक्कंमि ६ ॥ २ ॥ गिह आरंभ१७ चुल्ही विष्तारे गहरां १६ सिस्नेनं २० खोरायं २१। कन्न२२ वत्या२३ भरगां२४ भाइगा२४ सीयन्त२६ न्हागांच२०॥३॥ निवमन्त्रीसुइ असुइमास२० अहीम।स२६ पक्खतिथि हीर्गो । रिसियोग ही श श्रहियं पराषाई कि हियफलकमसो॥ ४॥ वासर रिसिन्हाण्३१ गलं३३ पंथी३४ चडाय३४ जिद्व मुनायं३६। रोहि३७ णिय मिय३= कडमं निसिदिग्र३९ मागुत्र मत्तसिका४० ॥ ४ ॥ रोगी४१ नाड़ी वेहं काला४२ रविचन्द्र५३ मिञ्च४४ चउनाड्रि४१। **अहिच उघड़ी**४६ विस४० कुमरी सीलपरिक्खाइ नारीयं४८॥ ६॥ रासीय आयु बर्ग समयपरिक्लाउ दिसा तिन्तं वर्ग ॥ संकंतं १२ च चमरह संभ्य संभ्य सामित्र मा व सम्बद्ध ॥ ७॥ तत्तंर् सरंबर्द अकडमर्र लगनभाव।इ६० सम्ब सिक्छायं। दिक्सा६२ वर बहुसविस६३ गंडती तहय६४ वीवाई॥ = ॥

गाधा ७६६ में विवाहपहल समाप्त । गा० ७७२ के परचात् 'इति तीर्थंकररासि जोड़ा चेडऊजाणि वर्छ' लिखके संस्कृत गद्य में तीर्थंकरों के साथ ६२ राशियों का सम्बन्ध बतलाया है। बन्ध में बीच बीच में भाषा के पद्य भी हैं एवं कहीं कहीं भाषा गद्य में विषय को स्पष्ट किया गया है। यथास्थान यन्त्रकोष्टक भी हैं। गद्य उदाहरख---

हिवइ बीजह थान किइ रिव हुवइ तड जिमणड नेव दूखई। सुखान्ति प्रवर हुवइ, रूड्डबोलइ, अंचकरोगी जोक बल्लभ। द्रव्योपार्ड्जक, प्रचुर संतातश्चाचन्द्रमाहु वह तड। सोम्यकान्त। प्रसन्नवदनगुणानुरासीकफोगी तिमिर सहित मन्दाप्ति समदन्त सुभाहार ठडी बल्लभपुत्रिका संतान सुशील सामिभक्त। श्राति पथीय जह प्रकृतेजडमंगल हुवइ तड कोपी, लोभी, मानी हुवई।

#### भाषा १द्य उदाहरण--

भादव आभू कात यह जेठड मगसिर चेत । जह भिगु उगड आपि महर तो निष्पण्जह खेत ॥ ५२ ॥ अगिन अन्द वाहब विदिम्मि परिचवरुद्दिन रात । देव न दानव लंचहि माण्स केही मात ॥ ६२ ॥

#### अन्त---

गाहा छंद विरुद्धं अत्थ विरुद्धं च जं महरामणियं। तं गीयत्था सघं करिय प्रदेश स्वसियद्यः। ७३॥ सिरि खरतर गण गुरुणो सूरी जिणचन्द विजय रायहिं। हीरकलसेहि गुंपिय जोइससारं हियगरच्छं॥ ७४॥ सोलसरा सगबीसं वच्छर विक्कमि विजय दसमीय। अहिपुर मध्मे झागम ३द्धियं जोइसं हीरं। ७५॥

इति श्रीखरतर गच्छे पंडित हं।रकतस मुनि कृतेः श्रीयोतिसारे द्वितीय तरंग सम्पूर्णः जेखन श्रशस्ति—

संवत् १६७५ वर्षे श्वासाद सुदि ४ दिने मंगलवारे। पंडित श्री लाभचन्दमणि शिष्य गजचन्द लिपिकृता। पत्र ५६ पं० १४ श्वाव ४० मं० ५२ नदूरजी संग्रह वं नं० ५३ प्रति न० ६२२।

इधर २-३ वर्षों में उदीतिष सम्बन्धी कई अद्याविध अक्षात जैन प्रन्थ भी प्राप्त हुए हैं। जिनका परिचय अगन्ने लेख में दिया जायगा। कई जानकार उयोतिषियों से बातचीत हुई तो उन्होंने जैन बिद्वानों के रचित उयोतिष सम्बन्धी कई प्रन्थों की बढ़ी तारीफ की। उयोतिष विद्या निपुण जैन बिद्वानों से निवेदन है कि उन समस्त जैन ज्योतिष प्रन्थों का सम्यक अनुशीलन कर उनका महस्य प्रकाश में लाबें।

### सर्वाधिति की वचनिका का आराम्मिक अंश

श्रीवृषभादि जिनेश वर, श्रंत नाम श्रुभवीर ! मनवचकाय विशुद्धकरि, बंदों परम शरीर ॥१॥ कर्मधराधरभेदि जिन, मरम चराचर पाय । धरम बराबर कर नमूं, सुगुरुपरागर पाय ॥२॥ शब्दब्रहाको में नमूं, स्थाखद मुद्धित सोय । कहे चराचर वस्तु को, मस्यारथमक धोय ॥३॥ धासमूख श्रागम सगृं, एकदेश ज श्रन्थ । तस्वारथ शासन सही, करों वचनिका रूप ॥४॥

ऐसे आत, आगम की नमस्कार का मंगल करि श्री उमास्तामी नाम आवार्य विस्तित को दशाध्यायका तत्वार्धशास्त्र ताको देश भाषामा वचिनका निष्विषे हैं। तहाँ ऐसा संविष्ठ की स्वना है जोश्री वर्द्धमान अंतिम तीर्थकाक निर्वाण भये पंछे तीन केवली तथा पंच श्रुतकेय ती इस पंचम काल विषे भये तिनिमै अंतिक श्रुतकेय ती श्रीभद्याद स्वामीक देवलीक पर्य पीछे काल दोषते कई इक मूनि शिथिलाचारी भये। तिनिका संग्रदाय चल्या, तिनिमै केते इक वर्ष पीछे एक देविष्णण नाम साधु भया तिहि विचारी जो हमारा संप्रदाय तो बहुत बढ़ा परंतु शिथिलाचारी कहावे है। सो यह युक्त नहीं। तथा आगामी हमतें भी हीनाचार्य हींयाने, सा अमा करिये जो इस शिथिलाचार क्ं कोई बुद्धिसा चलाई। सा भगवान के वेदन बहुत हुआ तब साथाने कही।

एक राजा की राणी विजाब के निमित्ती कुकड़ा कबूतर मारि भूत्रस्या है सी वै हमारै ताई ल्याबो, तब यह रोग मिटि जानी तब एक मानवह ल्याया भगवान का तब रोग मिट्या इत्यादि अनेक कल्पित कथा जिल्हों।

श्चर स्वेत वस्त्रशात्रादं ह शादि भेषवार सेतांवर कहाये पांछे तिनिकी संप्रदाय में केई समभत्रार भये तिनने विचारी ऐसे विरुद्ध कथन तो लांक प्रमाण करसी नाहीं। तब तिनके साधने क्ं प्रमाण नय की युक्ति वणाय नय विवचा वटी करी जैसे तैसे साधी तथापि कहां ताई साध तब केई संप्रदायी तिनि सूत्रांनमें श्चर्यंतिवरुद्ध कथे, तिनिक्ं तो श्रप्रमाण ठहराय कईक सम्प्रदाय भये तिनिमें भी केईक नैपैताली भये वेहक नेवती भये श्रेसे परस्यर विरोध बढ्या तब श्रानेक गछ भये सो श्रवताई प्रसिद्ध हैं। हानके श्राचार विचारका कल्ल ठिकाणां नाहीं। हनीही में द्ंदिये भये हैं, ते निपट ही निद्य श्राचरण धारता है मो काल दीप है कल्ल श्रीवरण हो नहीं। जैनमन की गीणातार इस काल में होणी है, ताके निभित श्रीसे ही वगी। बहुति भद्रवाह स्वामि पीछे दिगंबर संप्रदाय में केतेक वर्ष

तौ आंगनि के पाठी रहे। पीछे अंग ज्ञ'नकी व्युद्धिति मई आर आचार यथावत रहवो ही कीया पीछे दिगंबरनि का आचार कठिन मो काल दोष तै य कल्पित न कहै तब तिमके साधवे निमित्त सूत्र रचना करो।

चौरासी सूत्र रचे तिनिमे श्री वर्द्धमार स्वामि झर गौतग गण्धर का प्रश्नोत्तर का श्रमंग ल्याय शिथिलाचार पोष्णे के हेत् हल्टांत युक्ति बणाय प्रकृति करी । तिनि सूत्रित के झाचारांग झादि नाम घरे तिनिमे केते-इक विष्णीत कथन किये केवली कवलाहार करें स्त्रीक् मोद्ध होय । स्त्री . तीर्थिकर भया, परिग्रह सहित कूं मंद्ध होय, साध् उपकरण वस्त्र झादि चौदह राषे। तथा रोगी रलान झादि वेदना करि पीडित साध् हं य तो मद्यमांन सहित का झाहार करें तो द्येष नाहीं हत्यादि लिख्या तथा तिनिकी साधक किर्मत कथा वर्णाय लिखी।

एक साधु की मीदक का भीजन करता ही आतम निदा करी तय वैवनशान उपज्या, एक कत्या की उपाश्रय मैं बुहारी देने ही के रनजान उपज्या। एक साधु रोगी गुरु की कंधे ले चाल्या आप इता चाल्या गुरु लागी की दई तम आत्मिनिदा करी ताकू केवनशान उपज्या, तव गुरु वाके प्राां पह्या। मकदेवी कूं इस्ती परि चढ़े ही केवलशान उपज्या इत्यादि निवद्ध कथा तथा श्री वर्द्धमान स्वामि अक्षाणी के गर्भ में आये तय इन्द्र वहाँ ते कादि सिद्धारय राजा की राणी के गर्भ में आये तय इन्द्र वहाँ ते कादि सिद्धारय राजा की राणी के गर्भ में थापें तथापि विनिकों केवल उपजे पीली सीमाला नाम गरू ताक् दीच्यां दीई सो वाने तय कहत कीया वाक शान वध्या रिद्धि प्रतिव भगवांन मूं कहवाय करि तेजो ले सूत्रनि का महाभाष्य रचा और ग्रंथ बड़े बड़े। जिनमेन ने खादि पुरान संस्कृत रच्या।

वहुर इस ही सम्प्रदाप में काष्ठासंघ प्रवर्ता । यहुरि देव संप्रदाय में आकलंक देव भये ते स्याद्वाद विद्या के अधिकारी भये, विकिने प्रमाण प्रकरण रचे और भी केई भये, विनिने वहे-बहे प्रमथ रचे, संभादेव ने यहारिनाक काव्य कीया । यहुरि लिंड संप्रदाय में यादिसिंह आदि मुनि भये, विनि ने बहे यहे प्रमथ वर्णाये । अभे चार्यं ही सम्प्रद य में प्रथार्थ प्रमाण तथा आचार चल्या आया । तथा अप इस निकृष्ट काल में दिगंबरिनका संप्रदाय में यथायत आचार का ती अभाव ही है जो कही है तो दूर चेव में हेगा । यहुरि मोचमार्ग के प्रकरणा तो प्रमथिन के महास्य तै वस्त है तहां मेरा अमा िचार भया जो श्री उमा स्वामी कृत दशाध्याय कर तस्वार्थ शास्त्र है ताकी संस्कृत टीका ने गंबहरित नाम महानाध्य है अर लघु ठोरका सर्वार्थसिद्ध, तत्वार्थ वार्तिक तथा राजवार्तिक भी कहे हैं। तथा श्लोकवार्तिक है नेते पंडितनिके समफने लायक है। गंद्यदिनिका पवेश नांदी, ताने याकी संबेगर्यका देशनापमय तचनिका करिये ती मंदबुद्धीह वांचि समफें, तत्वार्थ की श्रदा करें तो बड़ा उपकार है। यह जानि याकी वचनिका का प्रारंभ किया है

वहाँ यावत आचारी विग्ले रह गये। तथानि संप्रदाय में श्रान्यथा प्रक्राणा तौ न भई वहाँ भी वर्दमानस्वामि को निर्वाण गये पीछै छहनै नियामी वर्ष पीछै दूसरे भद्रवाह नामक आचार्य भये, तिनके पीछे केतरक वर्ष पीछे दिगंदरनिके गुडिन के नाम घारक च्यारि साला मई (१) नंदि (२) सेन (३) देव (४, विह। ऐसे इनिमें नंदि संप्रदाय में श्री कुन्दकुर मुनि तथा श्री उमास्वामि मुनि तथा नेमिचन्द्र, पूज्यराद, विद्यानंदि, वसुनंदि श्रादि बडे बडे श्रानार्यं भये; तिनिनै दिनारि जो शियलाचारी श्वेतांवरिन का सम्प्रदाय ती बहुन वथ्या सो तो कालदोष है परन्तु यथार्थ मोच्च मार्गं की पह्त्यचा चली जाय। श्रीसे प्रनथ रिचये तो कैई निकट भन्य होयते यथार्थ समिक श्रदान करें। यथ शक्ति चारित्रप्रहण करें तो यह बड़ा उपगार है। श्रीमे विचार के कई इक मोच्चमार्गं की प्रहरणा के प्रनथ रचे तत्वार्थसूत्र, पंचास्तिकाय, प्रवचनमार, समयमार, मूलाचार, गोमहमार, श्रिलोकसार, लिवसार, ज्ञासार ब्रादिक तथा तिनिका श्र्यं अविद्यंद होनैके श्रिपं तिनकी टीका करें।

बहुरि द्सरा सेन सम्प्रदाय में भूतविल, पुष्पदन्त, त्रुपनसेन, सिद्धमेन, समंत्राह, जिनमेन, गुण्मद्र झादि बड़े दहे आचार्य भये तिनिमें बड़े बड़े सूत्र ध्यान जयपवान, प्रदायनल प्राकृत—आदि पुराण झादि प्रन्य रचे तथापि सिद्धसेन, समंत्रभद्र ऋषि स्यादाद विद्याके ऋषिकारी भये, तत्वार्थ, देशपति कर्म का नाश एक देशपण परोद्ध समस्त स्वितिका स्त्रीय शान है तथा इनमे स्म्यन्थी रागद्वेष भी जिनिके नांही है ते अपर गुरु जानने ते गण्ध्यादि स्वकार पर्यन्त आवार्य जानने।

बहुरि जे सर्वया एकांत तस्त्र का प्रक्षण करें हैं ते गुरु नाई। हैं। तिनिके चनन प्रमाण विषद्ध हैं ते अपने तथा परके घातक हैं तिनिकी नमस्कार भी युक्त नाई। अध्या हरों आन्य अपना जो सर्वत्र नीतराण आपन होय मी ही शास्त्र की उत्पत्ति तथा शास्त्र का यंपार्थ शाम होने की कारण है ताने शास्त्र की आदि विषे निर्तिष्ठ रखें शास्त्र की सवाति के अपि औमें ही विशेषण युक्त को नमस्कार करना यंग्य है। यहां कोई कहें आप के नमस्कार ने पार का नाश होय है ताते विष्न का उरशम होय तब शास्त्र की समाति निर्विधारण होय है न ते ताकूं नगस्कार योग्य है। ताकूं कहिये पाप का नाश ती पात्र दानादिक ने भी हाय है से। आत का नमस्कार का नियम कहां।

कोई कहै परम मंगल आप का नमस्कार ही है। में यह भंग कहना धर्म के आंग है ते सर्व हो मंगल है। कोई कहै नास्तिकता का परिहार नगरकार की में होय है। याही तै अद्धानी पुरुष शास्त्र को आदरे हैं ताकृं कहिये नास्तिकता का परिहार नो मोल मार्ग के समर्थन करने तै ही होय है। आप के सुख्य ती नवर्षिभिद्ध नाम संस्कृत टोकर कर आप पर है। बहुदि जहाँ तहाँ विशोद जिल्हा है सो तत्वार्षवार्तिक, श्राक्षशालिक का आश्रय जानना। या विषे कही मूल चक होय ती विशोप शानी सोधियों।

तहीं प्रथम ही वर्षार्थतिद्ध टीकाकार मंगल अर्थि आन का अन्यारण विशेषण्या अर्थ रचना है। सी लिखिन है।

#### मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म्म भूमूतां । ज्ञातारं विश्व तत्वानः, वंदे तद्गुष सब्वये ॥१॥

याका अर्थ — मोखमागं के प्रवर्तावनहारे, कर्मकर पर्वत्त के मेदनहरे, समस्त तत्विन के के जाननहारे की मेरे तिनि ही गुणित की प्रक्ति के अर्थि मैं बदी ॥ छ ॥ भावथे ॥ इस शास्त्र विषे मोखमाग का उरदेश है सो तो वाति कर्म का नाश करि सर्वत्र वीतराग भया होय सो ही आत के तिसहीक् नमस्कार किया है।

जाते मर्वश्च बीनराग को अवसी याही मोच मार्ग नमाण सिद्ध होय। काहे ते जाते को सर्वश्च न हाय तो अवस्त ते प्रश्नार्थ भो कहै। तथा रागद्वय महिन होय तो कोन, मान, माया लोनादि कपाय ते अन्यया कहें ना प्रमाण नाहीं। ताते तर्व की जाणी कहू ते रागदेव न हाय, ताही के बनन प्रमाण हाय। वंदी वस्तु का स्वक्त यथाथ प्रक्रिं। याही ते अने विशेषण युक्त की नमस्कार कीया हा श्रीसे तार्थ कर तथा मामान्य केवली अरहत भगवान हैं। हिन्ह परम गुक्द किहंथे।



### पतिमा-लेख-संग्रह

#### (१) श्री दि॰ जैन केशेशग मन्दिर, नागपुर

- (१) अजितनाथ-श्वेतराषाण १ फुट ६ इंन, मूलनायक "तं० १५४८ वर्षे वैसास सुदी १ भी मूनसंघे महारक भी जिनचंद्रदेव""असाद जीवराज पायडीवाल नित्यं प्रस्ताति।"
- (२) पार्श्वनाथ श्वेत पा॰ १ फुट "सं॰ १५४८ वर्षे वैशास सुदी ३ श्रीमूलसंघे महारक जिनचद्रदेव साहु जीवराज पापडीवाल पर्यागति।"
- (३) पारविनाथ-एवेत पार १ फुट "मं० १५४० वर्षे वैमाल सुदी ३ श्री मूनसंघे महारक भो जिनचंद्रदेव शाहु जीवराज पायडीवाल प्रस्तमति।"
  - (४) पारर्षनाथ-कृष्ण पार ह इंच (लेख पढ़ने में नहीं भाता)
  - (४) पार्श्वनाथ-इध्यापा० ७ इंच ,, ,,
  - (६) चंद्रनाथ-इध्स पा॰ ६ इंच ,,
- (७) पारवंनाथ—घातु-१ इंच "मं॰ १६२५ अम्मूनसंघे सरसतीगच्छे कुंदकुंदानार्यान्वये नागौष्यद्दे भ॰ श्री विद्याभूषणाजी तत्रद्दे भ॰ श्री देगकीर्तिजी तदावनाय"""प्रसालान्वये लोखलगोभे संघवी भुरसीदास तत्त्रुत्र मनालासेन प्रतिष्ठा करापिना"।

(यह प्रतिमा मनेश है)

- (c) चौत्रीसी—धातु-४ इंच ''संगत १००५ माघ सुदी ५ सोमे काष्ट्रामंघे लाडवागडगच्छे भट्टारक प्रतापक्षीनिस्तदास्नाये वधेवालकातौ कावरी गोत्रे'''''''''।
- (ह) पादर्वनाथ-धातु-र इंच 'मके १६६२ मिति वैसाल वसी ११ भी मूलसंघे बलाल्कार-गयो भ० धर्मचंद्र प्रतिष्टितं"।
  - (१०) पारकेनाथ--धानु-१ई इ'च (लेख पढ़ने में नहीं श्राना)
  - (११) पारवंनाथ—धातु ३६ इ'च ,,
  - (१२) धर्मनाथजी-चातु-रई इ'च 'शाके १५८६ ''''''' ।
- (१३) पारवेताथ-धातु-५ इ'न-''नं० १७६४ श्रीमूलमंघे सेनगर्थे पुरुद्दरगढक्के भ० खन-सेनोपदेशात्''' ''प्रतिष्ठतं (१६ प्रीममा मनोक्ष है)।
  - (१४) पारवेन थ-- धातू-१ ई द व (श्रराष्ट)।
  - (१४) पार्श्वनाथ-पार्श्वनाथ-भातु की हांच ( ,, )
  - (१६) चौबीसी-कृष्य पा० १ कुट लेख रहित।
  - (१७) शांतिनाथ-- पाद- उ इ च केल रहित।

(१८) पद्मावती--इष्य ग॰ १० इंच, केकरहित। प्रतिमादो लेख अर चिन्ह रहित, इंच २६)

#### (२) भी दि॰ जै मंदिर मस्कासाथ (पुराना मन्दिर, नागपुर)

- (१) आदिनाथ-१वेत पा॰ २ फुट ३ इंच मूलनायक ''सँ० १६२५ शके १७६० विभव-न।मसंवरतरे शुक्लपद्ध तिथि ७ बुबचानरे श्रीमूलसँचे मरस्वतीगच्छे, बनारकारगणे कुंदकुंदाचार्य-रनाये इयं प्रतिमा देवेंद्रकीर्तिस्व।मिना इस्ते नागयूरमध्ये चीखालाल तस्य भार्या वीयावाई ने प्रतिष्टा कराम्बितं?'।
  - (२) पद्मप्रभ—श्वेत पा॰ १ फुट "मं॰ १५,४= श्रीमूलमंघे भट्टारक जिनचंद्रदेव साह जी-वराज पापडीवाल निर्ण ""संघ"।
  - (३) पार्श्वनाथ-श्वेत पा० १ के पूट "नमंत १६६४" "महागणाधिराज """श्रीचंद्र-कीर्ति""तराष्ट्रे भ० देवेंद्रकीर्तिजी"""प्रतिष्ठितं"।
- (४) आदिनाथ-श्वेत पा० १० इंच "तं ० १६८० वैशाख सुदी ३ श्रीमूच वंघे म० जिन-चंद्रदेवा सा """पापडोवाल """।
- (८) पार्श्वनाथ कृष्ण पा॰ ११ इंच "सं० १=८० का ज्येष्ठ सुरी ६ विश्वतिनामसंबस्तरे भीमूलसंघे सरस्वतीयच्छे बलात्कारमधे कुंदकुदाचार्याम्नःये भ० उद्मनं ददेवा ततस्रष्टे भष्टारक देवेंद्रकीर्ती "" "प्रतिष्ठा करान्वतं"।
- (६) पारवनाथ-कृष्ण पा० १० इंच धर्न० १७७० चैत्र सुद्दा ६ श्रीमूलसंग सरस्वतीगण्ड्य """(श्रस्यक्ट)।
- (७) पाश्वंनाथ-धातु-७ इंच "हंमत १८५६ शके १७२४ ला नागपूरमध्ये भ० रतनिकतीं उपदेशात् ......."।

#### (यह प्रतिमा मनोज है)

- (c) पार्श्वनाथ-धातु-७ इंच " ॐ नमः सिद्धेम्यः संमत १८५७ शके १७२२ भादवा सुदी १० सोमवारे कुंदकुंदाचार्याम्नाय सरस्वतीयन्त्र वज्ञात्कारगण् भट्टारक श्री श्री श्री श्रीजत कीर्तितस्य बादेशात्"""मोतीरामुग्गे परवारकाते"""मंगलं भूयात्"।
- (६) पाइर्वनाथ—श्वेत पा० १ फुट "संमत (५४० वैशास सुदी ३ श्रीमूलसंघ ......साह जीवराज पापडीवाल ......भी राजा सा संच"।
- (१०) पार्श्वनाथ-धातु-६ इंच "व'० १०५६ दुँरभिनावसंवत्वरे नामपूरनगरे रघुवर राज्ये भ० श्रीरत्नकीर्ति उपदेशात् परवारवंशे """ (श्रहाष्ट)।
  - (११) पद्माम-चातु ११ इ'च "do १८५६ हाके १७२४ श्रीम्लसंपे बतात्कारमधे

सरस्वतीमच्छे भट्टारक रत्नकार्ति उपदेशात् नागपूर नगरे रचुवरराज्ये परवारान्वये घेतगागर.....हल गोमे......भार्या ......पतिष्ठा करार्षित् ।

- (१३) चौबीसी-भातु ७ (च "संमत १६ १६ मिति फागपुद ११ श्रीमूल मेंग सरस्वती । च्छा बलास्कारमचा कुंदकुंदाचार्याम्न ये प्रतिष्ठतं हिगलालसा ठाकु ।
- (१४) चौबीसी-धातु ७ इ'च "संमत १६१६ मिति फामसुद ११ भीमूनमंघ सरस्वतीगच्छ बलास्कारमण्डुंदकुंदाच गाँग्नाये प्रतिध्वतं लुखूमा च ग्रामान ।
  - (१४) चौबीसो-घ'तु ३ इ'च लेख रहित।
- (१६) पारवेनाथ—चातु ६ इंच "१६१६ फःगुणमुद ११ समर्ताष्ट्रतं कुंदकुंदाचार्यम्याय गखहुगंगाराम।
  - (१७) द्यादिनाथ-चातु १ इ च "संगत १६२="" मान"।
  - (१=) चंद्रनाथ-श्वेत पार ११ इ.च "संमत १६०२ शारे १७६० तेरमी विवसे प्रतिधित्रं"
- (१८) चट्रनाथ--- १वेत पा॰ १० इंच "संमत १५४० वैशाख सुद्री ३ गुरी सुनस्य महारक जी भी जिनचंद्र""" जिस्सीति? ।
- (२१) सुपार्श्वनाथ--- श्वेत पा० १० इंच २० १४४= वैशाख मुदी ३ अ पूर्विण श्रीजिन-चंद्रदेवा साह जीवराज पःप्रश्रीवाल नित्यं प्रयामित साण्याण्यस्तामण्याणासा संप्री
  - (२२) मुनिसुब्रत-श्वेत पा० १० इ'च "संमत १५४८ वैमाख""" ( प्रस्पष्ट)
- (२३) पार्श्वनाथ-श्वेत पाठ १ छ्ट "संग्रत १५४८ वर्षे वैक्षात्वसुधी ३ श्रीमूलसंघ भ० भी जिनचंद्रदेव साह जिवराज पारडोवाल जिल्पं प्रणुमांत्र"
- (२४) वासुपूरुय-श्वेत पा० ११ इंन "मंमन १६४= वर्षे वैसाल सुदी ३ भी मूलमंग महारकजी भी"""देव साइ जीवराज पापडीवाल नित्यं प्रकासि सहरणणणणासा भी राजास्वसंव" ।
- (२४) **पार्श्वनाथ-कृष्ण पा० १ फुट २ इ**च "सं० १५४८ वर्षे वैसाम मुदी ३ श्रीमानु-चंद्र महारक जी भी विवराज पारकीवाल """
- (२४) पार्श्वनाथ-श्वेत पा० ६ फुट ''संगत १५४= वर्षे वैसाखसुरी ३ श्रीमूनरांग भट्टारक जी ……प्रयामित"।
  - (२६) चन्द्रनाथ-श्वेत पा० १० इंच "संगत १८०० चैतसुदी ३ ......

- (२८) पार्श्वनाथ-श्वेत २१० १ पुट २ इंच ''संमत १५४८ वर्षे वैसास सुदी ३ श्रीमूलसंघे जीवराज पापडीवःल ......'१।
- (२६) श्राजितनः थ-धातृ ६ इंच "मंगत १६१६ मिति फागणपुरी ११ श० श्री सरस्वती गन्छे वनास्कार गणे कुंदकुंदाम्नाय अर्थ श्री श्राजितनाथ स्वामी सुखीमःव परवारतने प्रतिष्टित"-(यह प्रतिमा मनंश है)।
- (३०) धमनाथ--धातु ० इंच 'तमत १६२० प्रजापतिनाम संगत्मरे मात्राक्ते द्वादशी तिथौ तुष्रवामरे मनष्ठनार्य श्रीमन् भ० देवेन्द्रकीर्नि पतिष्ठाकरविशार मसालाल सवाई संबधी?
- (३१) न मनाध श्वेत पाठ ११ इ'व "संमत १५४० वर्षे वैसास सुदी ३ श्रीमूलसंग भट्टारक जी श्री जिनचंद्रदेव साह जीवराज पारकीवाल निरयं "" "" "" "" "" !
- (६२) आदिनाथ--- श्वेर राज १६ न 'संगत १५४८ वर्षे वैसास सुदी ३ श्रीमूलसंग भद्द क जिनकार देश मा ''' ''' जिवस ज पारही वास नित्यं ''''' '' '' राजासा संव''
- (३३) ध्यरनाथ १वेतपा० १ इंच 'संगत १८४८ वर्ष वैदाख सुदी ३ श्रीमूर्संग भट्टारक जी जिल्लास्ट देवा सर जिल्लाज पारहीवाल निस्यं प्रसामति''।
- (३५ सुरक्षत्रताथ ्वेत्र सं०१० इंच "संसत् १५४८ वर्षे वैसःख सुदी ३ श्रीमूलसंग भट्टारक जो " " """
- (३५) चौर्वामी—भातु १० होन "रयुत्रसावये संमत १८३६ शके १७२४ श० दुंदुभिनाम-संबद्धरे नाम एनगरे श्रीभूनमंगे बजारकारमधी सरस्वतीमच्छे भट्टारक रस्तकीकि उपदेशात् नामपुर नगर पान्यसम्बये खेलगाम ""मून गाँडिको गोत्र" "श्रीतमज्ञ " स्मान स्थाप्त स्थापत स्थाप्त स्थापत स्यापत स्थापत स्थापत
- (३६)पद्मावरी—धातु पतिमा दो ६ श्रीर ७ इ च "सम्मत १८५६ भीमूलस"ग म० रत्न ई.र्ति उपदेशान्"।
  - (३०) पार्श्वनाथ—धातु प्रतिमादम १६ मे १६ ई ज तक (श्रह्मण्ड श्रीर लेख रहित) श्री दि० जैन मन्दिर किरायाश्रील मरकासाथ, नागपुर
- (१) महाबीर—इञ्चायायाय ४६ फुट (कायेत्सर्ग खड़ं) "श्री संमत १८६४ साल आपाइ यदी ६ श्री मक्षाबीर स्वार्म जांका मुखण (चौक्रीर प्रतिमार्थे हैं) मूजनायक (यह प्रतिमा बहुत ही मनीज है)
- (२) चन्द्रनाथ-श्वेत या॰ १६ फुट (प्रतिमा मनोश है) श्रीसंमत १८६४ स्पेष्ठ सुदी १४ सीचन्द्रप्रभुती का मुख चूक आषाद वदी ह"

- (३) पार्श्वनाथ श्वेत पा० १ फुट ''संमत १८८५..... श्रीमूनत'ते सरस्वती गच्छे बलात्कार गणे कुंदकुदाचार्यम्ना ये महारक श्रो देवेन्द्रकीर्ति उनदेशात् .... श्रीमूनत'ते सरस्वती गच्छे
- (४) मुनिसुमत-श्वेत पा० १ पूट "अंसत १८०० वैदाल सुदी ३ भीमवासरे अं मूजस ने बलात्कारमयो सरस्वतीयच्छे श्री कुन्दकुदाचार्यम्नायेन् ""नागपुर मे """प्रतिष्टितं"।
- (४) चौबीसी—धातु ६ इंच ''संगत १६१३ मिति कागबासुनी ११ श० भीमूलसंते सरस्वतीगच्छे बलारकारगणे कुन्दकुन्दाचार्यामाये श्रयं ......!
- (६) पारवंनाथ-श्वेत पा॰ १ फुट "समात १५४= वर्षे वैसाल सुदी ३ श्रीमूलव से भद्दारक जी श्री जिनचन्द्रदेवा सह " " श्रीवाल नित्यं प्रस्ति।"।
  - (७) पार्श्वनाथ-रवेन पा० १६ फु (लेल अशब्द)।
- (c) चन्द्रनाथ-रवेत पः० १६ फुट ' सवत १००० वैताख सुदी ३ भीमवासरे सीम्लमंगे बलास्कारगखे सरस्वतीयच्छे कुंदकुंदाम्नाये तेन प्रतिज्ञानुपारेख प्रनिध्वतं नागपूरमध्ये ......)
- (६) पार्श्वनाथ--धातु-१० इत्त (यह प्रतिमा मन्ति है) 'म मन १८० वैसास कृष्ण ५ रिवासरे श्रीमूलसं में बलारकारमणे मरस्वत्रोगच्छ श्रीकृति हात्रार्थात्वये '' ''इयं प्रतिमा कारयेत सीसकलपंच कमेटि के स्वकर्मच्यार्चे प्रतिमा प्रतिष्ठियति''।
- (१०) पाहर्वनाथ-श्वेत पा० २ फुट (यह प्रतिमा मने ह है) "संवत १०० वैक्षाल मासे शुमें तिथी सुदी ३ भीमवानरे भी मूलासंगे बलास्कारगर्थे " नागपूरमध्ये मवतु"।
- (११) पाहर्यनाथ-इत्या पा० १ फु: (प्रतिमा मन हा है) 'संभव १५४८ वर्षे वैद्याल सुदी १ भीमूनसंग भी भट्टारकणें जिनचंद्रदेवसाह जित्याल पापडीवाल .... !!
- (१२) सुपार्श्वताथ-- १३त पा १९० इंच 'ति मत १५४= वर्षे वैठाल मुदी ३ भीमूनसंग
- (१३) चंद्रनाय-१वेत २१० १ फुट "बंबा १०७२ भीमूनसंग सरस्वतीगच्छ बनास्कारगद्ये क्रीकुदकुदाचार्यास्त्राये ।
  - (१४) चन्द्रनाथ-इण्ण पा० ११ इंची प्रतिमा दो, लेख अस्पन्छ ।
- (१४) पार्श्वनाथ- १वेत रा० १ फुट "सम्बत १७४३ वर्षे वैशासवुद्यी ३ श्रीमूनस'त " ...... .... " प्रतिध्यतं (श्ररम्य)।
  - (१६) सुगहर्वनाथ-मूंगावर्ष ७ इंच मने ह हैं) "मंगत १००० वैताखदुदो ३११ ।
- (९७) चन्द्रनाथ -- १वेन पा० १ फुट (मनोब है) ''तंमन १६०४ शके १७६६ मित्री बैसास सुदी १३ बुधवासरे इन्द श्री चन्द्रनाथ स्वामं प्रतिष्ठः श्रीमहदेनेन्द्रकीर्त्तस्वामी तेन प्रतिष्ठस्य ।
- (१०) पारकेनाथ -- पीतवर्ण ! कुट (मनोक है) "संमत १६०४ मिसी वैद्याससुदी १६ कुष्यार इन्द्र श्रीपार्श्वनायस्यामी श्रीमद्देवेन्द्रवीतिस्वामिना प्रतिष्ठिशं"।

- (१६) चन्द्रनाथ---कृष्णपा० १ फुट "संमन १७३३ मिती येटाखतुरी ३ ...... पापकीवाल ......"।
- (२०) नेमिनाथ कृष्ण पा॰ १ फुट "मम्बत १७५३ श्रीमूलमंगः" " पारकीवाल
  - (२१) पार्श्वनाथ-धातु प्रतिमा चार, १६ से ३ इंची तक लेख अस्रष्ट ।
- (२२) महाबीर धातु १६ फ्ट (यह प्रतिमा मनोज्ञ है) "अं महाबीर निर्वाण्य वत २४६० विक्रमसंवत १६६० शाके १८५५ फालगुण्युद्ध १२ मोनवार अमृत्रसंगे सरस्वतीमञ्ज्ञ बलात्झार-गण्य श्रीकुन्दकुन्दाचार्यामायातील वामन गांमां चल परवारक ति नागपूरनिवासी हेठ कनई जाल नेमिचन्दजी यांनी दि० जैन मिद्धचेत्र गण्यंथ येथीन श्री० ब० जीवराज गीतमचन्द्र सोलापुर यांचे प्रतिष्ठामध्ये श्री महाबीर तीर्यङ्कराचे विव प्रतिष्ठित वे ले अस्
  - (२३) पद्मावति—धातु चार इची लेख रहित ।
  - (२४) स्कटिकप्रतिमा एक १६ इंन, चिन्ह और लेख रहित ।

#### श्री दिगम्बर जैन मन्दिर द्विन्दवाड़ा की प्रतिमाएं -

#### १-पंचायती मन्दिर

- (१) चन्द्रनभ-यीतवर्ण, ऊँचाई ६ इंच, (ब्रनुमान), धातुमय धंसंम (व) त (त्) १६३१ श्रीमूलनये बलात्कारमणे नग्रातीगच्छे श्रीकुन्दकुन्दाचार्य झाम्नाय नग्न (नगर) छिन्दवाडा मध्ये वैमा (शा) ल माते शुक्त नत्नमी गुरुमानरे येशवार्णे श्रावक कुते परवार न्यायते (श्राती) भूरेवाल तस्य पुत्र खेमचंद प्रश्वमंत (प्रश्वमन्तं) प्रति एतं श्रीरस्तु कल्यासमन्तु येऽसमर (मूर) वासलन गौत (श्रा)।
  - (२) पारकेताथ-शुक्तवर्ण, १६ हाथ (अनुनान), पापाण्यम मूननायक (जार की मांति)।
  - (३) पारवंनाथ -पीतवर्ण, कॅनःई (१), घातुमय (लेख उपपु के प्रकार)।
- (४) घरनाथ-शुक्तवर्ण, ऊँचाई १० इंच, पापाणमय 'मंबत १५४५ मिनि वैसास सुद ३" (इसके बाद जगह स्नाहकर गीस जिला है) सकलचंद जं"।
- (२) दि॰ जैन मंदिर मोहसेड़े वालों का; मु॰ छिंद ।। इ। (छिंदवाड़ा) की प्रतिमाएँ
- (१) नेमिनाथ—इञ्चवर्ग, कॅनाई २ हाथ सनुमान, पापासमय "संमत (वत्) १६५६ (मूलनायक) मात्र शुक्ल ५ ऑम्नूनसंबे सरस्वती गच्छे बलारकारमसे कुन्दकुन्दाचार्य झाम्नाय विच (मध्ये) मिदं खिदवाड़ा नमें (नगरे) हीरालाल सेठ कशानलाच जी परवार मोहसोड़ निवास मितिष्ठतम्"।
  - (२) आदिनाथ--शुक्सवर्ण, कॅ चाई रें द्वाथ अनुमान, पाषाग्रामय "सेस उपमु क मकार"

# (३) श्री आदिनाथ दि॰ जैन मन्दिर (परवारों का) छिद्रवाड़ा (छिद्रवाड़ा) की प्रतिमाएँ—

- (१) आदिनाथ—(मूलनायक) शुक्त वर्ण, जँ नाई २६ हाथ, पाषाणामय "संमत् (मंबत् ) १९३१ श्रीमूनसंत्र (पे) बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छ (च्छे) श्रीकुन्दकुन्हानार्य ग्राम्नाय नम्र (नगरे) छिदयाडे मध्ये वैद्या (शा) ल मासे शुक्त पत्ने मसनी गुक्तारे वैश्यवर्णे श्रातक कुले परवार न्यायते (ज्ञातो) दडवा (पदविशेष) भूरेजाल तस्यपुत्र खेमवन्द प्रण्मंतु (प्रणंतुं) प्रतिष्ठतम् श्रीरस्तु वैद्यं वासल्ज गोत (१)।
- (२) पार्श्वनाथ—गुक्तवर्ण, जॅचाई १ हाथ अनुवान, पापाणपय "मं० १६३१ से परवार न्यायते तक (उत्तर के अनुवार) बाद में चुन्तील ल तहा पुत्त नुरम लद्दाण तहा (त भंजात प्रणमंद्र श्री। पूरा लेख निम्त प्रकार होगा। मं० १६३१ श्रीमूलमंघे य नारमागाणे मरहाती-गच्छे श्रीकुत्दकुत्वाचार्य आम्नाय (ये) नगरे ब्रिंडव हे मध्ये वैद्याच मामे शुक्ताचे सप्तमी गुक्ताखरे वैश्यवर्णे श्रावककुते परवार न्यायते चुन्तीलाल तस्य गुन जुम्म लद्दमण तस्य गुन अन्य निम्मा मोजराज प्रणमंद्र श्री।

### (४) चन्द्रप्रम दि॰ जैन मंदिर खएडेजनालों का (रामर्ज) का। मु॰ ख्रिद्याहा

- (१) चनद्रभ (मूनतायक) शुक्त वर्ण, ऊँच के है हाथ, याया मर्गम प्रश्ति प्र सं॰ १९५९ श्रीमृतसंबे मरस्वती गरुद्ध (स्त्रे) वन्तारमास्यको श्रास्ताय कुन्दकुन्दाच ये जिनमिदं (१) खिववाका नम्ने (नस्ते) समनाल जी कस्तूरचन्द्र भी संका निस्ती जिलानी प्रतिष्ठ म्
- (२) पार्श्वनाथ-गितवर्ण, कॅनाई इ हंच, वातुमन 'भिष्त् १६३१ मूल विववसहरागाधे सरस्वतीयच्छ कुन्दकुन्दाचार्य श्राम्ताव ब्रिदवाड़ा मध्ये वैताल सुरी व गुरी प्रतिषठ म् नाष्ठ (हू) लोकमन प्रतिष्ठितम् ।

### (६) पार्यनाथ दि॰ जैन मंदिर खएडेलवालों का (म जावाला मुल खिंदगड़ा

- (१) आदिनाथ शुक्त वर्ण, कॅन है १ ई हाथ अनुम म, १ पान्य १ थांमा (११) १२ १४ शाके १८१० सर्वधारिनाम संवस्तरे मिनी बैना (११) ल मुद्दों ६ गुले वालरे अम् रूपमें लग्हरती गण्ड (छ) वनास्कर गणे कुन्ड कुन्दाचार्यास्य मान भी महो बेन्द्र कर्ति स्वामी के लन्य ११ ११ परेहे भ० श्री स्त्वकीत्यों (स्पु) प देशान् प्राम खिद्द गढ़ा वाले गुरान राम केमरीनान तस्य पुत्र जवाहरमल मोनीलाल तस्य पुत्र इ नागलान यादनी खंडेनवान प्रतिष्ठा कार्यापतं (ना)।
  - (२) महाबीर शुक्तवर्श, जैवादे १के शय अनुमान, पार गानप 'ले व उप्यु क पहरर'।
- (३) पारवैनाथ कृष्णवर्ण, जैनःई ८ इंच, पःप ग्रामन "नं० १६४६ शाके १८१४ माय शुक्त ५ द चन्द भीमूलक्षेत्रे बतास्कारमण् सरस्यती गण्ड '' ""परनायम स गने गुजान ।

- (४) खिजतनाथ-मुक्तवर्शा, जैवाई ६ ईच, पाषासमय "र्धं ० १६४५ """ जुनारमल मोतीलाल द्विदवाका पदमजी तस्य पुत्र उमेहचन्द जी।
  - (६) श्री दि० जैन पंचायतो बढ़ामंदिर (चैत्यालय) ख्रिंदवाड़ा ---
- (१) पार्श्वनाथ—शुक्तवर्ण, जंनाई १ई पुट, "७० १००१ श्रीमुक्तागिर शी" "अधानारी नागसागरजी।
  - (२) पारवेनाथ-पीनवर्ण, कॅ चाई (१), घातुमय, "सं० १६३१ के प्रतिष्ठा के साथ की-
- (३) पार्श्वनाथ -शीतवर्ण, जैनाई (१), बातुमय 'संग्रहर के मिल्डा के बाब की'--- भी दिगम्बर जैन मन्दिर कैमारी तह० पाटन (जबलपुर) की निर्लिक्न प्रतिमाएँ---
- (१) पारवेनाथ-कृष्णवर्ण, ऊँच ई १३ इंच, सपायामय "तं ० १६८१ श्रावया शुक्का स्मानं विषय क्षा कार्याच कार्याच विषय क्षा कार्याच का
- (३) शुक्त वर्शा-१० है इंच, पापाशमय "सं १५४= व (१) वे वैसा (शा) ा सुदी १ श्रीमृत्तसंघे महारक गरो (१) श्रीजन वन्दक्ये माहाज राजेश (स्झा) पथार-कमन्न चिन्ह ।
- (४) शुक्त वरा ऊँनाई हर्ड् इ'च, पायासमय "सं० १५४५ का बदी र (बाकी होस अस्टाब्ट है) कब्छर निरुद्ध।
- (४) शुक्त वर्णे कँ नाई १०६ इंच, नापःसमय 'सं० १८६३ मिती कागन (काल्गुन) सदी रेकट्र (हं) हे मनमुख चयत प्रति छते।
- (६) शुक्त वया—ऊँनाई १७ इंन, पापाग्रामय "संब १८६३ मिती कागुन वदी रे मूलसंघे सरस्यतागच्छे, बलात्कारमयो कुन्द कुन्दान्तायांन्त्रये भट्टारक नरेन्द्रभूपण्यांनी सत उपदेशात् विवर्षे कदां (इ।) रे मन मुख्यप (ख) न गाहापाट (जना जयनपुर) मध्ये प्रतिष्ठितम् ।
  - (५) सुपः रवे नाथ पात वर्षा के बाई अ इंच, बातु (बीतज्ञ) मय "मं० १६१६" साथिया ।
- (म) पीतवरा केवाद १२ इंच, धातुमय 'त० १६२० माधमासे शुक्ल पत्ने नीमी (नवमी) ह बार मंगल मध्ये डीयलाच मादी कैनोरी।
- (६) पंतिवर्ण जॅनाई ६ इंच, पातुमय "सं० १८०४ मात्र कृष्ण्" " "वासरे-गोपाचल पट्टे" "श्री महारक चारु चरुणायाः (१दा नहीं जाता)।
  - (१०) पातवर्षा जैनादे २६ इंन, बातुमार "सं० १८६१" ।
  - (११) पंतिवर्धाः जेनाई हि इच, पातुमयः।
  - (१२) पोतवर्यो ऊँवाई ३६ इ च, घानुमय "सं० १४७६" आगे स्रष्ट नहीं है।
  - (१३) १४, १४, १६ पीतवर्श जैवाई कम से रहे, १ई, १ई, १ई इंच ।
- (१७) पीतवर्श--मन्दर (धातुमय) में बीच बीच में चारों श्लोर ४ चार मितिमाएँ प्रत्येक २-२ शो शो शंच ऊँची मंबत् आदि कुछ नहीं लिखा है।
- (१=) मेरु—धातुमन, पीतनणं, कें सई २ फुट १ इंच, चार सपड हैं प्रत्येक सगढ में १-१ प्रतिमा १६-: ﴿ (इंच १) केंचो १६ (कृतप्रतिमाएँ) नीचे के भाग में चार इस्ति शुंडों पर १-१ प्रतिमा १-१ इंच केंची ''सं० १६२४ फाल्गुनमासे ओमूलसंघे नतास्त्रारखें।

### बीजकोश

भी जैन-विद्यान्त-भवन आरा में कुछ ऐसे इस्तलिखित गुडकों का संकलन है, जिनमें प्रत्येक गुडके में लगभग बींस-पच्चीस प्रत्य हैं। त/१२ गुडका छोटा सा है, पर इसमें द-१० प्रत्य छोटे होने पर भी महत्वपूर्ण हैं। इस गुडके का लिपिकाल संवत् १६३२ मिति वैद्याख शुक्ता ११ शिनवार है। इसे गोपाल ब्राह्मण ने मौजपुर कालीघी दिल्ली में लिखा है। इसमें आहंन्त-पाशाकेवली, प्रायश्चित्तसंग्रह, बीजकोश, पंडिततचन, यहविम्बलख्यम्, वासठठाणा, द्वितीय प्रायश्चित्त, तीर्थयात्रा आर्चनपूजा, व्रतस्पोरा, नव प्रकार ब्राह्मण, प्रतिमा का अठारी दोष, पद्दर्शन दृहा, और मयर वित्र प्रत्य हैं।

बीजकोश केवल दो पत्रों में है। इसमें 'श्रो' को श्रात्मवाचक मूल भूत बीज बताया है। इसे तेजोबीज, कामबीज और भवबीज भी माना है। प्रश्न प्रतिश्व वाचक होने से श्रों को समस्त मन्त्रों का सारतस्व बताया गया है। मात्र श्रों का जाप या चिन्तन करने से ही जारमा निर्मल निकल खाती है और स्वानुभव होने लगता है। श्रों प्रणववाचक है, इसका भ्यान करते हुए जब श्रास्मा इतनी श्राविक अपने में लीन हो जाय कि भ्यान, ध्याता और ध्येय का भेद ही न रहे तो निश्चय ध्यान हो जाता है और श्रास्मा कर्मों को नष्ट कर निर्वाणपद प्राप्त कर लेती है। 'श्रों' बीजमन्त्र की शक्ति का निरूपण करना अभिन्यकाना के बाहर की बात है। जैन मन्त्रों में श्राये हुए बीजा-खरों में निस्न बीजान्त्र प्रधान हैं—

चों, हां, हों, हूं, हों, हः, हा, हं. सः, क्लीं, ब्लू, द्रां, द्री, द्रंू, द्रः, श्री, श्ली, स्वी, भ्वीं, हैं, झं, फट्, वषट, सवीषद हे, घे, यः, ठः, हं, खः, ह्, क्व्यें, पं, हं, सं, सं, तं, शं, दं।

प्रस्तुत बीककोश में उरयुंत्त सभी बीजाचरों का बर्कन नहीं किया गया है। इन बीजादर में प्रधान बीज श्री की कीत्तिवाचक, हों को कल्याखवाचक, स्वीं को शान्तिवाचक, हों मंगलवाचक, श्रों को सुखवाचक, स्वीं को योगवाचक, हों को विहेप और रोपवाचक, प्रों,पी को स्वस्भन वाचक और क्ली को लक्ष्मी प्राप्ति बाचक बताया गया है। सभी तीर्थकरों के नामाखरी को मंगलबीज माना गया है। यद और यद्धियायों के नामों को कीर्ति, प्रीतिवाचक कहा है। यह खोटासा ग्रन्त होने पर भी मन्त्र शास्त्र के शाताश्री के लिए उपयोगी है।

#### मूल पाठ

ऊँ प्रयावध्रुवं ब्रह्मबीजं, तेजो बीजं बा को तेजो बीजं, ऐ वाग्मवबीजं, सुं कामबीजं, की राक्तिबीजं, इंसः विवापहारबीजं, जी पृथ्वीबीजं, स्वा बायुबीजं, हा काकाशबीजं, हा मायाबीजं, त्रैसोक्यनाथबीजं वा, को चंकुराबीजं, जं पाशबीजं, एट् विसर्जनं बासनं वा, बीबट पूकामहर्षा काकवर्षा वा, संबीबट कामन्त्रसम्, क्यूँ हावसं वा, क्यूं श्राकर्षणं, ग्लीस्तम्भनं, ह्राँ महाशिकः, वषट् श्राह्माननं, रं ज्वलनं, च्वीं विषापहारवीजं ठः चन्द्रवीजं, घे घे प्रह्मावीजं, वेविवन्धो वा, द्वा द्वां व्लीं ब्लूं सः पश्चवाणी, द्रं विद्वेषणं रोषवीजं वा, स्वाहा शान्तिकं होमकं, स्वधा पौष्टिकं, नमः शोधनवीजं, हं गगनवीजं, हं ह्वानवीजं, यः विसर्जनवीजम् उच्चारणं वा, यं वायुवीजं, जुंविद्वेषण्वीजं, मवीं श्रमृतवीजं, च्वीं भोगवीजं, हूं द्व्यस्वीजम्, सः स्वादनवीजं, मूर्तें महाशिकः वीजं ह ल्व्यूं पिएडवीजं, हं, मंगलवीजं सुखवीजं वा, श्रीं कीर्त्तवीज कल्याणवीजं वा, क्लीं धनवीजं, कुवेदबीजं वा, तोर्थंकर नामाचरं शान्तिवीजं, हों ऋद्विवीजं सिद्धिवीजं, या, हा हीं हं, हों द्वः सबे शान्तिवीजं, मांगलयवीजं कल्याणवीज विध्नितिनाशक्वं।जं वा श्र श्राकाशवीजं धान्यवीजं वा, श्रा सुखवीजं तेजोबीजं वा, हे गुणवीजं तेजोबीजं वा, उ वायुवीजं चां चीं चूं चे चे चों चों चः सर्वकल्याणवीजं सर्वश्चद्विवीजं वा, व द्वरावीजं, यं प्रगलवीजं, सं शोधनवीजं, यं रक्षावीजं, मं शक्विजें । तं, यं, दं, कालुष्यन।शकं मंगलवर्धकं सुलकारकं च।



### साहित्य-समीना

#### भारतीय इनपीठ काशी के प्रकाशन

जिन्दगी मुसकराई:- लेखक: श्री कन्दैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'; पुण्ठ संख्या: २६६; मूल्य: बार रुपये।

प्रभाकर जी हिन्दी के उन संपूनों में से हैं, जिनका सहारा पाकर हिन्दी आज संघ्रभाषा के पद पर आसीन हो गई है। यह मानवता का पुजारी मानवता के निए ही जीवित है। इनकी सेकनी से पस्त अमर रचनाएँ मानव का साहम, यन, पुरुषार्थ और प्रेमपूर्व के जीना भिखनाती है। प्रस्तुत रचना भी निराश और उताम जीवन में हर्प श्रीर बल्जाम का संवार करती है। यह पारिभाषिक धर्मशास्त्र न होने पर भी जीवन श्रीपन और प्रविकरण में धर्मशास्त्र के समान ही उपादेप है। इससे जीवन को पूर्ण गति आंर प्रेरणा मिलतो है।

इस पुस्तक में ४० उपाख्यान हैं, जो रोचक शैनी और मरन नावा में निले गये हैं। मभी उपाख्यानों में लेखक ने जीवन को मंगलमय बनाने का मन्त्र बतलाय है। जीवन निर्माण के लिए इस प्रकार के उपाख्यान निश्चयतः हिततद होते हैं। जिन्त-शान लेखक ने अपनी गहरी अनुमृति को पाठकों के हृदय में उतारने का पूरा आयास किया है, शैनी और भाषा की नवस्त्रता प्रत्येक सहुदय को अपनी और सहन में ही आकृष्ट कर लेशी हैं। आरम्भ कर देने पर किमी भी उपाख्यान को अध्या छोड़ने को जी नहीं चाहना है। अंग्रजी भाषा में इस प्रकार वा साहरय उपलब्ध है, पर हिन्दी में इस प्रकार के साहरय की निवान कमी है। अंग्रजी भाषा में इस प्रकार को साहरय उपलब्ध है, पर हिन्दी में इस प्रकार के साहरय की निवान कमी है। अंग्रजी एक बड़े अभाव की पूर्ति में संलग्न हैं, यह हिन्दों के लिए महःन् गौरव का विषय है। अन्त शेठ के अधिकारी भी साधुवादाई हैं, जो इस प्रकार के सरग्राहरय का प्रकाशन कर रहे हैं पुस्तक पठनीय है, प्रस्थेक पाठक को हसे संगाकर पहना चाहए। छपाई, सफ ई, गेटअप आर्थ विशेष कलावुर्गा हैं।

हिन्दू विवाह में कन्यादान का स्थानः — लेखकः श्री सम्पूर्णानन्द ती; पृष्ठसंस्थाः ६२; मूल्यः एक क्पयान

प्रस्तुत रचना चार ऋष्यायों में विभक्त है। प्रथम ऋष्याय में समाज में श्रियों के स्थान का विवेचन करते हुए अनेक प्राचीन भारतीय प्रत्यों के प्रमाय के आधार पर स्त्रियों के गौरवपूर्यों स्थान का निर्देश किया गया है। लेखक ने इस प्रकरण में स्त्रीधन का विवेचन करते हुए स्त्रियों के अधिकार और कर्तव्यों का भी पूर्या विवेचन किया है। दितीय अध्याय में कन्याचान और दिश्द विवाह में उसका महत्व बतलाते हुए कन्या को अपने विक्त के अनुसार सोना, चाँदी, और अन्य बहुमूल्य इक्य देने की बात कही गयी है। लड़ की के जह के—नाती का भी महत्व पुत्र के समान ही है। पुत्र के अभाव में नाना की सम्यक्ति का अधिकारों नाती ही होता है। के अभाव में नाना की सम्यक्ति का अधिकारों नाती ही होता है। के अक ने अपने कथन की पुष्टि वेद और सूत्रमन्थों के आधार पर की है।

तृतीय क्रध्याय में कन्यादान की वैधता का समर्थन किया है। विवाह के पाँच क्रंग हैं— बाग्दान, प्रदान, वरशा, पाशिपीकन और समपदी। विवाह मात्र कन्यादान का नाम नहीं है, बल्क समपदी का नाम है। बताया गया है—

> नोद्केन न वा वाचा, कन्यायाः पतिरिध्यते। पाणिष्रहणसंस्कारात्, पतिरवं सप्तमे पदे॥

चतुर्थं ब्रध्याय में कन्यादान के वास्तविक महत्व का निकास किया गया है।

रचना अन्वेषणात्मक है, इनमें जानकारों की अनेक बातों का संकतन किया है। वेद आरएयक, सूत्र, स्मृतेयों और अक्षण प्रत्यों के प्रमाण देकर विषय का स्पष्टीकरण किया है। नारी, कन्यादान और पाणिप्रहण संस्कार के सम्बन्ध में अनेक महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश हाला गया है। रचना सर्वांग सुन्दर है। इस कलापूर्ण प्रकाशन के लिए हानपीठ के सुवोग्य मंत्री श्री अयोध्या प्रसाद गोयलीय धन्यावादाई हैं। ज्ञानपीठ इन्दी माध्यम द्वारा संस्कृतिक और साहित्यिक प्रकाशनों के लिए प्रयत्नशील है, यह हिन्दों के लिए श्रुप लच्च है। पुस्तक पठनीय है, पाठकों को लाभ उठाना साहिए।

द्विवेदी-पत्रावकोः—वंगदकः श्री वैजनाय सिंह 'विनोद'; पृष्ठ संख्याः २२८; मूल्यः दाई काये।

हन आचार्य दिवेदी ने हिन्दी गद्य को परिष्कृत करने में अपूर्व अम किया है। आपने सरस्त्रती के संगदन काल में विभिन्न व्यक्तियों के पान अनेक यत्र निर्ले हैं। इन पत्रों में उस, समय की हिन्दी की विभिन्न समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। हिन्दी भाषा में साहित्याकारों के पत्रों के संकत्रन अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं, यह पहला संग्रह है। इस संग्रह द्वारा हिन्दी में एक वहे अभाव की पूर्त हुई है।

इस पुस्तक के आरम्भ में आचार्य दिवेदी जी का जीवन चरित भी निवद किया गया है। दिवेदी जी का जीवन प्रत्येक हिन्दी प्रेमी को प्रेरणा, उत्साह और गति देगा। उनका-सा त्याग, संयम, धैर्य, और इद संकल्प विरत्ते ही व्यक्तियों में होता है।

इन पत्रों में अनेक ताहिस्यिक और भाषा सम्बन्धी समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक हिन्दी भाषा भाषी को इन्हें पहुंकर उलाभी हुई समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि अधिकांश समस्याएँ आज भी ज्यों की त्यों हैं। खुराई-सकाई, गेट-अप आहि उत्तम हैं।

खेल-खिलीने:--सेलकः भी राजेन्द्र 'यादव'; पृष्ठ संस्थाः १५२; मूल्यः दो इपये ।

प्रस्तुत पुस्तक में शिक्षापद और मनोरंजक आस्थान हैं। केसक ने निकट के वातावरक से ही इन आस्थानों की कथावस्तु को प्राप्त किया है और उनमें अपनी कल्पना का रंग घोलकर उसे सुन्दर बनाने की पूरी चेष्टा की है। सभी आस्थान सरस और सरस हैं। जीवन के गम्मीर तन्यों को खेन खिलों ने दारा समका और जाना मा सकता है। भाषा परिष्कृत और सरल है। शैली में दकायट नहीं है, पाठक सरलतापूर्वक भावों तक पहुँच जाता है। खुपाई-सफाई अव्हां है। शेर भो सुखन (दितीय, तृतीय भाग):-जेलकः भी अयोध्या प्रसाद गोयलीय; मूल्यः प्रत्येक भाग का तीन-तीन क्षये।

हिन्दी के संपूत भी गोयलीय को उर्दं साहित्य के मर्मह हैं। स्रापने उद्के किता का पूर्णतया सनुशीलन और सालोडन किया है। इसे हम हिन्दी का सीमाग्य हो मानेंगे कि नागरी लियि और हिन्दी भाषा में उर्दू साहित्य का रसास्थादन हम भी गोयलीय को की कृता से कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व सापके 'शोर को शायरी' एवं 'शेर को सुन्तन' मणम भाग अकाशिन हुए थे। हिन्दी भाषी जनता ने सापकी हन कृतियों का सब्द्रा स्वागन किया। अब सारके 'शेर को सुन्तन' के दूसरे और तांसरे भाग हमारे समन्न हैं। प्रस्तुन दोनं। भागों में उर्द् साहित्य का वर्तमान सुगीन सन्तनी और देहलवी किताकों का विकास कम एवं उनकी साहित्य क विशेषताओं पर प्रकाश हाला गया है। हिन्दी पाठकों की सुन्दिश के लिए कित शब्दों के हिन्दी सर्थ भी नीचे टिप्पक्यों में दे दिये गये हैं। कियों का मुन्दर परिचय भी दिया गया है। संदीय में यह उर्द् कितता का प्रमाखिक हितहास है। पर विशेषता यह है कि हसने हितहास की बोधिक शैली नहीं है।

पुस्तकों के ज्ञन्त में शुरूदकोश दिया गया है, जिनसे इनकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है। उद्वैसाहित्य की विशेषताओं को अवगत करने के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन आवश्यक है। सहुदय रसास्वादियों को इनका रसपान करना चाहिए। अपाई-सफाई, गेट-अप आदि अस्युत्तम और कलापूर्य हैं।

नेमिचन्द्र शास्त्री



### THE JAINA ANTIQUARY

VOL XIX

DECEMBER, 1953.

No II

#### Edited by

Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt. Prof. Jyoti Prasad Jain, M. A., LL. B. Sri, Kamata Prasad Jain, M. R. A. S., D. L. Pt. K. Bhujbali Shastri, Vidyabhushan. Pt. Nemi Chandra Shastri, Jyotishacharya

#### Published by :

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY,
ARRAH BIHAR, INDIA.

Annual Inland Rs. 3.

Single Copy Rs. 1/8.

|    | CONTENTS.                                             |        |
|----|-------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                       | Pages. |
| T. | Mohang ha in Malli-Jūāta and in Kautilya's Arthéistra |        |
|    | -Dr. Gustav Roth, German Scholar at Patna University  | •      |
| 2. | Jain Antiquities in the Hydrabad State                |        |
|    | -Prof. Jyoti Praead Jain M.A., LL. B.,                | 12     |
| 3. | Rock-cut Cave Architecture of the Jains in Orissa     |        |
|    | -Prof. K. N., Tandon, M.A., Dip                       | 18     |
| 4. | Syadvada—An Epistemological Solution of World-Tension |        |
|    | -Prof. Ramji Singh M. A                               | 22     |

# JANA ANTIDUARY

" श्रीमत्तरमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रेलोक्यनाथस्य शासनं विनशासनम् ॥ "

[ अक्लंकदेव ]

Vol. XIX No. II

ARRAH (INDIA)

December 1953.

## MOHANAGRHA IN MALLI-INĀTA AND IN KAUŢILYA'S ARTHASĀSTRA\*

By
Dr Gustav Roth, German Scholar at Patna University.

Mohanagrha in its Prakrit form mohanaghara is mentioned in the chapter VIII of Väyädhammakahäo representing the 6th Anga of the Jaina Švetāmbra Canon.

According to this text Malli was the daughter of King Kumbhaka before she entered the state of a Tīrthānkara. For a certain purpose forseen by her "ohi" she ordered to have built a mohanagrha described in the Malli Jñāta (Vaidya p. 94,95 and No. 39 of my edition) as follows:

Tae nam sa Malli kodumbiyapurise saddāvei 2 evam vayāsī gacchchaha nam tubbhe devānuppiyā asogavaniyāe egam maham mohanagharam kareha anegakhambhasayasanniviṭṭham tassa nam mohanagharassa bahumajjhadesabhāe cha gabbhagharae kareha, tesi nam gabbhagharagānam bahumajjhadesabhāe jālagharayam kareha, tassa nam jālagharayassa bahumajjhadesabhāe manipedhiyam kareha jāva paccappinanti, tae nam sā Mallī manipedhiyāe uvarim

<sup>\*</sup>For Prakrit and Jain section of All-India Oriental Conference, Seventeenth Session, at Ahmedabad.

appaņo sarisiyam ... ...kaņagamayim matthayacchiddam paumuppalapihānam padimam karei 2 ......."

Translation:

Then this Malli called her servants and spoke to them as follows: Go you, Beloved by gods, and construct a big delusive house (mohaṇaghara) propped on several hundreds of pillars in the Asokatree park, and exactly in the middle of this delusive house six central apartments (gabbhaghara) and exactly in the middle of these central apartments a lattice chamber (jālaghara), and exactly in the middle of this lattice chamber a pedestal with inlaid stones....upto.... they reported (that the work is done.)

Then Malli made a statue of herself on the pedestal with inlaid stones, resembling her......a golden one, with a hole on the top, and with a lid in the shape of a lotus."

Malli used to take piece after piece of her food everyday to put it in the hole on the head, which was causing a horrible smell.

The six garbhagt has are thought to be grouped round the jālagt has as pasage No. 156 in my edition shows. According to this passage 6 kings are taken separately without knowing from each other to the respective gabbhagharas to see Malli in the central jālaghara. Here the six kings in their six garbhagt has are taught a lesson about the deceptiveness of outside beauty by an horrible smell coming out of the hole in the statue, opened by Malli.

As : far as I can see, the technical term mohanagrha does not occur in other Sanscrit Literature. I could not trace this term either in our Sanscrit Dictionaries\* or in the Kośas accessible to me as follows: Hemacandra—Anekārtha-saṃzraha, Mankhakośa, Hemacandra-Abhicintamani. Śaśvatakośa and Amarakośa.

Kautilya's Arthasastra 1,20 however refers to it.

The passage reads: Västukaprasaste dese sa-prākāra-parikhādvāram anekakakṣyā-parigatam antahpuraṃ kārayet, kośagrhavidhānena vā madhye vāsagrhaṃ gūḍhabhittisancāraṃ mohanagrhaṃ,

<sup>\*</sup>Richardt Schmidt: In "Nachträye zum PW" Lpz 1928 has noted mohapag?ha as term occurring in Kaul with the meaning. Liebeslust Gemach-chamber of erotical pleasures. The Abhidhanarajendrakosa also refers to it and Woolner's Illustrated Ardha-Magadhi-Dictionary 1932. Vol. 5 gives evidence of it and atmslates: "A private chamber for sexual enjoyment."

tanmadhye va vasagrham, bhumigrham va asanna-kasthacaityadevatavidhana-dvaram anekasurungasancaram, prasadam va gudhabhitti-sopanam, susira-stambha-pravesapasaram va vasagrham yantra-baddha-talavapatam karayed apat-pratikarartham apadi va karayet, ato 'nyatha va vikalpayet sahadhyayibhayat.

I follow here the reading which T. Gaṇapati Sastri in the first vol. p. 98 of his edition gives. But instead of his reading devatā-pidhāna I prefer with R. Shama Śastri and Jolly devatāvidhāna, why, will be discussed later.

Sham and Jolly differ also from Gan in so far as they don't read va madhye behind katagehavidhanena and I think that Gan here has the better reading.

I am trying to translate:

In a place appreciated by somebody well versed in architecture he shall have his castle constructed with walls, ditches and gates, surrounded by several courtyards.

Either he shall have the bedroom constructed in the middle (of the palace) in the way of a treasure house with secret walls and passages as a mohanagrha—delusive house, or in the middle of this (the mohanagrha) the bedroom may be as chamber in the ground, which has one door, being in its plan in accordance with a guardian deity (of the groundplan), and with a wooden temple close by and with several underground passages, may be as an upper storey room with secret indoor steps in the wall, or he shall have the bedroom made with entrance and exit through an hollow pillar and with a trap-door in the ground connected with a mechanism, he shall have it made as protection against casualties, or he may vary it in a different way from this (mentioned above) in fear of his colleagues (of the study of Arthasástra who know all the tricks).

Gan, is right when he gives the reading vā madhye behind kośagrhavi as it is very essential to the character of such a room that it is
in the middle according to the set form of passages mentioning items of architecture. May I remind you of our parallel passage
in MJ 39 with the formula: bahumajjhadesabhāe-bahumadhya-dešabhāge in connection with mohanagrha.

But the comma, which Gan is placing behind first visage ha is misleading, so it is not quite clear that mohanage ha is mentioned

clearly here as technical term in connection with k stage ha too.

It is also not clear in the translation of Shamasastri p. 39: "He shall construct his own residential palace after the model of a treasure house, or he may have his residential abode in the center of the delusive chamber, provided with secret passages made into the walls."

By this translation Sham, simply ignores tan before madhye though to be found in his edition on p. 40

This passage is also not understood by J. J. Meyer translating: "Gemach der Liebeslust-chamber of love pleasures on p 49 of his German translation. He is wrong when he brings tan in connection with the palace in the passage: tanmadhye vā vēsagṛhaṃ, translating: oder in der Mitte des Wohnpalastes das schohlchlafgemach—Or in the center of the residential palace the bedroom."

I think there is no doubt that we can only bring tan in connection with previous mohanagiha. The security shall be more improved by the alternative of placing the bedroom also in the middle of such a mohanagiha-delusive house:

Translating "chamber of love pleasures" Meyer felt it impossible to find the bedroom supposed to be the place of pleasures, placed in the middle of this and so he brought tan in connection with antalipurane.

This indicates that mohanagrha is used here as a technical term to improve security.

It is very tempting to read with Gan ......devala pidhāna dvūram instead of : dev itā vidhāna-dvīram when we think of the last chapter in Dasakumāracaritam and of Kaut. 12.5 where someone in danger is adviced to enter a daivatā pratimā cchidram and gudhabhittim vā daivata pratimā yuktaņi bhāmigrhaņi is mentioned (Gan vol 3, p. 178. I prefer the reading of Gan, to that of Sham, having a second vā behind yuktam).

<sup>\*</sup>In this passage mohanagtha is not mentioned.

As devatāvidhāna represents the lectio difficilior it has to be found out, if we can get any proper meaning out of this term.

Meyer translates Kaut 1,20 on p. 49: oder ein unterirdisches Gemach (soil er als Schlasgemach herrichten lassen), das hinauslührt zu einem nahen Heiligtum aus Holz oder zu einer Tempelanlage or an underground chamber (he shall have it made as a bedroom) which leads to a close sanctuary made from wood or to a construction of a temple."

In his note 4 to this passage Meyer gives another interpretation: devalāvidhāna="Gottereinrichtung, Götteranlage-arrangement for the "deities, construction for the deities!"

Sham, translates this passage: "or in an underground chamber provided with the figures of goddesses and of altars (chaitya) carved on the wooden door frame."

Meyer thinks in his note 4 of an underground passage leading from the bedroom to a temple.

He translates devalāvidhāna in Kaut 2.5 on p. 77: mit einer Vortichtung für die Gottheit-with an arrangement for the deity" and suggests in his note No 7 to think of a small room with the images of deities.

Sham translates: "solemnised with the presence of the guardian deity, (p. 55)."

We see how different interpretations are, which the same translater gives for a technical term occurring in Kaut. 1,20 and 2,5.

Devatāvidhān i mentioned in both passages in closest connection with bhitmigrha must have the same meaning.

We read in Kaut. 2.4, prak 22: "kos'hakālayesu yathoddešam vūstudevatā sthapayer—In alcoves (Meyer suggests "shrine's in note 5, p. 75) he shall have the guar-lian deities of the building-ground placed according to their place."

Meyer's translation for västudevatii "Gottheiten der Hausstätten' deities of home-stalls' is not clear enough.

The conception of vastudevata is well known from the treatise Samaranganasutradhara. For instance we find a list of all guardian deities of the building ground in vol 1, chapter 14. p. 61 starting with verse 12 and in verse 32 the passage: ilyeşa vastudevanam

<sup>\*</sup>p. 56, in Shama Sastry's edition.

nighantuh parikirtitah-by this the list of the guardian deities of the building ground has been mentioned."

In chapt. If of Samar, vol. I with the title vāslutrayavibhāg we learn that the building ground has to be divided in padas plots attributed to Brahman, who covers nine palas, and to other deities who are called padadevatās in verse 10

From chapt. 10, vol 1 we learn that the architect has to divide the ground in vamsas-stripes (verse 5) and in padas-plots to which the respective guardian deities, townquarters and buildings are assigned.

One, who is well versed in the construction and planning of a town or any building in connection with the respective guardian deity is called vidhānavit

So we read in Samar. 1. 10, 89, p. 45: Suvarn ikūrūn ūgneyyūņā tathā vahnyupajīvinaķ-nivešayet karm ikārūn anyūnapi vidhūnavit. "The expert for planning shall settle the goldsmiths as well as the drivers and also the other workers in a place belonging to agni." (South East.)

This pada arrangement is also the base in the planning of a king's palace. About the bedroom of a king, being for us of special interest in connection with Kaut 1,20 we read in Samar. 15,23, p. 63 vol. 1:

Prekṣāsaṅgitakāni syur gandharve vāsavesma ca kāryā vaivasvate sālā rathānām dantinām tathā

"The theatre, the music rooms and the bedroom shall be constructed in the Gandharva (plot), the hall for the cars and the stable for the elephants in the plot of Vivasvant."

These passages of the treatise of architecture make it certain that devaluvidhana is not "construction of a temple" or "arrangement for deities" but a technical term of the meaning: construction in accordance with a guardian deity of the building ground.

So I interpret devalā as Vāstudevali a term well known to Kauţ, as we have seen, and vidhāna as planning, arrangement construction according to a guardian deity of a groundplan.

Now it has become understandable why devaluoidhana is especially mentioned in connection with bhumigrha in two passages of Kaut. A bhumigrha is constructed into the vastu-the building-ground being

the fundamentum for the treasure house to be erected above according to Kaut. 2,5, so the demand to have the construction of such a building done in accordance with the guardian deity of the building-ground has become quite comprehensible in this special case. I think that this interpretation of devatāvidhāna gives a good sense and therefore prefer the reading vidhāna to which Gan gives. (s. p. 3).

Both passages in Malli Jñāta and in Kauţ. complete each other in an ideal manner. In MJ garbha ghara and jāla-ghara are mentioned in a m haṇaghara, terms not mentioned in the Kauţ. passage.

I could not trace the term garbhagrha in the whole text of Kaut, at all.

But Kaut, tells us about secret passages and walls in connection with mohanagrha in which the bedrood of a king and a treasure house had to be constructed to improve security.

As I said in the beginning of my paper I am not able to trace mohanagrha in other Sanscrit literature. Vaidya in his Notes to Malli Jnāta p. 19 refers to a mayasabhā in Moh.

But I could find this term in other Prakrit works belonging to the Uvanga of the Jaina Śvetāmbara Canon: in Rāyapaseņaijja and Jīvābhigama.

By the kind help of the librarian of Central Archaeological Library in New Delhi Mr. Prarab I could use the Edition: Rāyapaseṇiyasuttam, sampādakaḥ Pandita Becaradas Jivaraj Dosi, vi. sam. 1994, pra-kāśaka Śambhulal Jayaśi Śah, Gurjargrantharatnakārayālaya. In this text. which in his varṇakas often is a real compendium of items of architecture, the following passage can be found on p. 197 of edition mentioned above: Tesu ṇaṃ vaṇasaṃdesu tattha tattha tahim tahim dese dese bahave āliyagharagā (v. l. āli.), māliyagharagā, kayāligharagā, layāg'aragā, acchaṇagharagā, picchaṇagharagā, majjaṇa-(v. l. acchaya)

gharagā, pasāhaṇagharagā, gabbhagharagā, mohaṇagharagā, sāla-gharagā, jālagharagā, kusumagharagā, cittagharagā, gandhavva-gharagā āyaṃsagharagā, savvarayanāmayā acchā jāva paḍirūvā.

The variae lectiones are from "Rajaprasnīyasūtra" by Bala Brahmacāri Pandit Muni Shri Amolak Ŗsi Ji p 112, 113 which text I could use by the kind help of the librarian of the Central Jain Oriental Library at Arrah near Patna, Mr Nemi Chhand Jain Sastri

Translation: In these forests scattered here and there, there are many Alikatree bowers. Malikatree-and Kadali I owers, Liana bowers rest houses (I follow here the reading acchaṇa-āsana, v. I. acchaya-akṣaka=baheḍā kā vṛkṣ:=Baheḍa tree bower, which would also fit in the whole of this passage.), places for entertainments, swimming pools, dressing chambers, inner apartment—cottages, delusive houses, Sāltree bowers,\* lattice bowers, flower bowers, picture bowers, music bowers, halls of mirrors (shīsh mahali) decorated with all precious stones, bright....upto....beautiful "In this passage gabbhaghara and jālaghara are mentioned beside mohanaghara, terms we have met in MJ 39 in connection with mohanaghara too

The Commentary of Malayagiri gives the following explanation of our Ray. passage: mohanam maithunaseva "ramiyam mohanarayaim" iti namamalavacanat tat-pradhanani grhakani mohanagrhakani vasabhavanani-iti Bhavah Translation: mohanam is sexual intercourse, "pleasure of love, sexual pleasures by intercourse" so according to quotation of Namamala. Houses in which this is the main thing are mohanagrhani vasabhavanani so Bhavah.

The Com. of Abhayadevasuri says to the passage in the Malli Jñāta: Mohanagharayam ti sammohotpādakam arham, ratigrham vā Gabbhagharae tti mohanagrhasya garbhabhūtāni vāsabhavanānīti kecit jālagharayam ti dārvādimayajālaka-prāyakudyam yatra madhya-vyavasthitam vastu bahihsthitair dršyate.

Translation "Mohanagrha" is a house which causes confusion, or a pleasure-house,

"Carbhagthas" are bedrooms having become garbhas central apartments of a mohanagtha, this is the opinion of some scholars.

"Jalagrha" is a chamber the walls of which mostly consist of lattice work of wood etc., where an object placed in the centre is seen by people standing outside.

<sup>\*</sup>Sala can also be sili the bough, the branch of a tree, so sila-gharage could simply also mean: a bower consisting of branches. According to Pischel, 8 97 long final vowel of a word within a compound is often shortened, e.g. acchara-gava=apasir-gava, parallel to it: sala-gharage can come from sila-gharage.

The development in the meaning of the term "mohanagrha" is now obvious. First mohanagrha was used as a term of security having the function to mislead and to decieve a person. Second the meaning ratigrha arose mentioned by the Commentators and Bhäva, when the bedroom of a king also had to be constructed as a mohanagrha for a king was supposed to be in high danger in his sleeping room according to Kautilya.

The original meaning of mohana itself is "delusive, deceptive", and the second "Mithuna-intercourse" used as an euphemistic expression.

Jivābhigama ed. by Hindi translater Amolak Rishi, Vir Nirvana samvat 2445, Haiderabad, mentions also mohanaghara just beside gabbhaghara in connection with kalpadruma

From this the conclusion can be drawn that mohanagrha was originally closely linked with the well known term of garbhagrhas, which in certain cases were arranged in a mohanagrha or as a mohanagrha to make the entrance of an outsider difficult.

The Sanscrit treatises about architecture Manasara and Samar. don't mention our term.

Conception of mohanagrha in a narrative of the Avasyak-literature.

From Kaut, 1,20 we could make it certain that treasure-houses had also to be constructed as mohanagrhas with secret walls and passages.

A narrative from Leumann's Āvasyaka-stories shows that mohanagiha is a conception belonging to the common possession of a cultural period of considerable antiquity.

In his paper: Two new evidences for the Indian origin of look nights, ZDMG 89, 1935, p 302 ff, L. Alsdorf has published and translated a text from the not printed manuscript of Leumann's Avasyka-stories which includes a narrative referred to our subject.

A king of Ujjain had four servants, very skilled in their respective jobs.

About the fourth servant we read: "cauttho sirighario, tāriso sirigharo kao, jahā aigao, na kimci pecchai."

The rourth was a treasurer. He had constructed such a treasure house that when somebody entered, he could not see anything

When we think of Kaut. 1,20 that a treasure house has also to be constructed as a mohanagrha with secret walls and passages, we understand at once that the treasurer has built his treasure-house as a mohanagrha which makes it impossible for an outsider to see anything even when he has entered such a building.

The further development in our story shows that we are right with our interpretation.

We read that the servants come under the power of another king and have to demonstrate their abilities.

About the fourth we read: Tā bhaṇḍārieņa pavesio, gao: kimci vi na pecchai, anṇeṇa dāreṇa darisiyam.

"Then the treasurer let (the king) enter the treasure house, but he did not see anything. He was made to see the treasures by another door."

There cannot be any doubt that in our narrative a treasure-house in the construction of a mohanagrha is mentioned. He, who enters such a building, will not be able to see anything first, as the treasures are kept safely in the "safes" behind secret walls and passages. So the king thinking that the room he had entered be the real room of the treasure-house, has to be taken through another door to see the hidden treasures in secret places behind secret walls and passages.

Alsdorf has recognised the difficulty of this passage and suggests in his note 4 to his translation on p. 305, to read disena for donrena and translates: "another servant showed them to him" As another possibility he discusses: "annena darena-in an other way."

After we have learned something about the construction of a kośagrha as a mohanagrha from Kautilya, the text as it is handed down to us is very comprehensible and does not need any emendation.

To sum up: The definition of the term mohanagrha according to the different references mentioned above will be: A delusive-house with secret walls and passages, in the center of which garbhagrhas, jālagrhas, vāsagrhas and kośagrhas may be constructed to improve security:

The occurrence of this technical term in Jaina Prakrit texts and in Kaūțilya exclusively as far as I can see, what Sanscrit Literature is

concerned,\* gives a further evidence for close relations between Kautilya and Jaina Prakrit Literature, both belonging to the same common Indian Culture as their base. Mohanagrha is before us as a technical term of high antiquity closely linked with Garbhagrha, having become obsolete in later times, but preserved in Kautilya and Jaina Literature. The term garbhagrha has survived and can be traced in Sanscrit treatises about Architecture.

Abbreviations: Kaul.-Kaulilya's Arthasistra Edition of T. Gavapati Sastri, 1924, Gav.-Gavapati Sastri,

Meyer, J. J. German Translation of Kaut.: Das Altindische Buch vom Welt-Und Staatsleben, Das Arthasastra des Kautilya, Otto Harassowitz, 1925.

MJ-Malli Jiiata.

Pischel, R-Grammatik der Prakrit-Sprachen, Strassburg, 1900.

Sham-R. Shama Sastri ed. of Kaut. Mysore 1909 and his translation Riu-Rayapasenaijia.

N. V. Vaidya, Niyadhammakahao, Critically Edited, Poona 1940.

Samar-Samarānganasūtradhāra, Gaekwad's Oriental Series, Baroda, 1924. 2 Vls.

\*After I had presented this paper, Dr. Wilhelm Rau, German scholar at Shantiniketana very kindly called my attention to another passage, in which mohanagiha occurs, Raghuvansa 19,9. The passage reads:

Yavanonnata-vil<sup>1</sup>sin<sup>1</sup>-stana-k<sup>2</sup>obha-lola-kamal<sup>1</sup>sca di<sup>1</sup>ghik<sup>3</sup>l<sup>1</sup> gu<sup>2</sup>ha-mohanag?h<sup>1</sup>s tad- ambhubhil<sup>1</sup>sa vyag<sup>3</sup>hata vig<sup>3</sup>dha-manmathal<sup>1</sup>.

### JAINA ANTIQUITIES IN THE HYDERABAD STATE.

### By Prof. Jyoti Prasad Jain, M.A , LL. B

The state of Hyderabad is situated on the eastern side of the great Deccan Plateau, and comprises the better part of the ancient Dakshina patha. The area of the state is about the size of the United kingdom, and its population is mainly Hindu including Marathas, Kanarese and Telugus (The Jains who once formed a considerably large part of its population, constitute at present, a very small minority.)

Tradition indicates the existence, in ancient times, of a large kingdom in this part, and this kingdom is reputed to have been in an
advanced state of civilization. Most probably a large part of the
Deccan was under the Maurya empire even in the times of Chandragupta. But after Asoka, from about the middle of the 3rd century
B. C.; the greater part of this country came under the domination of
the Andhras or the Satawahana dynasty. The latter were succeeded,
one after the other, by the Kadambas of Vaijyanti, the Western
Chalukyas of Vatapi, the Rastrakutas of Malkhed, the eastern
Chalukyas of Vengi, the later Chalukyas of Kalyani, the Hoyasalas
of Dwarsamudra, and finally the Zadavas of Deogiri till the Muslim
conquest.

During their long and powerful sway in the Deccan, Chalukya rulers allowed diverse religious sects—Buddhism, Jainism, Saivism—to influence art and architecture. As a consequence of this liberal patronage, the Deccan became a centre of great architectural development. The technique of building rockcut temples was borrowed by Brahmin artisans from the Buddhist and Jain rivals.

The subsequent dynastic changes did not fundamentally affect cultural development. This period was, however, marked by a decline of Buddhistic influence, which gave place to Jainism and orthodox Brahminism.

It is said that architecture is "the matrix of civilization," Rock-hewn monastries, temples, tombs, shrines, palaces, forts—all these

bear the stamp of the religious, social, political and economic forces of every phase of the romantic history of the Deccan. The monuments of the Deccan are therefore of special interest to the student of Indian architecture.

The archaeological heritage of the state, besides historical monuments, includes palaeolithic, Neolithic and prehistoric remains as well.

A quarter of a century ago, an Asokan rock edict was discovered by the Director of Archaeology in a site named Maski. Extensive survey and consequent excavations of the site produced a rich harvest. Among these relics, the ruins of a number of Jain temples were discovered.

And at Kadkal, nineteen miles north of Maski, an old mint was found. At this very site, some bronze Jain images were accidently discovered by a cultivator while ploughing his fields. The matter was brought to the notice of the Archaeological department, and it was presumed that a Jain temple must have existed in this site. This view was confirmed by the results of the excavations; the brick pavement and the foundations of our edifice of considerable size provided sufficent evidence of the existence of a temple.

Recent excavation at Kondpur has yielded an abundance of antiquities which show the development of life and culture of the Andhra dynasty in the first millenium B. C. The Chalukyan and the Rastrakuta kings favoured rock-hewn architecture, the notable examples of which are found at Ajanta, Ellora and Aurangabad. The Hindu dynasties have left great legacies of architecture in the Deccan "In starting from the earliest times of which we have records as to the building practice", writes Mr H. V. Lancaster, vice president of the Royal Institute of British Architects, "some two thousand or more years ago, we find that building, like everything else in India of that time, was most highly systematized and regulated, indeed to a degree almost comic to the western mind."

The temples of Warrangal, Amla Jogai, Ler etc. are notable examples of this ancient architecture. Infact. some of the finest specimens extant of the Hindu (which includes the Buddhists and Jain) architecture are to be found in the state of Hydrabad. And these ruins are numerous, varied and scattered.

The archaeological remains of Amba Jogai the modern Mominabad, are of great interest, for here we have three noteworthy historical relics. And the first of these is the group of three underground excavations, two Brahmanical and one Jaina, to the north of the town. The principal monument among these ruins is the Jogi Sabha Mandapa. Another cave brought to light by the Mominabad excavation is the work of the Jain community.

Among the ruins at Nagai, an ancient city situated about a mile and a half to the South west of Chitapur station on the State Railways. the best preserved temple is the Maruti-Gudi, with a tall Dipastambha infront. It has 114 brackets for the support of lamps in addition to the many small niches between them in the shaft of the pillar itself. At this place, within a ruined Jaina shrine, there is an image of a standing Jina. The figure may be one of the twenty four Tirthankaras (probably of Suparswa Nith the 7th Tirthankara). It has five hooded snake canopy and a triple crown above. Another sculpture is that of a seated lina with a seven hooded snake over his This image must be that of Parswanath, the 23rd Tirthankara. Among the ruins at Nagai we find richly carved doorways and sculptures of male and female figures. It is interesting to note that no distinction is made in the Silpasastras or manuals of architecture to the constructional details of the Brahmanical, Buddhist and Jaina shrines regarding the structure of their spherical roofs.

Rock-hewn Architecture: The heritage of the ancient monuments in the state includes a number of unique rockcut monasteries and sanctuaries. This form of architecture is found in many parts of the world, and according to some archaeologists its original home was Egypt and Assyria.

In India rock hewn architecture reached its highest development in the region of the Western Ghats. Here monasteries and chapels were carved out of the living rock. The cliffs of the Western Ghats provided an ideal site for the purpose of excavating permanent monastic establishments for the Buddhist and Jaina communities. It is to be noted that the designers of the Indian rockhewn edifices chose the solid rock face, and not an existing cave, to execute their plan. Out of this, halls, chapels, double storeyed monastic abodes, refectories, stone cisterns, pillars, massive arches and horse shoe

windows were patiently carved with the primitive hammer, pick and These skilfully wrought excavations are usually referred to as 'Caves', but it is a misnomer, and is misleading. Rock hewn architecture is perhaps a more accurate term. And this, as Percy Brown puts it, "to all intents and purposes is not architecture -it is sculpture, but sculpture on a grand and magnificent scale." This sort of architecture is, of course, mainly internal. The construction of temples by excavating the living rock was, as Fergusson points out, really more economical than quarrying the stone and then transporting it. Besides, such rockout structures once hewn out they did not need much repair and thus maintained their essential architectural features. Today they are often as perfect as when they were erected over a thousand years ago. In executing the designs of rock-hewn architecture, the Indian masons and sculptors have shown a high standard of efficiency. One is puzzled to find so high a level of technical accuracy with the use, as is supposed, of the somewhat crude implements at their disposal. It also appears that they had considerable knowledge, of rock formations and joints. And there are indications that the actual work of excavation must have proceeded from the top down wards.

Of the rock hewn monuments in the state, first in importance and time of execution, are those of Ajanta, but they are chiefly Buddhist.

Next come those of Ellora It is a town about sixteen miles from Deogiri (now Aurangahad), the old capital of the Yadava kings. The series of rockcut monastries were excavated in the scarp of a plateau the scarp running for about a mile and a quarter. "No place is more suitable than Ellora", writes a European critic, "for a comparison between the solemn art of Buddhism and the Brahmanic one which has something dramatic and passionate about it. There is also a group of Jain shrines in which the figures of Mahavira and Parswanath add to the interest of Ellora as a meeting ground of Brahmanism, Buddhism and Jainism". Most important shrines at Ellora date from a period when complete toleration was observed by Hindus, Buddhists and Jains. And according to the Report of Archaeological Survey of Western India (vol. V), "All the Ajanta caves belong to one religion, and, beginning at a very much earlier period than anything found at Ellora carry on the history of the Buddhist religion and architecture for nearly a thousand years; and though the series at Ellora commenced nearly at the time when the excavations at Ajanta ceased, immense interest is added by the introduction of temples belonging to the Hindu and Jain religions, affording a varied picture of the mythology of India during the period of its greatest vigour, such as is nowhere else to be found."

The Buddhists group is situated in the south horn, the Jain group in the north horn and the Brahmanical group is between them. Jainism rose to greater importance about 1000 A. D., and the great age of Jain architecture was between 1000 A. D. and 1300 A. D. (in this part of the country). It should be noted that Jain temples were largely built by private patrons. Among the Brahmanical group, the Kailasa temple, executed under the patronage of the Rastrakuta king Krishna I (757-783 A. D) (?) is one of the most precious treasures of the state of Hyderabad.

The final group of the excavated shrines at Ellora belongs to the Jains, and they are situated at the northern spur of the hill about a mile and a half from the Kailasa. Of these five excavations the two shrines are of greater interest.

The Indra Sabha or the assembly hall of Indra, a two storeyed shrine cut into the rock to a depth of over a hundred feet, is approached through a rock hewn doorway which opens on to a square courtyard in the centre of which we see a monolithic structure somewhat in the form of a miniature Dravidian temple. To the right of the entrance is an imposing statue of an elephant balanced on the opposite side by a monolithic pillar or Dhwajastambha thirty feet high. The upper storey of the Indra Sabha is borne on twelve profusely sculptured pillars. A broad horizontal surface divides the lower from the upper storey. Both these entablatures are elamborately carved. On the upper entablature we see a number of images of the twenty four Tirthankaras or Jain saints.

The ceiling over the altar in the main hall is designed to represent a large tobes giving an effect of considerable beauty. At each end of the hall is a shrine containing a large figure of Mahabira. The statue of Indra in the loggia with an elephant at its feet is an enquisite piece of sculpture. Both in figure sculpture and in decorative

motif, the artists have indeed produced works of considerable distinction. "No other temple at Ellora", writes Percy Brown (in Indian Architecture, 1940), "is so complete in its arrangements or so finished in its workmanship as the upper storey of the Indra Sabha; all the large sunk panels between pilasters on every wall being filled with figure subjects, while the pillars, admirably spaced, and on occasion joined by dwarf walls, are moulded, fluted, and faceted, as in no other instance."

The Indrasabha seems evidently to have been designed to commemorate the Janma Kalyanaka or birth celebration of the Tirthankara, wherein the Indra prepares to go on his Airavata elephant, to celebrate the occasion.

Almost adjoining the Indra Sabha is the other notable example of Jain excavations at Ellora. This is the Jagannath Sabha or the Assembly Hall of the Lord of the Universe (probably the Samavasarana of the Tirthankara). Its general plan is similar to that of the Indra Sabha but is smaller in size. The shrine is entered through a small ante-chamber with a well proportioned gate or Torana over the entrance. Within the shrine is a seated Mahabira on the throne.

The walls are recessed for figure sculpture, and the pillars are richly carved in the style in which the Jain artist excels.

With the excavated shrines and monastaries of the Jains at Ellora, we arrive at the final phase of rock hewn architecture in India.

Note:—The material for the present article has been extracted with thanks from "Hydrabad —A guide to Art and Architecture", published by the Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India (1951).

### ROCK-CUT CAVE ARCHITECTURE OF THE JAINS IN ORISSA.

1

By Prof. K. N. Tandon, M. A., Dip. Ger.

Grünwedel rightly remarked that "The religious character so deeply rooted in the national life of Indian races has continued to be the guiding principle in their art" In fact, Hindus, Buddhists and Jains, all sought the help of art to propagate their respective religious systems. Art served for them as a medium of religious propaganda. Such intimate relationship between religion and art has not been a peculiarity with the Indians alone, but, as has been shown by Della Setta in her book 'Religion and Art', nearly all ancient human races have used art primarily as a means to express their religious sentiments. It is difficult to deny that art has been responsible for giving real permanency to certain aspects of a particular religion at a particular time. The extint ancient monuments supply much material information regarding ancient religious practices and beliefs. In India religious monuments consist mainly of rock-cut chambers, monasteries and chapels or temples.

Rock-cut architecture was popular mainly with the Jains and the Buddhists. First models of such architecture seem to have been furnished by Aśoka, the great Maurya emperor of India, who excavated a few caves for the Ājīvakas in the Barabar Hills in Bihar. Buddhist rock-cut architecture is found in abundance in Western India, for example at Bhaja, Karle, Ajanta, Ellora, etc. Earliest of these Buddhist monuments may be dated back in c 1st century A.D. The earliest specimens of Jain rock-cut architecture are to be found at Udaigiri and Khandagiri hills near Bhubanesvara in Orissa. They may be dated from c. 2nd century B. C. to 2nd century A.D.

The rock-cut architecture of the Jains, as also of the Buddhists, consists of two classes of monuments, namely, retreats for the monks and nuns and chapels for the laity. The Jain monasteries are generally devoid of superflous ornamentation and present a very simple, sometimes even not very pleasant, site. Chapels have, however, been found exuberantly adorned. The simple and sober appearance

of the monasteries is in confirmity with Jain emphasis on austerity (Tapas) and asceticism. These monasteries were, in fact, meant to shelter the mortal and material body of the monks whose soul had already been floating in higher planes of spiritual phenomena. That's why Khāravela has referred to the caves he excavated for the residence of the monks as Kāyanisidiyā and, still more appropriately, as Jīvadehasayikā in his Hāthigumphā Inscription. Etymologically, Kāyanisidiyā or Kāyānisidyā means 'rest place for the material body' and Jīvadehasayikā or Jīvadehāsrayikā also means 'shelter for the body which is the abode of the soul.'

Monks needed solitude to practise penances and yoga which were necessary for annulling the evil effects of the past Karmas and thereafter for attaining Nirvaṇa. In order to achieve their end they stayed in lonely places, outside the busy centres of life and away from the hubbub of this troubled world. The lay devotees considered it their duty to excavate cells for the monks out of the living rock, wherever possible, or to provide some other shelter for their material body against the ravages of weather.

The earliest specimen of rock-cut chambers are simple cellular retreats. The workmanship of these excavations is not of a high order. They were excavated by the devoted Śrāvakas in the low hills near Bhuvaneswara. The two tree-clad hills in which the rock-cut chambers are located are well known as Khandagiri and Udaigiri.

The number of chambers excavated in these hills is 35. They are both large and small. But only 17 of them are important and worth noticing. Udaigiri is noted for its 16 caves while Khandagiri, for its one cave only. These chambers appear to have been excavated one after another, as the necessity for the accomodation of the monks arose. A few chambers show definite improvement in style and technique when compared to others which shows that the activity of excavating cave-retreats must have continued for a sufficiently long period. There are also a few double-storeyed caves. The workmanship and treatment of these excavations is though generally clumsy and crude but not devoid of grace. It may, however, indicate that these excavations belong to the period which saw the beginning of the art of excavating Vihāras in living rocks. Some scholars are

of opinion that the clumsiness is due to the rough texture of the stone. The local name for these monasteries is 'Gumphā' i.e. 'cave'.

The pillars in these caves are quite plain in design except that they have been adorned with bracket capitals. We find a low-pedestalled wall carved like a continuous bench all round inside certain apartments. There also appears a stone seat or asana on which the monks could sit to meditate. These asanas have a sloping back rest in some cases. Such a device appears for the first time in Indian rock-cut cave architecture.

The cells are mostly oblong in plan. The floor in each apartment is sloped so as to form a couch. It is remarkable that these cells are not very high. They are only 4' high which suggests that they were meant for meditation and rest only. Retreats consisting of a single cell in the Orissan group sometimes show primitive styles, e.g. the Bāgha Gumphā. The ingeniuous excavator has shaped the exterior of this cave like the mask of a tiger, the ante-chamber simulating his gaping mouth and the cell-door within, his gullet. The door jambs of this cave are adorned with winged creatures.

Rant Gumpha is the most important monastic retreat of the whole group. It is a double sotreyed excavation. Cells in this retreat have been excavated on three sides of the courtyard, on its fourth side is the approach to the Gumpha The general arrangement of the cells shows that they were meant for the residence of the monks. There are also a few cells which might have been used for some special purposes since they differ in shape and size from the general body of the cells in that Gumpha. It is conjectured that they might have served as cloak rooms for keeping Kamandalu and Pichli. The general plan of the Gumpha with a courtyard and terraces suggests that it should have been used as an open air theatre where the monks used to deliver sermons to the lay-followers. The architectural treatment of this Gumpha is characteristic of the Orissan style of rock-cut architecture. The arches have been decorated in a very fine manner. Many single life-size figures have also been beautifully sculptured. The device of figures depicted as doorkeepers (dwara-pals) is also interesting.

The other important monasteries of this group are Gapesha

Gumphā, Manchapuri Gumphā and Ananta Gumphā. The Gaņesha Gumphā is one of the earliest examples of the Orissan cave architecture. The scheme of sculptured animal guardians appears for the first time in this Gumphā. The pillars forming the facade of this Gumphā are noted for their beautiful sculptural treatment. These are square in section above and below but are octagonal in the middle.

Manchapurī Gumphā is important since an inscription of Nayanikā, the chief queen of King Khāravela of Kalinga, has been found there. It thus provides an aid for studying the Orissan cave architecture chronologically.

The productions at Khandagiri are not so beautifully rendered as at Udaigiri. They do not show a very high standard of technique and workmanship. There we find either the earliest or the latest specimens, the former representing the state of evolution while the latter, that of decadence. The best examples of Orissan cave architecture are thus to be seen at Udaigiri. Udaigiri represents the culmination of Orissan cave architecture. This hill is all the more important from the point view of the political history of Orissa as well since it records the Hāthīgumphā Inscription, the only reliable source of information regarding Khāravela whose achievements make him stand in the galaxy of the greatest of Indian kings and heroes

## SYADVĀDA—AN EPISTEMOLOGICAL SOLUTION OF WORLD-TENSION.

#### By Prof. Ramji Singh M. A.

To be safe from 'The Tyranny of Words' in the spirit of Ludwig Wittgenstien's Tractatus Logico-Philosophicus let us follow our paper in view of logical Syntax<sup>8</sup> and 3:mantics 4

Expository:—Syat (somehow) Syadvada is 'an epistemological) solution of World-tension

#### Analysis:

- (a) Syadvada<sup>5</sup> —The Jaina theory of Judgment and truth as relative.
- (b) World-tension—"Present international tensions among nations."
- (c) Epitemological Solution—Solution emanating from the standpoint of knowledge.

Synthesis:—Syadvada along with its complementary doctrines of Anekantvada and Nayavada, when applied to the phenomena of international tension, might result in perpetual peace.

#### World-Tensions:

By world-tension, we mean presence of international conflicts, hot and cold wars, so-called Peace and Defence treaties etc. But international conflicts are often the result of internal conflicts. Internal conflicts and contradictions often lead to external and inter-

<sup>1.</sup> Stuart Chase—"The Tyranny of Words" Quoted from proceeding of Indian Philosophical Congress 1952, 57.

<sup>2.</sup> Wittgenstien's "Tractatus Logico-Philosophicus" "The proposition is a picture of reality.......Tractatus Page 63.

<sup>3.</sup> Logical Syntax-Analysis of complex sentences into simple ones and the simple ones into component words etc.

<sup>4.</sup> Semantics-Relation of linguistic expression to objects designed by them.

<sup>5. (</sup>a) Every proposition is true but only under certain condition—Radha Krishnan: Annals of Indian Philosophy Vol.—I Page 302

<sup>(</sup>b) स्वा प्रधानो व स्वाहातार :- Jaina Darsan Sara-by Chainsukh Dasa

<sup>6.</sup> Azad, A. K.—inaugural Address at Seminar to discuss the contribution of Gandhian outlook and technique to the solution of tensions. 5-1-1953,

national aggressions and wars.1 Hence world tension includes "tensions within and among nations."2 It is no use denying the great dangers that threaten our present generation. The riven atom, uncontrolled, can only be a growing menace to us all.4 One atom bomb killed more than seventy thousand people,5 but now it is not a question of one or two or even hundred but of hundreds of millions of them. Prof Yusuki Trurumi says in agony. "Japan's mind is disturbed profoundly. We face war-how can we avert it?" Therefore while inaugurating Silver Jubilee Session of Indian Philosophical Congress Dr. K. N. Katju fears that the story of Mahavarat it seems is being reenacted all over again. In the conclusion of that war there was neither the victim to lament his defeat nor the victor to celebrate the victory. Referring to Korea he observed. Their towns and villages. their land and dwellings are bring trampled under foot and destroyed over and over again by invading troops and retreating troops and human life there seems to have lost all sanctity.7 So that the war of liberation has been turned into a war of annihilation. (Surely this is completely a new version of liberation)8 Though the third-war might mean virtual end of all that western civilization stands for, yet there is in spite of all this an imminent danger of war.9 The result is the mounting suspicion and rivalary between the two power blocks, severish rearmament and cold war, alternating with tipid war. 10 In spite of recent peace moves this is no gain saving the fact

<sup>1.</sup> Kriplani, J. B. "Gandhian way Towards Peace."-Seminar-above.

<sup>2. &</sup>quot;Solution of tensions within and among nations"—Indian National Comission for cooperation with Unesco decides this as the main topic of discussion.

<sup>3.</sup> Prof. Tucci-My Approach to Gandhi-ref, above,

<sup>4.</sup> Robert Oppentumer - Ex-chairman, Advisory Atomic Council, under Article, "Atomic weapons and American Policy quoted in "Foreign Affairs July 1953."

<sup>5.</sup> Prof. Trurumi – Japanesse delegate to the Gandhian seminar vide his paper to the Seminar.

<sup>6.</sup> Dr. K. N. Katju-Silver Jubilee vol, Il.

<sup>7.</sup> Dr. K. N. Katju-Inaugural Address to Silver Jubilee Session of I. P. C.

<sup>8.</sup> Dr. K. N. Katju Do.

<sup>9.</sup> R. N. Kaul-Social Philosophy-Socialist Democracy.

<sup>10.</sup> E. Ashirvathem—Is peace Possible? Indian Journal of Political Science Vol. XIV, No.—2, April 52.

that the world is sharply divided into two opposing camps<sup>1</sup> and there is an array of peace (war), defence (offence) treatises like NATO'S<sup>2</sup>, MEDO'S<sup>3</sup> and many more yet to come out. The development of the international organisations in last fifty year recognises that disputes which arise concern many states, and that they need to be settled.<sup>4</sup> So we are practically in a world bewildered by the turmoil of nationalism and war.<sup>5</sup> The whole world is in the ferment.

#### Need of a Solution :-

Humanity is tottering today upon the brink of the principle of self-annihilation for the lack of proper understanding which includes understanding ourselves, understanding each other. It is a time of tragic important for the world, because even before the shadows cast by the war lifted fully, the skies have become overcast with dark threatening clouds. Hence, at no period of human history man was in need of a sound Philosophy than today. As war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defence of peace should be built. Today if a person does not agree with you he is wicked, if a country does not agree with your country it is wicked; there is no half-way, hence there is no neutrality 18 Unesco, realising the need of a solution is however keen.

- 1. E. Ashirvathem Ref. as above
- 2. Nato-North Atlantic Treaty Organisation.
- 3. Medo-Middle Eastern Defence Organisation.
- 4. James N Hyde-art "U. N and the Peaceful Adjustment" in Proceeding of Academy of Political Science vol XXV Jan. 53 United Nations; Success or Failure.
  - 5. E. H. Carr-"Nationalism And After"-Page 70.
- 6. Paul Arther Schillip-Art. "On Human Understanding" Silver Jubilee Number Vol. 2 Page 107.
  - 7. Paul Ar Schillip— Do.
  - 8. Raj Pramukh of Mysore-Message to the Jubilee Session.
  - 9. Srimati Hansa Mehta-
  - 10 Dr. Alva Myrdal-Quotation from Unesco's constitution.
  - 11. Pt. Nehru-Inaugural Address of Gandlian Seminar 5-1-53.
- 12, Memorandum on the Signature of His Majesty's Govt. in the U.K. of the Optional clause cmd --3452 Page 10. Quoted from "Conditions of Peace" by E. H. Carr, Page 51.
- 13. Dr. Alva Myrdal-Her Speech 5th Jan 53 There can be no neutrals, Seminar.

Solutions there are and are of many types—political including diplomatic, economic, religious etc. Broadly there are two approaches towards world peace—

- (a) Politico-Economico-Positivistic Approach.
- (b) Religico-Spirituo Mystical Approach.

#### Religico Spirituo Mystical view:--

The upholders of the religico-spirituo-mystical view hold that without is withinin. We cannot banish war while we are perpetuating war within us. The tremendous amount of hatred and injustice within us accumulated in a national form leads to war. Hence the best solution of world-tension is to control the animal within us "Here the dictum is 'Reform yourself and the world will be reformed 4" Some of the mystics, however depend upon God's goodness

#### Political Solution : -

Professional politicians often indulge in diplomatic double talk which breeds pessimism and cynicism on the part of the people and makes peace a mere will-o-the wisp<sup>5</sup> Some very irresponsible politicians talk of 'preventive war<sup>6</sup>" as a solution of world tension, for they think offence may be the best form of defence. From United Nations we cannot have any hope. Vyshinsky charges that USA has stolen the sign-board of U. N.<sup>8</sup>" and also Turner confirms that the U. N is really dead as a peace and security maintaining organization." Commenting upon the prospects for Berlin Meeting the Eastern Economist doubts "whether the meeting will prove another episode in the cold war or a real ground of understanding." <sup>10</sup>

- 1. Idealestic thesis.
- 2. J. C. Kumarappa Ibid
- 3. J. C Kumarappa-"A non-violent way of life" Article in Gandhian Seminar.
  - 4 J. B. Kriplani Gandhian way
  - 5. E Astirvathem -ls Peace Possible? -- Arct. in Political Science Journal.
  - 6. Macarthy and Co in the U.S. A. Senate.
- 7. Mathew—Secretary Navy of U.S. A. under Truman—Indian Political Science Journal July 53,
  - 8. Vyshisnky Soviet Delegate to the Unite I Nations General Assembly,
- 9. A. C. Turner-Review of Atlantic Allaince "Bulwark of the West: Implications and problems of Nato."-International Affairs Vol.—XXIX No. 4 Oct. 53
  - 10. Eastern Economist—Article—Prospects for Berlin Meeting Jan. 1-54,

Similarly the same journal had declared that "Conference at Bermuda will hold out no new hopes for the world."

Hence political solution is practically no solution, for present day politics is not a politics of peace and brotherhood but of falsity and fraud, deceit and dishonesty. We cannot adopt politics as a profession and remain honest.<sup>2</sup> So said Adolf Hitler that if you wish the sympathies of broad masses, then you must tell the crudest and most stupid things.<sup>3</sup> Hence any politico-diplomatic talks of either big our for five for peace will prove a mere moonshine for diplomatic talks are talks of interest and convince

#### Economic Solution :-

But political evils are to a large extent supposed to be eliminated through democracy, which has no place for autocratic whims for waging war. But if we are working upto a democracy in politics we must have a democracy in Economics. Most serious of the problems which claimed their attention were not political or territorial but financial and economic and that the perils of the future lay not in frontiers and in soveriegnties but in food, coal and transport. 5 Political rights too have failed to provide a key to the millennium 8 So political democracy if it is to survive must be interpreted in economic terms.7 So long as there are tigers in society there will be wars.8 Permanent peace cannot come from the endless see-saw, but only from the elimination of the causes of enimity between nations. And in the present day these causes are mainly to be found in economic interest of certain sections, and are therefore only to be abolished by a fundamental reconstruction, of course not of the type of U.N.R.R.A. W.M.B., IB.R.D., I.T.A., E.R.P. and their counterparts. 10

<sup>1.</sup> Eastern Economist-Article-Conference At Bermuda Nov. 20-53.

<sup>2.</sup> Lowis Mettenry Howe Address Jan. 17-1933.

<sup>3.</sup> Adolf Hitler-Mein Campf.

<sup>4.</sup> J. C. Kumurppa-Gandhian way.

<sup>5.</sup> J. M. Keynes-Economic Consequence of Peace-134.

<sup>6.</sup> R. N. Kaul-Social Philosophy, "Socialist Democracy."

<sup>7.</sup> E. H. Carr-Conditions for Peace.

<sup>8</sup> J. C. Kumarppa—Gandhian way.

<sup>9.</sup> B. Russell-In Praise of Idleness-101.

<sup>10.</sup> I mean the Soviet Economic pact with Eastern democrasies etc.

This fatal neglect of the economic factor by the peace-maker of 1919 was the main theme of Mr. Keyne's famous book "The Economic consequence of the Peace." Individual profit which in the 18th and 19th centuries provided the motive force of the economic system, has failed us and we have not discovered any moral for it rather than war. Mr. Keynes adds" Pyramid-building, earthquakes even wars may serve to increase wealth. During great U. S. economic crisis Governer Lafolette however charged those who had squandered 40,000,000,000 dollar of American money in the most wasteful and futile war of modern history and were not prepared to vote money for public works to relieve distress. The Economic Digest confirms this waste today, when it published that U. S. spends 16 million dollars a month on U. S. forces in U. K.

So somehow people think that if economies be reconstructed it can bring peace. So economies means political economies and political philosophy. And with this comes the perenial conflict of political ideologies. The free-world must adhere to Marshall and Keynes and the Keynesion Revolution, while the Reds find salvation in no other economics structure other than the Marxian, because the Capital is not a personal, it is a social power. So again, ultimately it is our warring idologies that are at the root of world tension. So whether we philosophise or we won't we are to be philosophized.

#### Transition to Epistemological Solution:

But we must philosophize only in a particular way as there are many methods of philosophy. Much of our philosophy depends upon our way of philosophizing. Empiricism leads to scepticism<sup>8</sup>, whether

<sup>1.</sup> J. M. Keynes-Economic consequece of Peace.

<sup>2.</sup> E. H. Carr-Condition of Peace-Page 101.

<sup>3.</sup> J. M. Keynes—The General theory of Employment, Interest, and Money Page—129.

<sup>4.</sup> D W. Brogan-The American Political System-132.

<sup>5.</sup> Economic Digest-Article "Spending by U.S. Forces in Britain" May-1953

<sup>6.</sup> Mark Engles-Vol 1 Page 45. Communist Manifisto.

<sup>7.</sup> Aristotle-Quoted from "Introduction to Philosophy" by G W. Patrick Page 49.

<sup>8.</sup> S. C. Chattarji-Problems of Philosophy Page 32

of Locke or of the Charvakas. Similary, dogmatism, rationalism, intuitionism, authoritarianism, mysticism etc have their own concequences. This branch of philosophy has very lately been accorded an independent place and the term Epistemology has been used firstly by Ferrier<sup>1</sup>, although we can not forget Locke who first reminded us to examine our own abilities, and see what objects our understanding were or were not fitted to deal with.2 In short Locke felt that the epistemological problems are former to all others.3 After all any quest for reality presupposes (path of +) knowledge. In any survey of the history of philosophy we come across with the treatment of knowledge. 5 Cunnigham calls it to be the problem of intellectual enterprise"6 But problems of knowledge pre-supposes the methods of acquiring knowledge. Otherwise one may ask, "If it is the business of Kaut in his Critique of pure Reason to show how mathematics is possible, whose business is to show how the critique of pure reason is possible! To maintain that our knowlege is true we must prove that it is really so. Thus the validity of knowledge is made to rest on the validity of the methods of knowledge.8 Doctrines of the Pramanas, ranging from one (charvaka) to eight<sup>9</sup>, I am sure, determine to a great extent the nature of philosophy. So an epistemological reorientation will influence metaphysical grounding. which in turn will determine our socio-ethico political views. 40

Great logical inter relations among all social and sociological studies prove that one follows as the reductionad absurbdum from the other. Thus we see that any solution can ultimately be achieved

<sup>1.</sup> Ferrier-Institutes of Metaphysics (1884), Encyclo Britanica vol 13/448

<sup>2.</sup> Locke—"Epistime to the Reader" "Essay concerned Human Understanding".

<sup>3.</sup> Patrick-Introduction to Philosophy-Page 326.

<sup>4.</sup> L. T. Hobhouse—"Theory of knowledge."

<sup>5.</sup> Encyclo-Britan 13/448.

<sup>6,</sup> Cunnigham-Problem of Philosophy chaps- VI-VIII.

<sup>7.</sup> The New Realism-P. 61 quoted from Nyaya theory of knowledge.

<sup>8.</sup> S. C. Chatterjee-Problems of Philosophy Page 3.

<sup>9.</sup> Dr. Kuppaswami Shastri—A Primer of Indian Logic Page 40

<sup>10.</sup> L. T. Hobhouse-Theory of knowlege.

through knowledge free from confusion and prejudices.<sup>1</sup> Each addition to knowledge is in sober truth one step further to the goal of all effort, the right understanding of the whole of things as they are in their inmost nature.<sup>2</sup> But the main difficulty is to blend the divergent current of thought and in particular the methods of philosophy and science.<sup>3</sup>

With this end in view we put before you an old wine in a new bottle—The relative<sup>4</sup>, Jaina Theory of Judgment namely Syadvada as it expresses one aspect of reality. Syadvad is composed of two words—Syad<sup>5</sup> and vada...<sup>6</sup> Syad may mean perhaps,<sup>7</sup> some how<sup>8</sup>, may be<sup>9</sup>, in some respect<sup>10</sup> etc. So Syadvada with certain reservations<sup>11</sup> may be translated into Probablism.<sup>12</sup>

Syadvada must be understood along with its metaphysical counterpart of Anekantvada and other comptementary theorm of Nayavada; Nikshepvada, and Saptbangti which form a formidable part of Jaina philosophy, which was systematised in the second period of the evolution of Jaina Literature, namely Anekant Yuga. 13

#### Theory of Syadvada:-

Definition:—In the earliest Jaina work on pure logic by Sidhsena Divakara, the author holds "since things have many characters, they are the object of all sided knowledge. 14 The knowledge which determines the full meaning of an object through the employment in the

<sup>1, 2, 3</sup> LT. Hobhouse-Theory of Knowledge.

<sup>4.</sup> D. M. Datta-Indian Philosophy-90.

<sup>5.</sup> बाद सिद्धान्त-Jaina Darsana Sir-Chainsukh Das Page 45 6

<sup>6.</sup> स्यारप्रधानो वादः स्याद्वादः —

<sup>7.</sup> Radhakrishnan-H. I P.-Vol I, 302.

<sup>8.</sup> Do; D. M. Datta. Indian Phil-90

<sup>9.</sup> D. M. Datta I. P. Page 90.

<sup>10. &</sup>quot; " —I. P. " 92.

<sup>11.</sup> Apart from suggestion of Scepticism

<sup>12.</sup> Dr. Deoraj-History of Indian Philosophy (Hindi) Page 135.

<sup>13.</sup> Dal Sukh Malbania—Essay on Jaina Darshan-Shahitya ka Singhablokan in "Premi Abhinandan Granth".

१४ धनेकान्तरमकं वस्तुगोचरः सर्व संविदाम्-स्वायाक्तार Tr. by S. C. Vidya Bhusan Slok 29

scriptural method, of one sided Nayas, is called Syadvada Sruta.1 Similarly Samant Vadra says that Syadvada discards all absolute judgments.<sup>2</sup> Even sermonic sentences of Lord Mahabir had always a prefix of Syat for otherwise truth would have been violated.8 Scriptural knowledge is of three kinds - Scriptures of bad Tirthankars,4 one sided method5 and all sided knowledge.6 So Syadvada holds that the knowledge of reality has got innumberable characterestics. The reality is not simply Sat, nor simply Asat, nor simply Universal nor simply particular but both and also more." Even Tattvarthadhigamsuttra<sup>9</sup>, the Bible of Jainism recognises the most important use of Nava as the theory of Syadvad. Even Pramana is defined as that which gives us knowledge of a thing in its various aspects. 10 Sri Abhinab Dharm Bhusan in Nyava Dipika holds that all expressions are somehow real. 11 Let us hold with Mallisena Suri, the author of Syadvad Manjari that all objects from a lamp to the sky are both eternal and non-eternal and hence do not disobey Svādvāda. 12

#### Syadvada & Anekantvada: —

A thing partakes the nature of both reality and unreality, Mallisena

सम्पूर्वार्य विनिश्यादिस्याद्वाद श्रृतसुरुवते Ibid. 51. 30.

२ स्वाद्वादः सर्वथैकान्तरवागात् किंवृत्ति विदिधिः-बासमीमांना Quoted tr. Permi Abhinandan granth स्वादाद ससमंगी by. कैसाशचन्त्र शिकान्त शास्त्री !

३ स्याद्वात् केवलञ्चाने वस्तुतत्वप्रकाशने-धातमीमांमा lbid.

४ न्यायावतार Sl. 30, also, नयकर्षिका विनय महराज Tr. M. D Desai introdution.

विकसा देशोनव वाक्यम्-वसोकवार्तिक पृ० १८१

६ सम्पूर्वार्थ विनिश्वादिस्याद्वाद्वश्वतमुक्यते-न्यायायतार कारिका ३०

७ धनेकान्तात्मकार्धकवनं स्याद्वादः—श्रक्षकं प्रम्थश्यम् सभीवस्त्रचे, प्रवचन प्रवेश ८-२१

८ वस्तु न केवस संवादि केवस मसन् चापित सदसदारमकं Jaina Darsana Sara Page 45-60.

९ प्रमास नयेरिवनमः--तरवार्थ सुत्र स्० ६ अध्यास १

१० अर्थस्यानेकस्पस्य भी प्रजासं अध्यसहस्री ।

१९ सर्वेवार्क्य साववारकम्-ज्वावदीपिका परीक्षणमाश एवं प्रमाक सिक्सवेका स्मरमकं बस्तु रकोक १५

<sup>1</sup>२ मादीयमान्योम समस्यमायं स्वादायत्रमुद्रागतिमेदि त्रवस्तु:-स्वादाय मंत्ररी (दिन्दी) -- स्वोक ५ Page 20.

says, for example a man having characteristic of lion in one part and of man in other part is called Nrisinghavatār. So Anekant Vada is called Syādvāda, according to which the same object have got the presence of eternality and non-eternality etc. All object have got innumerable characters. So Mānikyanandi in Parikshamukham giving example of विकद्ध स्वभाव अनुपत्तिक says that all things are Anekantice possessed of different aspects) because we do not find that these have only one aspect. A thing that is real has three characteristics of production, destruction and stability. Object according to Nyaya Dipika has many qualities, which is proved on the basis of perception, inference and testimony. Nayavatar of Sidhisena also holds that thing have many characters. So substance is that which has qualities and modifications and the real is substantial So substance has anything which has origin existence and destruction. And which may be described by opposites.

भागे सिंहो नरी भागे वो सुर्थों भाग द्वयायकः
 तम भागं विभागेन नरसिंह प्रयक्षते—स्वाहादमंजरी श्लोक र Exp I

२ स्याद्वादोऽनेकांतवादो निश्यानिस्यादानेक धर्मशवलैकवस्त्वम्युपगम्—स्याद्वादमं जरी Page 124.

३ प्रमाणनयसःवाजीकालंकार--- | | । । वादिदेवसूरि | 2th A. D.

४ भनेकान्तासमकं वस्त्वेकांतस्वरूपानुपवन्धेः परीक्षामुखम् Eng. Tr. G. C. Ghosal Page 124.

५(क) तत्वार्थाधिगम स्त्र -५ -३ वत्याद्व्यवभीव्ययुक्तं सत्-

<sup>(</sup>स) बासमीमांसा कारिका ५६-६० घटमीविसुवर्षार्थीनाशोत्वादस्थितिव्वयम् ।

<sup>(</sup>ग) ज्ञाबसंग्रह Page 44.

६ सर्वेमनेकान्तात्मकं सत्वात्-न्वायदीपिका-परोक्ष प्रकाशः-Page 125.

पृत्रं प्रमास्यसिद्धमनेकास्मकं वस्तु—स्यायदीपिका परोक्ष ।

८ अनेकान्तारमकं वस्तुः-न्यायावतार-Eng. Tr. S. C. Badya Sl. 29.

६(क) गुकावयंववद् वृज्यम्-तत्वार्थस्त्र ५-३८

<sup>(</sup>स) सबीय स्० २-१४२

<sup>(</sup>ग) परमास्मा प्रकाश गा॰ ४७

<sup>(</sup>भ) गुर्ख पञ्चभासभं । प्रवचनतार कुंद्कुंदचार्य ।

१०(क) सदद्रव्यवस्थान् तत्वार्थस्त्रम् ५-२९

<sup>(</sup>स) सत्वं मुख्यं-शक्संक---

<sup>11</sup> Radha Krishnan-Hist. of Indian Philosophy Vol. 2-313.

१२ जनन्युधर्मात्मकम् वस्तु-इरिमङ् 's Saddarshan Sammuchya page 57

The standpoint of Jainas is supported by Patanjali yoga<sup>1</sup> and Mimamsa. So reality to them is a unity in difference, or bheda-bheda or difference in unity. Substance perish through its own qualities and modifications. But the Gunas or qualities are inseperably related to substance. The qualities continue while the forms change. Every object has innumerable characters, and that which has not many character is also not real like sky lotous, this is proved by the Method of Difference or केवल उपनिष्क

-To be Continued.

१ द्रव्यं नित्यस् आकृतिरनित्या । इत्यादि योग महाभाष्य ।

Kumaril-मीमांसा श्लोकवार्तिक—नोश्य दस्थितिभंगानामभावे स्यान्मति त्रवम्—२४ मीमांसा श्लोक ।

Radha Krishnan History of Indian Philosophy Vol 1-314

४ स्याद्वाद मंजरी स्वोक २१ भनन्तधर्मात्मकमेवतस्त्रमतीऽन्यथा सत्त्रम् रूपपादम् २२

५. यद्नन्तधर्मारमकं न मति तत् सत्वि न भति यथा वियदिन्दीवरम् इति केवसम्बति-की हेतु:—स्वाहाद मंजरी इजीक २३ ।

### जैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम

- १ 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' हिन्दी पायमासिक पत्र है, जो वर्षे में दो बार प्रकाशित होता है।
- २ 'जैन-एम्टीबवेरो' के साथ इसका वापिक मूल्य देश के लिये ३) है, जो पेशगी तिया जाता है। १॥) पहले भेज कर ही नमूने को कापा मंगाने में सुविधा रहेगी।
- इसमें केवल साहित्य-संबन्धी या अन्य मद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थ स्वीकृत होंगे। प्रवन्धक 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' सारा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं। मनीकार्डर के रुपये भी सन्हीं के पास भेजने होंगे।
- ४ पते में परिवर्तन को सूचना मो तुरन्त आरा को देनी चाहिये।
- प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के मोतर यदि 'मास्कर' प्राप्त न हो तो इसकी सूचना शीध कार्यात्तय को देनी चाहिये।
- इस पत्र में कत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर क्यांचीन काल तक के जैन इतिहास, भूगोल, शिल्प, पुरातस्व, मूर्ति-विज्ञान, शिला-लेक, मुद्रा-विज्ञान, धम्मं, साहित्य, दशंन प्रसृति से संबंध रखने वाले विषयों का हो समावेश रहेगा।
- केख, टिप्पणी, सभाजीवना आहि समी मुन्दर और स्पष्ट लिपि में जिसकर सम्पादक 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' आहा के पते से आने चाहिये। परिवर्त्तन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये।
- किसी लेख टिप्पणी आदि की पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने
   का अधिकार सम्पादकों की होगा।
- ९ अस्बेकुत लेख लेखकों के पास बिना बाक-व्यव भेजे नहीं लौटाये जाते।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुम्तक की दो प्रतियाँ 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' कार्यालय आरा के पते से ही भेजनी चाहिये।

PRINTED AT SHREE SARASWATI PRINTING WORKS, LTD.
ARRAH

# जैन-सिद्धान्त भारका

भाग १६

किरग १

## THE JAINA ANTIQUARY

Vol. XVIII

No. I

Edited by
Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt.
Prof. Jyoti Prasad Jain, M. A., L. B.
Sri. Kamata Prasad Jain, M.R.A.S., D.L.
Pt. K. Bhujbali Shastri, Vidyabhushan.
Pt. Nemi Chandra Shastri, Jyotishacharya,

Published by
THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY
(JAIN SIDDHANTA BHAVANA)
ARRAH (Bihar)

Annual Inland Rs. 3.

Single Copy Rs. 1/8

JUNE, 1952.

# जैन-सिद्धान्त-भास्कर

### जेन-पुरातस्व-सम्बन्धी षाण्मासिक पत्र

भाग १६

जून १८५२

किरण १

#### सम्पाद् ः

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये, एम. ए., डॉ. लिट् प्रोफेसर ज्योति प्रसाद जैन एम. ए., एज. एल. बी. बाबू कानता प्रसाद जैन, एम. श्रार. ए. एस., डी एल. श्री पं० के, मुजबली शास्त्री, विद्याम्बण्. पं० नेमिचन्द्र जैन शास्त्री, ज्योतिपाचार्य, साहित्यरत्न.

जैन-सिद्धान्त-भवन आरा-द्वारा प्रकाशित

एक प्रति का १॥)

### विषय-सूची

| *** | K4 |
|-----|----|
|-----|----|

|   |                                       | 1.10 431                       | •                           |       |  |
|---|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------|--|
| 8 | काकन्दी अथवा खुस्                     | न्दो तीर्थ-श्री बा० कामता      | वसार जैन                    |       |  |
|   | एम. श्रार. ए. एस.                     | 9000                           | ****                        | 8     |  |
| Ŗ | दित्तरण की बाहुबली-स्                 | [तियों के संस्थापकों का लहर-   | _                           |       |  |
|   | श्री पं० के॰ भुजबली                   | रास्री                         | ****                        | •     |  |
| ş | हस्तिनापुर का एक =                    | ५ वर्ष पुराना विवरण-श्री प्रो  | ० ज्योतिप्रसाद जैन          |       |  |
|   | एम. ए                                 | ••••                           | 6444                        | १०    |  |
| ß | हिन्दी जैन साहित्य में                | श्रतंकार योजना—श्री पं व ने    | मिवन्द्र शास्त्री           | १६    |  |
| K | हिन्दी जैन काव्यों में                | प्रकृति चित्रग्-               | ****                        | २ह    |  |
| Ę | जैन गणित की कुछ म                     | ौिलिक उद्घावनाएँ —श्री प्रो० र | ाजेश्वरी <b>र</b> त्त एम. ए | , ३६  |  |
| ૭ | श्री बाबू बच्चूलालजी                  | (संस्मरण)—श्री प० नेमीचढ़      | र शास्त्री                  | ૪ર    |  |
| E | बगाल में जैनधर्म के                   | चिन्ह—श्री चद्रीस बनर्जी       | 50.00                       | ۶c    |  |
| 3 | साहित्य समीज्ञा-                      | ****                           |                             | ४२-४६ |  |
|   | (†)                                   | तत्त्व समुच्चय [जैन तत्त्वज्ञा | न और भाषार सम               | वन्धी |  |
|   |                                       | प्राकृत गाथाओं का संकलन        | <b>1</b> *                  | ४२    |  |
|   | (÷)                                   | आकाश के तारे : धरतों के        | <b>দু</b> ল                 | ध्र   |  |
|   | (ξ)                                   | संस्मरण्                       | ****                        | ५३    |  |
|   | (8)                                   | शब्द-रत्नावली [र बना-व्याद     | हर गु-कोश]                  | ४४    |  |
|   | <b>(</b> 收 <b>)</b>                   | सूर्य की दुनिया                |                             | KR    |  |
|   | (६)                                   | विशोत्तरी दशा                  | ****                        | **    |  |
|   | - नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्यं |                                |                             |       |  |
|   | (৩)                                   | धर्मामृत                       | ****                        | KK    |  |
|   | (=)                                   | हमारा चाहार चौर गाय            | 4404                        | ४६    |  |
|   |                                       | —माधवराम शास्त्री              |                             |       |  |
| 0 | प्रतिमा-लेख-संप्रह                    | ****                           | ****                        | Ko    |  |





श्री स्वर वायु वस्तान जी जैन उईस 💎 🗀



### जैनपुरातरव और इतिहाम-विषयक प.ण्मासिक पत्र

भाग १६

जून १६१२। श्रापाइ, बीर नि० सं० २४७=

किरग १

# काकन्द्री अधका खुखन्द्रो तरिर्ध

[लेश श्रीपुर पार कामना बनाद जैन, U.L.M. R. A. S.]

जिला गोरखपुर में नुनखार रेलवे स्टशन से दिलिए पश्चिम की स्थार दो मील की दूरी पर लुखुनदो नाम का एक स्रोटा सा गाँउ हैं; जिनमें थाना, पड़ाव स्थोर प्राइमरी स्कूल हैं। किन्तु उस खुखुनरो गाँउ के रास में प्राचीन नगर के भग्नावरोप मिलते हैं। कई बड़े नालाव स्थोर नास टीले लगभग एक मील के देत्र में विखरे हुए पड़े हैं। किन्यम माहेब ने इन टीलों की लाभग एक भील के देत्र में विखरे हुए पड़े हैं। किन्यम माहेब ने इन टीलों की लाभवान की थी। यह घन जंगल में हैं स्थोर जंगल की पेड़ों की जड़ों ने मन्दिरों श्रीर राजभवनों की धराशायी बना दिया है।

माना जाता है कि ये भग्नावशेष प्राचीन काकन्दी नगरी के हैं, जिसे उपरान्त किरिक्त्यापुर भी कहते थे। खुखुन्ही काकन्दी का ही आपभूष्ट रूप है। उसका किरिक्त्यापुर नाम आवीचीन है और है जैनत्व के हास का प्रतीक। जैन साहित्य में उसका नाम काकन्दी ही मिलता है। जब वहां पर जैनों का हाम हो गया और आक्षाण प्रवत्त हो गये, तब उन्होंने उसका नाम कि फक्त्यापुर रख दिया। यही कारण है कि किनियम साहेब ने उसे बाह्मणों का नगर मान लिया था। वस्तुतः वह जैनधमें के आदि तीथों में से एक है।

काकन्दी नगर ऋषभ-युग का प्रतीत होता है। वहां ही नवें तीर्थक्कर भ० युष्पदन्त के गर्भ एवं जन्म कल्यासक उत्सव इन्द्र ने आकर मनाये थे। उस समय सुप्रीव नामक

- १ "भूगोल" विशेषांक, पृ०
- २ कतियम, ब्राकेंबॉ जिक्ल रिपोर्ट, १८६१-६२, पृ० ८५-८८

राजा यहां के शासनाधिकारो थे। वह इस्वाकुवंशी सित्रय रतन थे। उनकी रानी जयरामा ने भ० पुरुषदनतं को जनम दिया था। तीर्थं कुर की जनमपुरी होने के कारण स्वयं इन्द्र ने काकन्दी को श्रोष्ट्राद्ध की थी— उसका श्रातिशय लोक प्रसिद्ध हो गया था। वह एक तीर्थ तो बना क्षी; परंतु साथ ही एक समृद्धिशाली नगर भी वह बना था'। रवेताम्बरीय 'नायधम्म कहा' (नवां श्र०) श्रांग प्रन्थ में लिखा है कि काकंदी का एक व्यापारी रत्नद्वीप की श्रोर बड़े २ जलपोतों (जहाजों) को लेकर व्यापार के लिए गया था। दुर्देव से उसके जलपोत सगुद्र के तूकान में नष्ट हो गये थे श्रीर वह व्यों त्यों करके अपने प्राण बचा पाया था'। इससे स्पष्ट है कि काकंदी श्रयने व्यापार के लिये दूर २ देशों में प्रसिद्ध था।

'भगवती आराधना' जैसे प्राचीन प्रन्थ में उसका उल्लेख निम्न प्रकार हुआ है— कार्कदियभयघोसो. वि चंडवेगेण छिएण सन्तांगे।

तं वेयगामधियासिय, पडिवागो उत्तमं श्रष्टं । १४४०। १

श्चर्यात्—काकंदी नगरी में श्वभयधोप मुनि को उनके चंडवेग नामक वैरी ने सर्वाङ्ग छेद कर मारा था; परंतु उस छेदन-वेदना में भी उन्होंने उत्तम श्चर्ध श्चर्थात् रव्नत्रय को प्राप्त किया था।

मुनि अभयघोष की कथा का विस्तार से श्री हरिषेणाचार्य ने 'बृहद्कथाकोष' (कथा १३७) में लिखा है।

श्री गुणभद्राचार्य ने 'उत्तरपुराण' में काकन्दी को जिनेन्द्र पुष्पद्नत की जनम नगरी लिखा है। उन्होंने यह भी लिखा है कि वहां ही 'पुष्पक' नामक वन में उन्होंने तप तपा था। यह बनोद्यान काकंदी के निकट रहा! श्री जटासिंहनन्दि श्राचार्य ने भी 'बराङ्गचरित्' में श्रीर श्री श्राचार्य यतिवृषभ ने 'तिलोय परणिति' में काकन्दी को ही भ० पुष्पदन्त का जनमस्थान लिखा है,। किववर श्राशाधरजी ने भी लिखा है कि काकन्दी में उल्कापात को देखकर पुष्पदन्त तपस्वी हुए थें।

इस प्रकार काकन्दी प्राचीन काल से जैनों का पूज्य स्थान रहा है। उपरान्त कालमें वहां पर किन २ राजाओं ने राज्य किया और कौन-कौन धर्मकार्य किये गए, यह अन्वे-षण की वत्तु है। खुखुन्दों के अवशेषों की यदि खुदाई की जाय तो यहां अपार जिन कीर्तियां उपलब्ध हों।

१ उत्तर पुरासा, ५५ पर्व

२ भ० महाबीर नोधर्म कथात्रा, १० ८०

३ वराक चरितम् (मा॰ ग्रं० ४०), पृ० २७१

४ त्रिषष्ठिरमृति शास्त्रम् (मा० मं॰ ३६), ए० २८६

किनंघम साहेब का अनुमान रहा कि चीनी यात्री हुएनत्सांग बनारस से आगे जाते हुए सुसुन्दो होकर निकला था, जहां उसे एक ब्राह्मण मिला था जो यात्रियों की खूब आवभगत करता था'। इस स्थान पर कोई बौद्ध कीर्तियाँ संभवतः नहीं थीं—यही कारण है कि हुएनत्सांग ने किसीका भी उल्लेख नहीं किया। किनंघम साहेब ने जिन भग्नावशेषों का उल्लेख किया है वे प्रायः सभी जैन भासते हैं; यद्यपि उन्होंने भ्रान्ति से उनको ब्राह्मणों के लिखा है। निम्न पंक्तियों में हमें उनका ब्रालोचनात्मक दिग्दर्शन कराना अभीष्ट है।

सबसे पहली बात तो ध्यान देने की यह है कि जब किन्छम साहेब ने खुखुन्दों के लोगों से उन तीस टीलों के नाम-धाम पूछे तो उन्होंने केवल तीन के नाम बताये। बाकी २७ के लिये लोगों ने कहा कि उनको हम 'देउरा' कहते हैं? 'देउरा' का अर्थ किन्छम साहेब ने टीला (Mound) लगा लिया; परंतु वस्तुन सुस्लिम काल से सुख्यतः जैन मंदिर 'देउरा' नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। जैन साहित्य जंसे 'छपण पचीसी' आदि में जैन मंदिर के लिये 'देउरा' शब्द प्रयोग में लाया गया है। जैन स्त्रियां बातचीत में कहती रही कि 'देउरे' हो आई। अतः लोकश्रुति इस बातका समर्थन करती है कि खुखुन्दों के अवशेष जैन मंदिरों के हैं। अवशेषां का रूप और ढंग भी यही बताता है।

'श्र' टीला (Mound A) २०० घन फीट चीड़। श्रीर ६ फीट ऊँचा था। उसपर केवल एक विष्णुमूर्ति कर्नियम साहेब को मिली थी। 'ब' टीना (Mound B) ५० घन फीट चोड़ा श्रीर १० फीट ऊँचा 'शिवका टाला' नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि ऊपर एक शिवलिंग पथरा दिया गया था। किनयम साहेब का यहां एक शिलापट मिला था, जिस पर एक दम्पत्ति श्रकित था। का की गोद में बच्चा था। उनके पंछि श्रुच बना था, जिसकी शाखायें उन पर छत्रों सो बन गई थीं। मूर्तियो प्रायः नग्न थीं'—कुछ श्राभूषण श्रवश्य पहने थीं, कर्नियम साहेब उनको महादेव श्रोर भवानी श्रनुमान करते हैं; परंतु वास्तव में यह शिलापट जैन चैत्यायृत्त है। श्रावस्ता एवं श्रन्य स्थानों से ऐसे कई जैन शिलापट मिले हैं। दम्मत्ति तीर्थंकर के माता-पिता श्रथवा यन्न यहिणी होते हैं श्रोर चैत्य के श्रमभाग में जिन प्रतिमा होती हैं'। इस टीले पर दूसरी मूर्ति एक खतुर्मु जी देवी की मिली थी, जिसे उन्होंने पार्वती श्रनुमान किया था। हो सकता है कि यह मूर्ति किसी जैन शासन देवी की हो।

१ कर्निषम, एन्श्रियेन्ट जॉ्गराफी झॉव इंडिया, (१६३) पृ०

२ कनियम, मार्के॰ रिपोर्ट १८६१-६२, पु॰ ८७

३ इमारी 'भावस्ती' पुस्तक देखां।

'सी' टीला (Mound 'C') १२० फीट लम्बा व ११० फीट चौड़ा और ११ फोट ऊँचा था। चोटी पर ईंट के बने हुए मंदिर की दोवालों के ४-१ फीट ऊँचे अवशेष थे, जिसके बींच में लिंग पथरा दिया गया था। यहां प्राचीनता का कोई विन्ह न रहा अलबता गणेशजी की एक भममूर्ति, एक चतुर्भुं जी देवी की मूर्ति, नवमह, शिलापट तथा एक आसन जिसमें खंडित मूर्ति का अवशेष पैर एक बैज पर रक्ला बना हुआ रहा, वहां मीजूर थे'। जैन अवशेषों में अन्यत्र नवमह, शिलापट और चतुर्भुं जी यत्ती की मूर्तियां मिली हैं। गोमुख, कुसुम, किम्पुरुष, गंवर्ष एवं भुकुटी नामक तीर्थं करों के यत्तों की मूर्तियों में बैल उनके आसन के निम्न भाग में बना हुआ होता है और उस पर उनका पैर भी लटकता बनाया जाता है'। अतः खुखुन्हों के उक्त अवशेष जैन यत्तों के ही प्रतीत होते हैं।

'द' टीला (Mound 'D') १०० घन फीट चौडा और १४ फीट ऊँचा रहा। उत्पर एक बरगद के पेड़ तले बाह्य श्रीर जैन श्रवशेयों का ढेर लंगों ने कर रक्खा था। इस ढेर में किन्यम साहेब को एक मुख्य मूर्ति चतुर्भुज पद्मासनस्य पुरुष की मिली थी, जिसके दादी और मूंछें थीं। उसके चार हाथों में कमशः दुधारा चक, एक माला, एक लड्डू और चौकोए दंड थे। उसका सीधा पैर एक बैज की मूर्ति पर रक्खा हुआ था। किन्चम साहेव इसे शिव को मूर्ति अनुमान करते हैं। किन्तु मूर्ति का उक्त वर्णन किम्पुरुप यत्त को मूर्ति से ठीक मिलता है, जो १६ वें तीर्थ कर के शासन देवता थे। एक अन्य खड्गासन चतुर्भु जो मृति को कनियम साहेव ने विष्णु की मृति लिखा है। तीसरा एक खडिन मूर्ति का आसन रहा, जिसपर नम्र मूर्तियां बनी हुई थीं और बीच में हिरण बना हुआ था। कनियम साहेब ने इसे १६ वें तीर्थं कर शान्तिनाथ की मूर्ति का आसन जिला है। श्रतः उक्त यच इम मूर्ति के साथ बनाया गया होगा। यचिएी की मूर्ति भी वहां होना चाहिए। चौथो चीज उन्हें भम्लिंग का ऋर्घा मिला था। अवशेष में उन्हें शिलापट मिले जो जैन चैत्यवृत्त दो दम्पत्तियों वाले थे। किनियाम साहेब ने इन्हें महादेव चौर भवानी अनुमान किया है। किन्तु वह असमंजस में रहे, क्यों कि उन्होंने पुरुष के मुकुट में एक छोटी-सी नग्न मूर्ति बनी देखी, जिसे वह बुद्ध कहते हैं। :वारतव में वह जिनमूर्ति है। इसलिये कनियम साहेच ने भी इसे जैन माना है।

१ ऋार्के॰ रिपोर्ट १८६१-६२, ए० ८८

<sup>2</sup> Der Jainismus, Plates 24-26

<sup>»</sup> सार्के रि० प्र**० द**द

<sup>4</sup> Der Jainismus, plate No. 26 Fig 5

<sup>5 &</sup>quot;But in these sculptures the god has a small naked figure of Buddha

टीला 'ई' (Mound E) करीब ७५ घन फोट चौड़ा और १५-१६ फीट ऊँचा था। जिसपर ई'टों के सिवा कुछ न था। टीला 'फ' (Mound F) पर केवल विष्णु की एक मूर्ति रही। 'जी'—'एच' छोटे २ टीले थे, जिनसे ई'टें निकाली जाती थीं।

टीला 'ज' (Mound J) उर्ध घन फीट चौड़ा व ११ फीट ऊँचा था, जिसे किन घम साहेब ने कुछ खुदवाया था। मंदिर की दीवालों खुदाई में निकली थी। उन्हें कोई प्राचीन मूर्ति नहीं मिली थी। इसके दिल्ला में ही नया जैन मंदिर है। उसके सामने चतुर्भु ज विष्णु मूर्ति नील पाषाण की उन्होंने देखी थी। उसका शीश व भुजाएँ खंडित थी। उसके बाम पक्त में मत्स्य, कच्छप श्रीर वशह अवतार श्रकित हैं श्रीर सीधे हाथ पर बुद्ध एवं किन्क अवतार बने हैं।

किनयम साहेब ने नवीन जैन मंदिर को भी देखा था। उस मंदिर में वह नील पाषाण को पद्मासन मूर्ति का उल्लेख करते हैं, जिसके आसन पर बैल का चिन्ह रहा। इसलिए वह इसे आदि बुद्ध की मूर्ति बताते हैं। उनके समय में विद्वान जैनधर्म और बोद्ध धमें को एक भानने की ग़लती करते थे। इसीलिए किनंधम साहेब ने जिन मूर्तियों को बुद्ध लिखा है। वस्तुतः वह आदि तीर्थंकर की मूर्ति है। किंतु लोग उस मूर्ति को पार्श्वनाथ भी कहते थे। अजैन लोग बहुधा जैन मूर्तियों को 'पारसनाथ' भी कहते हैं। हां, किनंधम साहेब को इस मंदिर के बाहर एक दिगम्बर जिन प्रतिमा मिली थी, जिसके आसन में सर्प बने थे। वह पार्श्वनाथ की थी। यहां भी उनको एक जिन बैत्य वृक्षका शिलापट मिला था, जिसमें ऊपर नम्न जिनमूर्ति बनी हुई थी। किनंधम साहेब उसे भी बुद्ध की मूर्ति पर नम्न लिखते हैं', जो ठीक नहीं। वह जिन प्रतिमा है।

'क' टीला (Mound K) पर तब इमली का पेड़ खड़ा था। यह टीला सब से बड़ा रहा। वह १२० घन कीट चीड़ा व १६ कीट ऊँ चा था। उसके पश्चिमीय पार्श्व को पृथ्वी से १० कीट की ऊँ चाई पर किन्धम साहेब ने खुदाया तो =१ कीट चौकोर फशें मिला। फूलदार ई'टें भी मिली थीं। उनको यहां कोई मूर्ति नहीं मिली। उनका अनु-

fixed in the front of his head-dress, from which I infer that these figures probably belong to the Jain Religion.

<sup>-</sup>Cunningham, Arch! Report, 1861-62, p. 88

<sup>1</sup> Ibid, pp. 88-89

<sup>2</sup> Another sculpture, in coarse-stone, represents the same naked couple male and female, whom I have before described. A tree rises behind them, & with its boughs forms a canopy over their heads. Over all there is a small squatted figure like a Buddha, but naked. The male figure in this sculpture has a lotus in his right hand. —lbid, p. 89

मान रहा कि यहाँ की मूर्तियां नये जैन मंदिर में पहुँ वी हैं। यह पुराना जैन मंदिर हो सकता है। इसकी खुराई होना चाहिये।

'न' टोला (Md. N) नीचे में है। इसमें से लोग ईंटें निकाल कर ले गए हैं। खोदने पर इसमें एक फीट पर ही एक योनि अर्घा मिला था।

'स' टोला (Md S) १०० फीट लम्बा, ६० फीट चौड़ा और ८२ फीट ऊँवा पश्चिम में हैं। चोटी पर दो सिरस के पेड़ हैं, जिनके नीचे एक विशाल पाषाण मूर्ति हैं। उसे लोग 'जगवीर' कहते हैं। इसीलिए कनिंघम साहेव ने उसे तीर्थं कर बीर वर्द्धमान की मूर्ति लिखा है'; परंतु उसे चतुर्मु जी अनुमान किया है। वह खंडित है।

'म' टीला (Md. Z) बांसों के मुरमुट में दिक्खन पश्चिम में है। उसे किन्धम साहेब बौद्ध स्तूप अनुमान करते हैं । चू कि वह जैन और बौद्ध में भेद नहीं करते और खुखुन्दों की कीर्तियां जैन हैं, अतः यह स्तूप भी जैन है।

इस प्रकार खुखुन्हों के प्राचीन अवशंष सभी जैन प्रतीत होते हैं। वह जैन तीर्थ रहा है। वहां की खुराई में वड़ गांव—नालन्दा की तरह ही बहुत सी अमूल्य कं ित्यां प्राप्त हो सकती हैं। जो जैन इतिहास के लिए महान होगी; क्यों कि खुखुन्दों एक ऐशा स्थान है जहाँ पर केवन जैनधर्म का प्रावल्य रहा प्रतीत होता है। अतः जैन समाज का कर्तव्य है कि वह खुखुन्दों की खुदाई के लिये चन्दा करके सरकार के प्रातस्व विभाग को दे जिससे कार्य पारम्भ हो जावे। किर सरकार उसे आगे खुद्वाती रहेगी। किन्धम साहेब ने इसे रालती से बाह्म खुन्थान माना है।

I The figure has apparently had four arms, and is called "Jug-bhira" or "Jag-Vira"—"the champion of the Age", a title which might be applied appropriately to Vira or Mahavira, the last of the 24 Jain hierarchs and the Pontiff of the present age."—Ibid D. 90

<sup>2 &</sup>quot;...the building...in mound Z was a Buddhist stupa" —Ibid p. 91

<sup>3 &</sup>quot;With the exception of Baragaon (the ancient Nalanda), I have seen no place where the ruins offer such a promise of valuable discovery as at Khukhundo."—Ibid.

### वक्षिण की बाहुबालि-मूर्तियों के संस्थापकी का लक्ष्य

[ श्रीयुत् पं • के ॰ भुजवजी शास्त्रो, विद्याभूषण, मृडविद्री ]

जैन सिद्धान्तानुसार आठ प्रकार के कमीं में से झानावरण आदि चार प्रकार के घातिया कर्म नष्ट होते ही प्रत्येक मुक्तात्मा को केवलज्ञान अर्थात् सर्वज्ञत्व प्राप्त होता है। उसी अवस्था में वह परम योगी सर्वज्ञ कहलाता है। मुक्ति को प्राप्त करनेवाले प्रत्येक आत्मा को पहले केवल ज्ञान प्राप्त करना आनवार्य है। जैनधर्म में केवल क्कान प्राप्त हर एक आत्मा का केवली यह संकेत है। इन केवलियों में २४ तीर्थं करों को छोड़ कर शेष केवलियों को स्वर्गीय देवता छों के द्वारा वैभवपूर्वक मनाये जाने बाले गर्भावतरण बादि पांच कल्याण नहीं होते हैं। बार्थान गर्भावतरण, जनमाभिषेक दीचा, केवलशान त्रीर निर्वाण ये पांच कल्याण स्वर्ग के देवों द्वारा सिर्फ तीर्थंकरों के ही मनाये जाते हैं। देवों के द्वारा इतर केवलियों के कल्याण मनाये जाने की बात मेरी जानकारी में जैन पंथों में कहीं भी नहीं पाई जाती है। यद्यपि यह बात निश्चित है कि तीर्थं करों की तरह उपर्यक्त गर्भावतरण आदि कल्याण आने संबंधी एवं भक्तों के द्वारा इतर केविलयों के भी आवश्य मनाये जाते रहें होंगे। किन्त व्यवहार में देवों ने द्वारा मनाये जानेवाले कल्याण ही पंच कल्याण के नाम से विश्रुत हैं। आज भी भक्तों के द्वारा श्री ऋपभादि महाबोरांत चतुर्विशति तीर्थं कर केवलियों के ही कल्याण मनाये जाकर सिर्फ इन्हीं चतुर्विशति तीर्थंकरों की मूर्तियों को देवालयों में स्थापित की जाने की प्रथा है।

हाँ, यहां पर यह एक प्रश्न अवश्य उठ सकता है कि जब ऐसी वात है तो चंद्रम आदि कुछ कन्नड़ कियों ने बाहुबली को गर्भावतरण और जन्म कल्याण को छोड़कर रोष तीन कल्याण देवों के द्वारा मनाये गये थे यह क्यों लिखा? मेरे ख्याल से इसका यही समाधान हो सकता है। वह यह है कि जैनों में पंच कल्याणपूर्वक तीर्थंकर केवलियों की प्रतिमाओं को ही देवालयों में स्थापित करने की परंपरागत शास्त्रीय पद्धित है। फिर भी विशिष्ट कारणों से स्थापित की गई सामान्य केवली बाहुबली क मूर्ति के स्थापनकाल में तीर्थंकर देविलयों के पूर्व के पंच कल्याणों को याद कर तीर्थंकर केवली की तरह बाहुबली को गर्भ एवं जन्म कल्याण न मनाये जाने पर भी शोष तीन कल्याण देवों के द्वारा अवश्य मनाये गये होंगे, यो सोच कर उत्सव की शोभा बढ़ाने की दृष्टि से पूर्वोक्त उन अर्वाचीन दो एक कवियों ने तीन कल्याणों की कल्पना की होगी। वस्तुतः जैन पूजोत्सवों में पंच कल्याण से बढ़कर दूसरा कोई पूजोत्सव है भी नहीं। प्रभावना के खयाल से पंच कल्याण जैन समम पूजोत्सवों में अप

स्थानं को प्राप्त है। आज भी उत्सव की शोभा को बढ़ाने की दृष्टि से अध्यान्य उत्सवों के अवसर पर जैन लोग भिन्न भिन्न तीर्थं करों के कल्याणों को वैभव से मनाते रहते हैं।

अव हमें यह देखना है कि बाहुनिल-मूर्ति का प्रथम संस्थापक कीन है ? ई० सन् आठनीं शताब्दी के दिगान संस्कृत महाकि सिद्धांत विशारत, महातपस्ती और पूर्वपुराण जादि निम्थरतों के प्रणेता जावाये जिनसेन के मत से प्रथम तीर्थं कर अध्यमदेव का पुत्र वक्तवर्ती भरत ही बाहुनिल-मूर्ति का आधा संस्थापक है। भगविजनसेन के उल्लेखानुसार बाहुनिली की वह मूर्ति पौदनपुर में स्थापित की गई थी। परन्तु वह पौदनपुर एवं वहां पर स्थापित उपर्युक्त बाहुनिली की मूर्ति अब अप्राप्य है। मेरे खयाल से आज उपलब्ध बाहुनिली की विशाल काय मूर्तियों में वीरमार्त्य ह वानुं हराय के द्वारा ई० सन् दशनीं शताब्दी में अन्न ग्राप्य है। की मूर्ति ही सर्व प्राचीन है। उसीकी आदर्श मान कर ई० सन् १५ वीं शताब्दी में वीर पांड्य के द्वारा कारकल में और ई० सन्०१७ वीं शताब्दी में विश्मणणाजिल के द्वारा वेग्यर में बाहुनिली की मूर्ति ही सर्व प्राचीन की मूर्ति स्थापित की गई।

श्रवणवेलाोत में वाहुबलि-मूर्ति को स्थापित करने वाला वीरमार्तएड चाबुंडराय श्रव चित्र और महावीर था। इसने अनेक युद्धों में लड़कर वीर मार्तएड, रणरंग सिंह, जगदेकवीर, समर घुरंघर, वैरिकुल-कालदंड, मुजविक्रम, समरपरशुराम, प्रति, पच्चराचस, भटमारि और सुभद्रबृडामणि आदि अनेक बहुमूल्य उपाधियों को प्राप्त-किया था। चाबुंडराय एक अप्रतिम वोर ही नहीं था; किन्तु राजनीति विशारद, श्रेष्ठ कवि और उत्तम चारित्रनिष्ट भी था। इसीलिये इसे कविजनशेखर, सम्य-क्रवरत्नाकर, शौचाभरण, गुणरत्नभूषण और सत्य युविष्ठिर आदि अन्य महत्व-पूर्ण उपाधियाँ भी प्राप्त थीं। राजनीति विशारद चाबुंडराय गंगवंश के तीन सुशाकों के अधीन मंत्री तथा सेनानायक रहा। इसने उत्तरदायित्वपूर्ण इस पद को बड़ी योग्यता से निभाया था। इसके लिये उन शासकों के द्वारा अन्यान्य अवसरों पर सम्मानपूर्वक दी गई भिन्न भिन्न उन्तत उपाधियां ही साची हैं। वस्तुतः इतिहास में वीरमार्तण्ड चाबुंडराय का नाम सुवर्णचरों में लिखा जाने योग्य है।

धाव हम यह देखें कि आदर्श श्रावक चावुंडराय धर्म प्रेम से बार-बार गत शास्त्रीय प्रथानुसार किसी तीर्थंकर केवली की मूर्ति को स्थापित न कर परंपरागत प्रथा के प्रतिकृत्तुसामान्य केवली बाहुबली की बहुव्यय प्रवं श्रमसाध्य विशालकाय मूर्ति को स्थापित करने का मुख्य रहस्य क्या है ? इस विषय में मेरा यह अभिप्राय है कि चाबुंड- राय एक अनुपम बीर और अपने जीवन में लंड़े गये प्रत्ये क सयंकर युद्ध में जय लहमी को वरण करनेवाला महाव्यक्ति है। अनुपम साहसी ऐसे महाव्यक्ति के लिये संसार विजयी, स्त्रियपुंगव, महान् वीर और लौकिक पारलौकिक दोनों का मार्ग-दर्शक एक आदर्श महाव्यक्ति की जरूरत थी। वावुंडराय की सूचम हिंद्ध में बाहुबली को छोड़कर दूसरा कोई व्यक्ति इस स्थान के लिये उपयुक्त नहीं जँवा। वस्तुतः वाबुंडराय सहश वीर स्त्रिय के लिये संसार-विजयी बाहुबली ही मार्ग दर्शक होने के आई थे। बाहुबली भरतचकी सहश षट् खण्डाधिपति को जीतनेवाला अप्रतिम बोर था। इतना ही नहीं, जीतने के उत्तर स्रेण में ही संसार से विरक्त हो, सर्वस्व को परित्याग कर मुक्ति कन्या के लिये भिड़नेवाला आदर्श त्यागी तथा महान् वीर था। बाहुबली के इन लौकिक एवं पारलौकिक गुणों पर मुग्ध होकर ही उभयग्याकां चावुंडराय ने बाहुबली को ही अपना आदर्श चुना होगा। वह सर्वथा स्वाभाविक भी है। मेरी राय में तो जैनों के ६३ महायुक्षों में बाहुबली से बढ़कर दूसरा आदर्श वेर मिल नहीं सकता।

षावुंडराय के द्वारा श्रवणवेलगोल में स्थापित बाहुविल-मूर्ति को देलकर ही कारकल के भैरव वंश के शासक वीर पांड्य को एवं वेस्सर के श्रांजज वंश के शासक तिम्मरस्स श्रांजज को धपनी अपनी राजधानी कारकल और वेस्सर में श्रवस्त्रवेलगोल सहश संसार विख्यात विशालकाय बाहुविल-मूर्ति को स्थापित करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फल स्वरूप श्रन्यान्य शताब्दियों में कारकल और वेस्सर में भी बाहुबली की विचाकषेक विशाल काय मूर्तियां स्थापित की गईं। बोर चित्रय बीर पांड्य और तिम्मरस्स अंजिल ने स्वजातीय वावुंडराय का श्रवकरस्स किया, यह सर्वथा उत्युक्त ही था। इसमें संदेह नहीं हैं कि दिच्या की उपयुक्त तीनों मूर्तियां श्राश्चयकारी दर्शनीय बस्तुओं में से हैं।



## हस्तिनापुर का एक ८४ वर्ष पुराना विवरण

[ले॰-श्रीयुत् पो॰ ज्योति प्रसाद जैन, एम॰ ए०, एल-एस॰ वी॰, मेरठ]

प्राचीन भारत का गौरव, आदि पुरुष म० ऋषभ देव का प्रथम पारणास्थल, शांति, कुंशु, अरह तीन-तीन चकदतीं तीथं को तथा अनेक महापुरुषों की लीलाभूमि, कौरव, पांडवों का कीड़ास्थल, त्रेता को प्रधान राजधानी और उत्तरापथ के मध्यदेश की की महानगरी हस्तिनापुर आज उजाड़ एवं निर्जन है। इतिहास काल के बहुत पूर्व ही यह महानगरी अनेक देवी एवं मानुषी उपद्रवों के कारण विनष्ट हो चुकी थी। काला- न्तर में कई बार इसे पुनः पुनः वसाने के प्रयत्न हुए, किन्तु अस्याधिक समय के उपरान्त प्रत्येक वार यह किर से वीरान हो गई। शताब्दियों से मात्र एक पवित्र जनतीर्थ अत्र के हप में ही विस्तृत वनसंड के मध्य स्थित हस्तिनापुर का नाम जीवित चला आरहा है।

भारत के पाचीन शिस्कृतिक केन्द्रों में हरितनापुर का अपना विशिष्ट स्थान है। प्रा० ऐतिहासिक युग सम्बन्धी इतिहास एवं पुरातस्व के अन्वेषण में इस स्थान से सम्बद्ध अनुश्रुतियों, साहित्योक्षेश्व तथा स्थानीय पुराने टं लीं की विस्तृत शृंखा के गर्भ में लिपे पड़े पुरातिक्षक अवशेष अनुसंधान कक्तीओं के लिये अमून्य निधि हैं। ऐसे महत्त्वपूणं स्थानों के स्वतंत्र इतिहासों के निर्माण की अवीव आवश्यकता है। इन स्थानों के सम्बन्ध में जिस किसी अ्यक्ति को कोई विशेष अथवा महत्त्वपूर्ण सध्य ज्ञात हो उनके प्रकाश में आते रहने से इतिहासकारों के कार्य में भारी सुविधा हो जाती है।

कुछ वर्ष हुए दिगम्बर जैन मंदिर इस्तिनापुर के पुराने कागज पत्रों को शबटते पलटते सन् १९०५ ई० के एक मुकदमें में दाखिल मेरठ जिले के एक पुराने इतिहास मन्य के कुछ एष्ठ प्राप्त हुए ये। सन् १८०१ ई० में यह प्रन्थ किसी सञ्जान ने उद् में तिसकर प्रकाशित कराया था। किन्तु प्रयत्न करने पर भी मूल प्रम्थ को कोई प्रति सम नहीं मिली। उक्त मुक्दमें में दाखिल उद्धरण इस्तिनापुर के सम्बंध में हैं, जिसके क्षेत्र इतिहास की दृष्टि से उपयोगी कतिपय अंश निम्न प्रकार है।—

<sup>•</sup> उ॰ प्र॰ सरकार के शिचा एवं पुरातका विभाग की और से क्षेत्रक द्वारा रवित दस्तिनापुर का एक इतिहास शीप्त ही प्रकाशित हो रहा है।

"इस्तिनापुर जिसके नाम से यह परगना मशहूर है अब बीरान है, साबिक में एक बढ़ा शहर आबाद करहा राजा हस्तिन का था। यह राजा हस्तिन खल्क ववजह मीर स्रेर खानदान राजा हाय चन्त्रयंमी से तिरिवया जुग के भाखीर में वमुकाम प्रसाहवाद जिसको परयाग कहते हैं, राजगही रखता था'। सो उसको मञ्जूर हुआ कि एक शहर अपने नाम से आवाद करके वहाँ राजगर्। कायम कहाँ। चुनांचे उसने बरलव दरियाए गंगा के जो अमीन अब इस्तिनापुर के नाम से मशहूर है, वहाँ अपनी राजगद्दी की इमारत बनाई और उसका नाम इतनावरत रक्खा । दरयापन होता है कि बक्त षावादी के यह शहर ४० जांजन में जिसके १६२ कोस हुए, आवाद था। दरवाजा गरबी उसका करवा वरनावा" तहसोल सरधना और मशरिक में दरियाए गंग और शुभाक में होकर बढ़े सुकरवात " और जनूब में करवा आहार जिला बुलन्द शहर था। अक्षवता उस वक्त आवादी उस ही ऐसी न थी जैसे कि अब शहर गुक्जान बसते हैं, हर एक दिस्सा चलहरा श्रवहरा कुछ कुछ फामले पर आवार था। बाद में दोगर राजा हाय उसके खानदान से वहाँ राज करते रहे और कीरवान व पांहवान भी जो बसी चन्दरबंस के खानदान से थे वहाँ वसे भीर उस वक्त तक रहे कि जब तक बसकास थानेसर याने कुरुखत्तर कुल लड़कर मर गये। सिर्फ सात नफर याने पांची पांडे और क्षेत्रे सिरीकृष्ण भीर मातवें द्रोना नारज वाकी रहे थे। चुनोचे ववजर सकूनत कौरवान व पांडवान के अब उसकी दो पट्टी एक जानिव गुमान कैरवान और दूसरी जानिक

१ राजा इस्तिन चन्द्रवंशी तो था, किन्तु उनको पूर्व राजवानी प्रयाग में थी, इस वात का कोई प्रमाण नहीं मिसाता। — सं०

२ इस्तिन के पूर्व भी इस्तिनापुर भनस्था था। जैन अनुभृति के अनुनार इस नगर का मूख नाम गजपुर था और यह उन सर्व अधम ३-४ नगरों में से एक था; जिनका कि निर्माख कर्मभूमि की सादि में देवताओं ने किया था। राजा इस्तिन ने जो भ० अप्रमदेव के पौत्र कुर का एक वंशाज था, इसे इस्तिनापुर नाम प्रशान किया।

महाभारत तथा श्रन्य हिन्दू पुराशों के श्रनुकार भी जिन हस्तिन ने इस नगर को यह नाम दिया वह शकुन्तला पुत्र सर्वदमन भरत की पांचत्रीं पोढ़ी में हुआ था। श्रीर उसके बहुत पूर्व पुक्वंशी दुष्यन्त एवं उस्त भरत की राजधानी यही नगर था। — सं॰

र प्राचीन वरकावर् अथवा वरवावत ।

४ यह बढ़ा शुक्रवास ज़िसा पुज़क्फर नगर में स्थित है।

५ महाभारत के अनुसार द्रोखानाय तो मीध्य पितामह के पश्चात् ही कीरव चम् के प्रधान सेनापति बने ये और महाभारत युद्ध में ही बीर गति को प्राप्त हुए थे। हाँ उनका पुत्र अश्व-स्थामा उक्त युद्ध के उपराक्त जीवित बना था।

जनून पांडवान नामजाद हैं। .....वाद लड़ाई महाभारत के यह शहर सदमें तुरायानी दरियाए गंगा से बिल्कुल बरवाद और वीरान हो गया।

अक्वाम इन्द्र इस मुकाम को निश्यत मुतवर्रक और पिवत्र और राजधानी सममते हैं, और दूर दूर मुल्हों से बतीर तीरथ जातरा आते हैं। और यहाँ के जगल में अक्सर द्रवेश तारक-उत-दुनिया इवादत इलाही करने को चले आते हैं।

पट्टी कौरवान में एक हरा सराविगयान लागत कसीर खुशकितश्रतामीर काविल दीद पारसनाथ र परस्तिश जैन धरम सराविगयान का है। श्रीर मुताल्लिक उसके कुछ मकानात भी बने हुए हैं कि जिनमें मुसाफिर ठहर जाते हैं। कातिक सुदी पूरनमासी को उसका मेला होता है। सरावित्यान दूर दूर से मय जन और बच्चे आते हैं। राखमीनन दस हजार आदमी हरकीम के जमा हो जाते हैं और कई कई रोज तक वहाँ क्याम करते हैं। और हस्य तरीके अपने धरम के पूजा करते हैं। श्रीर दीगर मजहब के हनूद बमुकाम इस्तनापुर होना इम होरे जैनधर्म का श्रच्छ। नहीं समभते, श्रीर श्रगर उनका चलतियार होता तो हरगिल उसकी तामीर भी न होती। तलमीनन साठ पंसठ बरस हुए कि यह डेरा बद्धहरू राजा नैनसिंह' के इस तौर पर बना था कि राजा मौसूफ को कुछ राया शाह देहती का देना था और उसमें राजा साहव बमुक्ताम देहती थे। जब सबील अदाई रुपये की न बन आई तो लाला हरसुखराय नामी काराखी खजा खी बादशाह देहली ने, जो वह भी जैन धरमी था, विलएवज राजा साहव मौसूफ के रुपया इस शर्त पर अदा किया कि राजा साहब डेरा पारसनाथ का बमुक्ताम इस्तनापुर बनवा दें, किस वास्ते कि यह जगह बहुत पवितर समर्भा जातो है और जमीदारान गनेशार उनको मानश्र तामीर थे। चुनांचे राजा साहब की दवारात से सरावगी अपने मक्तसद् को पहुँचे। भीर वास्ते हिकाजत इस मन्दर के एक पुनारी और चार चौकीदार मुकरर हैं। वह इमेशा वहाँ रहते हैं। खीर जो कुछ आमदनी चढ़ाने की होती है वह उसी मन्दर के खर्च में सर्फ होती है, और जिन्स बिरन्ज और

१ यह स्थान अत्यन्त प्राचीन काल से ही जैन मुनियुंगत्रों की प्रिय तपोमूमि रहता आया है।

२ अजैन होने के कारण लेखक ने अनिमक्ता से इस मंदिर को पार्श्वनाथ का लिख दिया। बास्तव में यह मंदिर शान्तिनाथ का है।

३ यह राजा नैन सिंह वहस्मे के तत्कालीन गूजर राजा थे। स्वनाम धन्य लः १ इरसुखराय के सीजन्य, उदारता, धर्मप्रेम भीर उपकार से प्रभावित होकर उन्होंने इस मंदिर के निर्माख में भापने वस भीर प्रभाव से सहायता दी थी। —सं०

मेने चढ़ाने के जमा होकर फरोखत हो जाते हैं और वह आमदनी में महसूब होते हैं।
और हिसाब ग्रामदनी व सर्च का हमेशा तहरीर होता रहता है। वक्त मेला साल-तमाम में जो साहूकारान मेन्बर सरपरस्त मन्दर के हैं वह मुलाहजा हिसाब और जो कुछ तजवीज खर्च वगैरह गुनासिब होती है, करते हैं। चौकंदार व पुजारी आमदनी मन्दर से तनकवाह पाते हैं। अलावा इसके एक अमर निहायत अच्छा है कि जो कोई मुसाफिर वहाँ जाकर शबवाश हो या एक दो रोज ठहरे तो उसको खुराक मिलती है। हो मरतवा चोरो भी इस मन्दर में हो चुकी है। एक मरतवा बश्चहद मिस्टर एडवर्ड बाल्कल डिप्टी साहब मजिस्ट्रेट बहादुर हंगाम तैनाती महमूदअलहक थानेदार नीलोहा के, उस बक्त भी अशिया कोमती चोरी गई थी। दूसरे अच्याम गदर में गूजरान कुल शो मौजूदा मन्दर को लूट कर ले गये। बल्क खुद परतमा पारसनाथ को भी उठा कर ले गये श्री वार शे हो है है।

अलावा इसके तीन परिस्तगाह मारूक निधिया सराविगयान की यहाँ पर हैं। उनका चढ़ावा जो विरञ्ज व मेवे ख़ुरक का होता है जमींदार लेते हैं। जिसका तख-मीना सालतमाम में सौ रुपये का है। कोई मूरता वहाँ पर नहीं है, बतौर चबूतरा श्रीर चार दीवारी के हैं। सुना जाता है कि बाजमुनि याने बुजुर्ग सराविगयान ने इस जगह तप किया था। इस सबव से भी सराविगयान को ज्यादः स्वाहिश तामीर मन्दर की इस मुकाम पर थी।

तफ़सील हालात मेला कातगी हिस्तनापुर—यह मेला श्रककम सराविगयान का उस मुकाम पर होता जहाँ हस्तना पर की क़र्दाम श्रावादी के निशानात मौजूद हैं। श्रीर श्रव वहाँ बूढगंगा के झादर का जंगल है, कातिक सुदी पूरनमासी को होता है।

१ लेखक ने अनिभक्तावश ऐसा लिख दिया। इस प्रकार का सब चढ़ावा मन्दिर के माली को दे दिया जाता है। दूँ वह निर्माल्य द्रव्य होता है अतः न बेचा जाता है और न उसका मूल्य आय में सम्मिलित किया जाता है।

र खेद है कि अब वहाँ इस प्रकार का कोई स्थायी प्रबंध नहीं है।

३ ये निशियों वास्तव में प्राचीन स्त्यों के रूप में थीं और स्मरणातीत काल से इस स्थान पर निर्मित थीं । मध्यकालीन अनेक यात्रा विवरणों में भी हस्तिना पुर के इन प्राचीन जैन स्त्यों के उस्लेख मिलते हैं।

४ वास्तवं में जैनतीर्थ के रूप में इस्तिनापुर की मान्यता अत्यन्त प्राचीन काल से चली आती है। वहाँ के प्राचीन जैन मंदिर जीखें शीर्थ एवं नष्ट प्रायः हो गये थे अतः नवीन मंदिर के निर्माख की आवश्यकता थी। —सं•

थ खेद हैं कि वेखक ने इन प्राचीन चिन्हों का कोई स्पष्ट विवरण नहीं विया ।

इस मेले में जावरी सिर्फ जैन मत के लोग जमा होते हैं, और मय अपनी अपनी क्रवीसदारी के वाते हैं। एकादशी से क्रीग जमा होने शह हो जाते हैं। ब्रौर पुरनमासी क्ष रहते हैं। वजह इज्तमा इस मेले की यह है कि इस मुकाम पर तीन मीनार' वकासते एक दूसरे के बने हुए हैं। इनको वह लोग निशि बोजते हैं। (निशि के माने हमेशागी के हैं) और कहते हैं कि मिनजुमका चौकीस चौतार जैन मत के तीन चौतारों ने इस जगह तपस्या की थी और इस शहर में उनका जन्म हुआ था। क्ररीम को सिफ वह मीनार हो परस्तिश को जगह है। मगर घरसा सत्तर बरस का हुआ कि लालाहरसुबराय साइकार मशहर कराची रईस देहलो ने " "इस मुकाम पर एक मन्दर पारसनाथ का बकागत कसीर निहायत जालीशान बनवा दिया है भौर बाद में वक्तन क्रबक्तन लोगों ने उस मन्दर के मुत्तसिल बहुत सी सहदरी बनाई हैं ताकि बहुते बिरादरी की जो वहाँ जमा होते हैं अपने हमराह होरा वगैरह लाने की जरूरत न रहे और वचाराम वमाम इन सहदरी हाय में रहें। चन यह मुकाम निहायत फिजा का हो गया है। यह मेखा निहायत वजला होता है। सब मर्व औरत लिबास फाखरा पहन और सब्हा हजार इपये के जेवरात से मुजय्यव होकर नंगे पाँचों से परस्तिश को हररोज अस्सुवह जाते हैं और दोपहर तक बामदरपूत का तार लगा रहता है। छोटे छोटे वच्चे भी पापयादा जाने में सबाव सममते हैं पूरनमासी के दिन सुनहरे रथ में पारसनाथ की मूरत सवार करके बढ़े तुजक व शान से क़रीबतर निशा ले जाते हैं, और वहाँ पूजा करके बापस लाकर मन्दर में अस्थापन कर देते हैं। और सब लोग रूखसत हो जावे हैं। इर दूर के आदमी इस मेले में आते हैं । जिस कर्र नकद चढ़ावा चढ़वा है वह एक साहकार के पास मन्दर के नाम से जमा रहता है और मन्दर की हिफाजा और मरम्मत वगैरह में

१ वर्तमान में यह मेला कार्तिक शुक्ला ८ से प्रारंभ होकर पूरे ८ दिन रहता है।

२ लेखक द्वारा प्रयुक्त मीनार शब्द भी उनके स्तृपाकार होने की पुष्टि करता है।

रै निशि शब्द निपद्मा का अपभ्रंश है। संभव है किसी जैन सम्जनने लेखक को इस शब्द के बपरोक्त अर्थ अर्थात् 'हमेशगी' =शाश्वत या अनादिनियन-नताये ही।

४ जैनधर्म अवतार वाद को नहीं मानता । यहाँ आशय तीर्थं हरों से है ।

५ इस केलक के अनुनार भी इस्तिनापुर के ये जैन स्तूप अत्यन्त प्राचीन थे।

६ अन्य प्रमाणाचारों से भी यही सिंह होता है कि इस मंदिर का निर्माण सन् १८०० है० के समभग हुआ था।

सर्फ होता है। भौर गोते चावत वगैरह तवाजमात माली को मिल जाते है। किसी खास क़िस्म की विजारत इस मेले में ' नहीं होती।

१ मेले का प्रबंध और विस्तार पहले से कहीं श्रिभिक बढ़ गया है। फिन्तु वर्तमान प्रबंध प्रशासी के विरुद्ध जनता का श्रसंतोष भी बढ़ रहा है।

इस स्थान पर कालान्तर में एक श्वेताम्बर मंदिर का भी निर्माण हो गया था और अय अन्य तीथों की भौति हस्तिनापुर में भी श्वेताम्बरों ख्रोग विगम्बरों के बीच श्रहितकर एवं निन्दनीय भगडे प्रारंग हो गये हैं।

## हिन्दी जैन साहित्य में अलंकार योजना

[ते०-श्रीयुत पं॰ नेमि वनद्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, साहित्यरत्न, आरा ]

काव्य के दो पद्ध हैं— इलापद्ध और मावपद्ध । जैसे मानव शरीर और प्राची का समवाय है, उसी प्रकार कलापद्ध काव्य का शरीर और भावपद्ध प्राचा है। दोनों आपस में सम्बद्ध हैं, एक के अभाव में दूसरे की सुस्थित संभव नहीं। भाषा, अलंकार, प्रतीक योजना प्रभृति कलापद्ध के अन्तर्गत हैं और अनुभृति भावपद्ध के। कोई भी किन भाव को तीव्र करने, व्यक्तित करने तथा समस्कार लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। जिस प्रकार काव्य को चिरन्तन बनाने के लिए अनुभृति की गहराई और सुद्मता अपेदित है, उसी प्रकार उस अनुभृति को अभिव्यक्त करने के लिए अनुभृति की गहराई और सुद्मता अपेदित है, उसी प्रकार उस अनुभृति को अभिव्यक्त करने के लिए समस्कारपूर्ण अलंकन शैली की भी आवश्यकता है।

हिन्दी जैन कियों की कियता कामिनी खनाड़ी राजदुत्ताङ्गता के समान न तो अधिक आलंकारों के बोक्स से दबी है और न प्राम्यवाला के समान निरामरणा ही है। इसमें तागरिक रमणियों के समान सुन्दर और उपयुक्त अलंकारों का समावित किया गया है। किय बनारसीदास, मैया भगवतीदास और भूपरदास जैसे रसिद्ध कियों ने अभिन्यञ्जना की जमत्कार रूण शैली में वही ही जतुराई से अलंकार योजना की है। वास्तविकता यह है कि प्रस्तुत बस्तु का वर्णन हो तरह से किया जाता है—एक में वस्तु का यथातथ्य वर्णन—अपनी आर से नमकर्मन मिलाये विना ही और दूसरों में कल्पना के प्रयोग द्वारा उपमा, उत्येखा रूपक आदि से अलंकत करके अंग-प्रत्यंग सीन्दर्य का निरूपण किया जाता है। कियं की प्रतिभा प्रस्तुत की अभिन्यंजना पर निर्मर है। अलंकार इस दिशा में परम सहायक होते हैं। मनोभावों को द्वारा स्पर्शी बनाने के लिए आलंकारों की योजना करना प्रत्येक कियं के लिए आलंकारों है।

जैन कियों ने प्रस्तुत के प्रति अनुभृति उत्पन्न कराने के लिए जिस अनस्तुत की योजना की है, यह स्वाभाविक एवं दृश्य स्पर्शों है; साथ हो प्रस्तुत की भाँ ति भावोद्रेक करने में सखम भी। किव अपनी कल्पना के बल से प्रस्तुत प्रसंग के मेल में अनुश्लक अनस्तुत की योजना कर आस्मा-भिन्यंजन में सफल हुए हैं। वस्तुतः जैन कियों ने चम चलुओं से देखे गये पदार्थों का अनुभव कर कल्पना द्वारा एक ऐसा नया रूप दिया है, जिससे बाह्य जगत् और अन्तजंगत् का सुन्दर समन्वय हुआ है। इन्होंने बाह्य जगत् के पदार्थों को अपने अन्तःकरण में लेजाकर उन्हें अपने भावों से अनुरंजित किया है और विधायक कल्पना द्वारा प्रतिगय विषय की सुन्दर अभिन्यंजना की है। आस्माभिन्यजन में जो कवि जितना सफल होता है, वह उतना हो उत्कृष्ट माना जाता है और यह आस्माभिन्यजन तब तक संभव नहीं, जब तक प्रस्तुत वस्तु के लिए उत्पक्त मेल की हुतरी अपस्तुत वस्तु की योजना न की काय। मनीषियों ने इस योजना को ही अलंकार कहा है।

काश्यानन्द का उपमोग तभी संभव है, जब काव्य का कलेवर कलामय होने के लाथ अनुभूति की विभूति से सम्मन्त हो। जो किव अनुभूति को नितना हो सुन्दर बनाने का प्रयास करता है, उसकी किवता उतनी हो निखरती जाती है और यह तभी संभव है, जब उपमान सुन्दर हो। अतएव अलंकार अनुभूति को सरस और सुन्दर बनाते हैं। किवता में भाव प्रवस्ता भी तभी आ सकती है, जब रूप योजना के निष् अलंकार और सँवारे हुए पदों का प्रयोग किया जाय। दूसरे शब्दों में इसीको अलंकार कह सकते हैं।

शन्दालंकारों में शन्दों को चमत्कृत करने के साथ भावों को तीव्रता प्रदान करने के लिए अनुपास, यमक, वकोक्ति आदि का प्रयोग सभी जैन कान्यों में मिलता है। "सकल करम खल दलन, कमठ सठ पवन कनक नग। धवल परम पद रमन जगत जन अमल कमल खग, में अनुपास की सुन्दर छुटा है। भेया भगवतीदास के निम्न पद्य में कितना सुन्दर अनुपास है। इसने अनुभूति को कितनी तीव्रता प्रदान को है, यह देखते ही बनता है—

कटाक कर्म तोरि के छटाक गांउ छोर के,

पटाक पार मोर के तटाक दै मृपा गई।

चटाक चिन्ह जानिके, मटाक हीय धानके,

नटाकि नृत्य मान के खटाकि नै खरी टई।।

घटा के घोर फारिके तटाक बन्ध टार के,

श्रदा के राम धार के रटाक राम की जई।

गटाक शुद्ध पान को हटाकि श्रान धान को,

घटाकि श्राप दानको सटाक श्र्यो वधू लई।

कवि बनारमी दां ने यमकालं कार की — "केवल पद महिमा कहों, कहों सिद्ध गुण गान" में कितनी सुष्ठु योजना की है। मैया भगवती दांत की कविता में तो यमकालं कार की भरमार है। निम्न यदा में यमक की योजना कितनी सुन्दर की गयी है—

एक मतवाले कहें श्रन्य मतवारे सब,

मेरे मतवारे पर वारे मत सारे हैं।

एक पंच तस्त्र वारे एक एक तस्त्र वारे,

एक अम मत वारे एक एक न्यारे हैं।
जैसे मतवारे बकैं तैसे मतवारे बकैं,

तासों मतवारे तकैं बिना मत वारे हैं।

शान्तिरस वारे कहें मत को निवारे रहें,

तेई प्रान प्यारे रहें और सब वारे हैं।

इस पदा में प्रथम मतवारे का अर्थ मतवाले और दितीय मतवारे का अर्थ मदोन्मत्त है। दूसरी पंक्ति में प्रथम मतवारे का अर्थ मतवाले और दितीय मतवारे का अर्थ मतन्योक्षावर है।

भैया भगवतीदास ने 'परमात्म शतक' में त्रात्मा को सम्बोधित करते हुए परमात्मा का रूप यमकालंकार में बहुत ही सुन्दर दिखलाया है।

> पीरे होहु सुजान, पीरे कारे है रहे। पीरे तुम बिन ज्ञान, पीरे सुधा सुबुद्धि कहैं।

इस पद्य में प्रथम पीरे का अर्थ पियरे अर्थात् है प्रिय है और द्वितीय गीरे का अर्थ पील है।
दितीय पंक्ति में प्रथम पीरे का अर्थ पीड़े और दितीय पीरे का अर्थ पी-रे अर्थात् पियो है।
इसी प्रकार निम्न पद्म में भी यमकालंकार भावों को उत्कर्ण व्यं नना में कितना सहायक है। साधक संसार के विषयों से ग्लानि प्राप्त करने के अनन्तर कहता है कि में बलवान काम को न जीत सका, व्यर्थ ही विषयासक रहा। आत्म साधना न कर में कामदेव के आधीन बना रहा अतः मुक्त से मूर्ल और कीन होगा। जब विषयों से पूर्ण विम्क्ति हो जानी है, उन समय इस प्रकार के भाव या विवारों का उत्पन्न हंना स्वाभाविक है। यह सत्य है कि आत्मभर्तना या आत्मा-लीवना की अगिन के बिना विकार जलकर भरम नहीं हो सकते हैं।

मैं न काम जीत्यो बज़ी, भैं न काम रमलीन । मैं न काम श्रपनो कियो, भें न काम श्राधीन ॥

इस पद्य की प्रथम पंक्ति में प्रथम न काम का अर्थ है कामदेर को नहीं और दूसरे नकाम का अर्थ है क्यर्थ ही, दूसरो पंक्ति में न काम का अर्थ है कार्य नहीं किया और दूसरे नकाम का मैंने काम, इस प्रकार का पदक्छेद कर अर्थ करने पर कामदेश के आधीन अर्थ निकलता है। इसी प्रकार निम्न पद्य में 'तारी' शब्द के भी विभिन्न अर्थ कर पदावृक्ति की गयी है।

> तारी पी तुम भूलकर, तारी तन रस लीन । तारी खोजहु ज्ञान की, तारी पति पर लीन ॥

कवि वृन्दावनदाम ने भी गुरु की स्त्रुति में शब्दालंकारों की मुन्दर योजना की है। 'जिन नाम के परभावसों परभावकों दहों' में प्रथम परभाव का अर्थ प्रभाव है और द्वितीय परभाव का अर्थ परभाव—भेद बुद्धि या अन्य पदार्थ विषयक बुद्धि है।

कवि बनारसीदास ने आत्मानुभृति की व्यंत्रना वकोकि आलंकार में भी की है। इस नाम-रूपात्मक जगद के बीच परमार्थतत्त्व का शुद्ध स्वरूप भेदबुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वात्मानुमव ही शुद्ध स्वक्ष्म को प्राप्त करने में सहायक होता है। ١

श्रर्थालंकारों में उपमा, उत्प्रेचा, उदाहरण, श्रसम, दृष्टान्त, रूपक, विनोक्ति, विचित्र, उल्लेख, सहोक्ति, समासोक्ति, काव्यिक्तक्र, श्लेप, विरोधामास एवं व्याजस्तुति श्रादि का प्रयोग जैन काव्यों में पाया जाता है।

जैन कवियों ने साहश्य मूलक अलंकारों की योजना स्वरूपमात्र का बोध कराने के लिए नहीं की है, किन्तु उपमेय के भाव को उद्बुद करने के लिए की है। स्वरूपमात्र साहश्य में उपमान द्वारा केवल उपमेय की आकृति या रंग का बोध हो सकता है, किन्तु प्रस्तुत के समान ही आकृतिवाले अपस्तुत की योजना कर देने मात्र से तजनन्य भाव का उदय नहीं हो सकता है। अतएव 'गो सहशो गवयः' के समान साहश्य बोधक वाक्यों में अलंकार नहीं हो सकता । जबतक अपस्तुत के द्वारा प्रस्तुत के रूप या गुण में सौन्दर्य या उत्कर्ष नहीं पहुँचता है, तवतक अर्थालंकार नहीं माना जा सकता है। अर्थालंकार के लिए "साहश्य सुन्दरं वाक्यायोंपकार कम्" अर्थात् साहश्य में चमत्कृत्याधायकत्व का रहना आवश्यक है। तात्वर्य यह है कि जिस अपस्तुत की योजना से भावानुभूति में बृद्धि हो वही वास्तव में आलंकारिक रमणीयता है। किव बनारसीवास ने निम्म पद्य में उपमालंकार की कितनी सुन्दर योजना की है—

त्रातम को ग्रहि। ग्रन्थातम रहित एमी श्रासत महानम ग्रखंड ग्रंडवत है। ताको निसतार गिलिवकों परगटमयो, बहमंड को निकासी बह्ममंडवत है।। जामें सबरूप जो सबमे सबरूप सोपें सबनिक्षों ग्रालिम श्रकाश खंडवत है।। सोहे ज्ञानमानु शुद्ध संबर को भेष घरे, ताकी रुचि रेखको श्रमारे दण्डवत है।।

समदृष्टि की प्रशंसा करते हुए कवि बनारसीदास ने उपमालंकार की श्रद्भुत छुटा दिखलायी है। कवि कहता है—

> भेदिविज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चन्दन । केलि करें शिव मारग में जग मांहि जिनेश्वर के लघुनन्दन ॥

इस पद्य में किन ने चित्त की उपमा चन्दन से दी है। जिस प्रकार चन्दन शीतल होता है, स्नाताप को दूर करता है, उसी प्रकार भेदिवशानी का हृदय भी। स्नतएन यहाँ चाँदनी उपमान और हृदय उपमेय है। समानधर्म शीतलता है तथा उपमानाची शब्द जिमि है। किन कहता है कि जिनके मनमन्दिर में स्नात्मितशान का प्रकाश उत्पन्न हो गया है, उनका हृदय चन्दन के समान शीतल हो जाता है।

कवि मनरंगताल ने निम्न पद्यों में उपमालंकार की योजना द्वारा रसोत्कर्ष करने में कितनी विलक्ष्यता प्रदर्शित की है। भावना और चिन्तन में कितना संतुलन है, यह उदाइरखों से स्पष्ट है— गिरिसम बेंच गयन्द सुभनकों सर पर चित्त चलावे । पाय घरम लिंघ त्यागि शठ विषय भोग को ध्यावे ॥ मुसिक्याय कही श्रव जावो । जन्मान्तर ली श्रव खावो ॥ ले हार मने मुसिक्याना । जिम पावत भूखो दाना ॥

कवि बृत्दावनदास ने भगवद्भक्ति की विशेषता बतलाते हुए उपमालंकार की कितनी सुन्दर योजना की है। यद्यि यह पूर्योमा है, पर इसमें आत्म-भावना को आभिन्यक करने के लिए कवि ने 'सुन्दर नारी की नाक कटी है' को उपमान बनाकर 'जिनचन्द पदाम्बुन प्रीति बिना जीवन को उपमेय मानकर भावों को मूर्त्तिकरूप प्रदान करनेका आयास किया है।

सब ही विधिसों गुनवान बड़े, बलबुद्धि विभा नहि नेक हटी है। जिनचन्द्रपदाम्बुजप्रीति बिना, जिमि सुन्दर नारी की नाक कटी है।

जैन कवियों ने अप्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत के भावों की मुन्दर अभिव्यन्जना करने का पूरा यस्त किया है। प्रतीकों द्वारा, साम्यरूप में, मूर्त के लिए अपूर्त्तरूप में, आधार के लिए आधियरूर में और मानवीकरण के रूप में उपमालंकार की योजना की गयी है। कई कवियों ने निर्जीव बस्तुओं के वर्णन या सूदम भावों की गम्भीर अभिव्यन्जना में ऐसे उपमानों का भी प्रयोग किया है, जिनसे मानव के सम्यन्ध में अभिव्यक्ति की गयी है। साहित्यिक दृष्टि से ये पद्य और भी महस्व रखते हैं।

सौन्द्रयं और दृश्य चित्रण के लिए भी जैन काव्यों में उरमा और उत्येदा का अधिक स्यवहार किया है। इन अलंकारों के सहारे इन्होंने अपनी कलाना का विस्तार बहुत दूर तक बढ़ाया है। किव-समय-सिद्ध उपमानों के अलावा नृतन उपमानों का भी प्रयोग किया है। प्रसिद्ध उपमानों के व्यवहार में भी अपनी कला का पूरा परिचय ये किव दे सके हैं। चन्द्रप्रभु पुराण में नेत्रों की उपमा कमल से दो गयी है। कमल के तीन वर्ण प्रसिद्ध हैं— लाल, नीजा और श्वेत। बचपन में नेत्र नीले वर्ण के होते हैं, अतएव उस समय के नेत्रों की उपमा नील कमल से तथा युवावस्था के नेत्र अवश्य वर्ण के होने से 'कंजारुण लोचन' कहकर वर्णन किया गया है। इद्यावस्था में नेत्र का रंग कुछ श्वेत हो जाता है, अतः 'कंजश्वेत इव राजत' कह कर निरूपण किया है।

किव की पहुंच कितनी दूर तक है यह उपयुक्त उपमानों की योजना से स्पष्ट है। कव्यल-युक्त बालकों की बड़ी-बड़ी झाँखें चित्त को इठात् अपनी झोर ख़ाकृष्ट कर लेती हैं। स्थाम रंग भी चित्ताकर्षक और हृदय को शीतल करनेवाला होता है। खतएय केवल कमल की उपमा यहाँ उपयुक्त नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार युवाबस्था में झहण नेत्र रहने से लाल कमल की उपमा सीन्दर्य का पूरा चित्र सामने प्रस्तुत करने में सल्य है। ऋक्या नेत्र प्रताप, शूरता श्रीर दुरसाइस के स्वक हैं। बीर-वेष के वर्णन में ऋक्या कमलवत नेत्रों को कहना ऋषिक सीन्दर्य सोतक है।

इदावस्था में शारोरिक शक्ति चीया हो जाती है तथा रक्त की कमी होने से नेत्र भी स्वभावताः कुछ रवेत हो जाते हैं। कित ने इदावस्था का पूरा चित्र सामने लाने के जिए रवेत कमल के समान नेत्रों को बत या है। कित बुन्दावन ने जिनेन्द्र के नेत्रों की निम्न छुन्य के प्रथम चरण में छः उपमाएँ दी हैं। श्रीर शेष पाँच चरणों में प्रत्येक उपना के छः छः विशेषणा दिये हैं। नेत्रों की दूसरी उपमा कमल से ही है, पर यह उपमा साधारणा नहीं है, छः विशेषणा युक्त है; शर्मात् सदल—पत्र सहित, विकसित, दिवसका, सजल-सरोवरका श्रीर मलयदेश का है। तात्र्य यह है कि भगवान के नेत्र मलयदेश के सरोवर में विकसित दैवसिक सदल श्रवण कमल के तुल्य हैं। साधारणा कमल की उपमा देने से यह श्रामिव्यंजना कभी नहीं हो सकत थी। कोमलता, द्यालुना, सर्वजना, हितोपदेशिता श्रीर वीतरागता की भावनाएँ उक्त उपमानी से ही यथार्थ में श्रामिव्यंजन हो सकी हैं—

मीन कमल मद घनद श्रीनिय श्रंतकु छनि छुजै।
जुगल सदल श्रित श्रहन, सघन उज्जल भय सज्जै॥
हुलिसित विकसित समद, दानि नाकी श्रांत कूरे।
केलि दिवस शुनि श्रित उदार, पोपक श्रीर चूरे॥
सम सरज नीत चित चित दे, वृंद मिष्ट श्रनशस्त्र घर।
जल मलय महत श्रकहत श्रकृत, देवदृष्टि दुसस्ष्टिहर॥

उपयुंक्त पद्म से स्पष्ट है कि कि कि इदय उपमानों का श्रद्धय मंडार है। ये उपमान प्रकृति से तो लिये ही गये हैं, पर कुत्र परंगरा मुक्त भी हैं। ज्यों ही कि वि शैन्दर्य की श्रमिञ्यं जना करने की इच्छा करता है, त्यों हो उपमान उनकी कल्पना की विटारी से निकलने लगते हैं। कि वि दौलतराम ने भी उपमानों की भड़ी लगादी है। एक ही उपमेय का सर्वाङ्गीण चित्रण करने के लिए श्रनेकानेक उपमानों का एक ही साथ व्यवहार किया है—

पद्मासद्म पद्मपद्म पद्मा-मुक्तसद्म दरशावन है । कलिमय-गंजन मन-भ्रालिरजन मुनिजन शरन सुपावन ।

× × × × × × जाको शासन पंचानन सो, कुमति-मतंग-नशायन है।

जैन कवियों की एक विशेषता यह भी है कि उनके उपमान किशी न किसी भाव को पुष्ट करने के लिए ही आये हैं। विश्व, में मोह का बम्बन सबसे सबल होता है, संसार का ऐसा कोई प्राची नहीं, जिसे मोह का विष व्यात न हुआ हो। मोह का तीक्ष विष प्राची को सदा मूर्शित रखता है। आतः कवि दोलतराम और मैरा भगवती दास ने इस मोह का चार उपमानों द्वास विश्लेषण किया है— व्याल, शराब, गरल और धत्रा। इन चारों उपमानों से भिन्न-भिन्न भावनाओं की अभिव्यक्ता हंती है। व्याल-सर्प जिस अकार किसी व्यक्ति को कःट लेता है तो सह व्यक्ति सर्प के विष के प्रभाव से मूर्शित हो जाता है, तन-वदन का उसे होश नहीं रहता; उसी प्रकार मोहाभिमृत हो जाने से प्राणी भी विवेक शून्य हो जाता है। रात-दिन संसार के विषय-साधनों में अनुरक्त रहता है। अतएव सर्प-विष द्वारा प्रस्तुत मोह के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसी प्रकार अवशेष तीन उपमान भी मोहाभिमृत दशा की अभिव्यक्तना करने में सत्तम हैं।

मिध्यात्व की भावाभिव्यक्ति के लिए कित बनारसी दास ने तीन उरमानों का प्रयोग किया है—
मतंग, तिमिर श्रीर निशा । इन तीनों उपमानों के द्वारा कित ने मिध्यात्व के प्रभाव का निरूपण करने में अपूर्व सफलता प्राप्त की है। मिध्यात्व को मदोनमत्त हाथी इसलिये बनलाया गया है कि तिवेक शून्य हो जाने पर व्यक्ति की अवस्था मत्त हाथी से कम नहीं होती। उसमें स्वेच्छा-चरिता, अनियन्त्रित ऐन्द्रिय के विषयों का सेवन एवं श्रात्मकानाभाव हो जाता है। इसी प्रकार अन्धकार के धनीमृत हो जाने से पदार्थों का दर्शन नहीं हो पाता है, पास में रखी हुई वस्तु भी दिखलायी नहीं पढ़नी है, श्रीर किसी अभीष्ठ स्थान की श्रीर गमन करना असंभव हो जाता है। कित ने उपमान के इन गुणों द्वारा उनमेय मिध्यात्व की तिभिन्न विशेषताओं का विश्लेषण किया है। वस्तुतः उक्त उपमान प्रस्तुत के स्वारस्य का सुन्दर विश्लेषण करते हैं।

स्थान की विशेषता और विश्लेषण के लिए कि भैश भगवतीदास, भूवरदास और द्यानत-गय ने चार उपमानों का प्रयोग किया है—सिंह, सूर्य, प्रदीप और चिन्तामणि रत्न । जिस प्रकार सिंह के बन में प्रवेश करते ही इतर जन्तु भयभीत हो जाते हैं और वे सिंह की आधीनता स्वीकार कर लेते हैं उसी प्रकार सम्यत्न—आत्मिवश्वास गुण के आविभू ते होते ही व्यक्ति की सभी कमओरियाँ समाप्त हो जाती हैं। मिध्यात्न—अनात्मा विषयक श्रद्धान, रूपो मदोन्मत्त हाथी सम्यत्व रूपी सिंह को देखते ही पनायमान हो जाता है। विप्याकांचाएँ और राग-द्रेषाभिनिवेश सम्यत्व के पहले तक हो रहते हैं, आत्म श्रद्धान के उत्पन्न होने पर व्यक्ति को समस्त कियाएँ आत्मकल्यम के लिए ही होने लगती हैं। अतएव सम्यत्व के प्रमाव, प्रताप सामध्यं और अन्य दिव्य विशेषताओं को दिखलाने के लिए सिंह उपमान का व्यवहार किया है। इसी प्रकार अव-शेष उपमान भी सम्यत्व की विशेषता का पूरा चित्र सामने प्रस्तुत करते हैं।

पञ्चेन्द्रिय के विषयों की सारहीनता कानी कौड़ी, जलमन्यन कर घृत निकालना, कुत्ते का स्ली स्ट्ठी चवाकर स्वाद लेना ब्रादि उपमानों के द्वारा श्रामिन्यक की है। उपमालंकार का वर्षन हिन्दी जैन-साहित्य में बहुत विस्तार के साथ मिलता है। उपमा के पूर्णोगमा और लुप्तोगमा इन दोनों प्रधान मेदों के साथ आर्थी, श्रौतो, धर्मलुमा, उपमानलुना और वाचकलुमा इन उपमेदों का व्यवहार भी किया गया है। साहश्य सम्बन्ध वाचक शब्द इव, यथा, वा, सी, से, सो, लों, जिमि आर्थि का प्रयोग भी यथा स्थान मिलता है।

कवि बनारमीदास उपमा और उत्मेत्ता के विद्यात हैं। आपके नाटक ममयसार में इन दोनों अलंकारों के पर्याप्त} उदाहरण आये हैं। निग्न पद्य में कितनी मुन्दर उत्प्रे हा की गयी है, कलाना की उदान कितनी ऊँची, यह देखते ही बनेगा।

उँचे उँचे गढ़ के कंगुरे यों निराजत हैं, मानो नम लोक लीलवेकों दांत दियो है।
कोहे चिहों उर उपवन की सघनताई, घेग किर मानो भूमि लोक घेरिलियो है।।
गहरी गंभीर खाई ताकी उपमा चनाई, नीचो किर श्राग्त पताल जल पियो है।
ऐ तो है नगर यामें नृत्र को न श्रंग को उ, यों ही चिदानन्दक्तों शरीर भिन्न कियो है।।
उत्यंद्धा श्रतंकार का किन नगरसीदास ने कितने श्रान् ठे ढंग से प्रयोग किया है, भाबोर्द्ध व

थोरे से धका लगे ऐमे फट जाय मानों, कागद की पूरी कीधो चादर है चैल की ।

कितना सुनदर इन्ना है, यह निम्न पद्य से स्पष्ट है-

संसार के सम्यन्थ में विभिन्न प्रकार की उत्प्रेद्धाएँ कवि रूपचन्द पाएडेय और नयस्रि ने की हैं। भागचन्द और बुधजन के पदों में भी उत्प्रेद्धाओं की भरमार है। कवि भूषरदास ने हिन्द्येद्धा का कितना सुन्दर समावेश किया है। कल्पना की उड़ान के साथ भावों की गहराई भी आश्चर्यजनक है—

काउसग्गा-मुद्रा धरि वन में, ठाड़े रिषभ रिद्धि तज दीनी । निहचल भंग मेरु है मानों, दोऊँ भुजा छोर जिन दीनी ।। फँसे भनंत जंतु जग-चहले, दुःखो देख करुना चित लीनी । काढन काज तिन्हें समस्थ प्रभु, किथौं बांह ये दीरघ कीनी ।।

भगवान् की कायोरसगैरियत मुद्रा को देखकर किन उत्प्रेचा करता है कि प्रभी श्रापने अपनी दोनों विशाल भुजाश्रों को संसार की कीचढ़ में फेंसे प्राणियों के निकालने के लिए ही नीचे की स्रोर लटका रखा है। ऊपर के पद्य में हमी भाग को दिखनाया गया है।

भगवान शान्तिनाथ की स्तुति करता हुआ किन कराना करता है कि देन लोग भगवान की भितिदन नमस्कार करते हैं, उनके मुकुटों में सभी नीसमियायों की खाया भगवान के खरखों पर

पहती है, जिससे ऐसा मालूम पहता है, मानों भगवान के चरण कमजों की सुगन्ध का पान करने के लिए अनेक भ्रमर ही एकत्र हो गये हैं। कवि कहता है—

> शांति जिनेश जयो जगते ग हरेँ श्रघताप निशेष की नाई । सेवत पांय सुरासुरश्राय नमें सिरनाय महीतल ताई ॥ मौलि लगे मनिनील दिपै प्रभु के चरनों मलके वह श्राई । सूंघन पाय-सरोज सुगन्धि किंधो चलि ये श्राल-पंकति श्राई ।

जैन कियों ने एक ही स्थान पर उपमेय में उपमान की उत्कटता की संमत्रना कर वस्त्रिया या स्वरूगेत्वा का सुनद्दर प्रयोग किया है। वाच्या और प्रतीपमाना दोनों ही प्रकार की उत्प्रेद्धा-भ्रों के उदाहरण वर्द्धमान चरित्र में श्राये हैं। कांत्र ने वर्द्धमान स्वामी के रूप-सौन्दर्य का निरूपण नाना कल्पनाओं द्वारा श्रलंकृत रूप में किया है।

रूपकालंकार की योजना करते हुए किव बनारसीदास ने कहा है कि काया की चित्रसाला में कमें का पलन विद्यास गया है। उस पर माया की सेन सनाकर मिण्या कलाना का चादर हाला गया है। इस पर ख्रचेनना की नींद में चेतन सीता है। मोह की मरोड़ नेत्रों का बन्द करना है, कमें के उदय का बल ही श्वास का घोर शब्द है ख्रीर विषय सुख की दौर ही स्वप्न है। किन ने यहाँ उसमेय में उपमान का खारोर बड़ी ही कुराजता से किया है। किव कहता है—

काया की चित्रसारी में करम परजॅंक भारी,

माया की सँवारी सेज चादर कलपना। शैन करे चेतन भ्रचेतनता नींद लिए,

मोह की मरोर यहै लोचन को दिवना।

उदै बल जोर यहै स्वास को शब्द घोर,

विषे सुस्नकारी जाकी दौर यही सपना। ऐसी मूढ दशा में मगन रहे तिहुँ काल,

धावे अम-जाल में न पावे रूप प्रपना ॥

बस्तुतः कवि बनारशीदास ने अप्रस्तुत में प्रस्तुत का केवल रूप-साहश्य ही नहीं दिखलाया, किन्तु प्रस्तुत के भाव को तीव बनाया है। निरंग रूपकों में साहश्य, साधम्यं तथा प्रभाव इन तीनों का ध्यान रखा है, पर साँग रूपका में भी साहश्य और साधम्यं का पूरा निर्वाह किया है। किन ने कई स्थलों पर आत्मा और परमात्मा के बीच के व्यवधान को दूर कर आत्मा को ही अमेद रूप परमात्मा बतलाया है।

कवि भैया भगवतीदास के निता कि इन्दात्रन ने भी अपनी किता में काकों की यथास्थान योजना की है। कित बुन्दात्रन कहता है—

> मादि पुरान सुनो भव कानन । मिथ्यामत गयंद गंजनको, यह पुरान सांचो पंचानन ॥ सुरगमुक्ति को मग दरमावत, भविक जीवको भवभय भानन ॥

यहाँ पर श्रादिपुराण को निह श्रीर मिध्यामत को गयन्द का रूपक दिया गया है। श्रादि-पुराण के श्रध्ययन श्रीर चिन्तन से मिध्यात्त्रबुद्धि का दूर हो जाना दिखलाया गया है। मिध्यात्व का निराकरण सम्यत्व के प्राप्त होने पर हो होता है। इसी कारण सम्यत्व को निह श्रीर मिध्यात्व को मतंग-गज कहा जाता है। श्रादिपुराण का स्वाध्याय सम्यन्द की उत्पन्त करता है, श्रातप्त

जैन कियों ने प्रतिशय निषय को प्रस्तुत करने के लिए उन्हीं उरमानों का उपयोग नहीं किया है, जो परम्परागत हैं। काव्यानुभृति का सर्वाङ्गमुन्दर नित्र वहीं प्रस्कृटित होता है, जहाँ किया है। जाव्यानुभृति का उनके विचारों से सामञ्ज्ञस्य हो। यह अनुभृति जितनो विस्तृत और गम्भीर होती है, उतना ही प्रतिशय विषय शाकर्षक होता है। पुगने उपमानों को सुनते सुनते हमें अविच उत्पन्न हो गई है, अत्यय नवीन उरमान हो हमें अविक प्रभावित करते हैं तथा चर्वित-वर्षण किए हुए उरमानों की अपेन्दा प्रभाव भी स्थायी होता है। किय बनारसीदास ने अनेक नवीन उरमानों के उदाहरण देकर वर्ष्य विषय को प्रभावशानी बनाया है। किय

जैसे तृनकाठ बांम चारने इत्यादि श्रीर, इंधन श्रनंक विधि पावक में दिहिये। धाइति विलोकत कहावै श्रागि नानारूप. दांने एक दाहक सुभाउ जब गहिये। तैसे नवतत्व में भयो है बहु भोखी जीव, शुद्धरूप मिश्रित श्रशुद्धरूप कहिये। जाही दिन चेतना शकतिको विचार कीजै. ताही छिन श्रलख श्रभेदरूप लहिये॥

 ×
 जैसे वनवारी में कुधातुके मिलाप हेम, नाना मांति भयो पै तथापि एक नाम है।
 किसिके कसौटी लीक निरखे सराफ ताही, बानके प्रमान करि लेतु देतु दान है।
 तैये ही अनादि पुद्गलसों संयोगी जीव, नवतत्वरूप में अरूपी महाधाम है।
 दीसे उनमानसो उद्योत वान ठौर ठौर, दूसरौ न और एक आतमाहि राम है।
 यहाँ किव ने बतलाया है कि जैसे तृषा, काछ, बाँस आदि की अग्नि भिन्न भिन्न होनेपर भी
 पक ही स्वभाव की अपेका एक हप है, उसी प्रकार यह जीव भी नाना द्रव्यों के समर्क से नाना
 क्ष होने पर भी चेतना शक्ति की अपेका से अभेद एक हप है।

### ज्ञान के उदयतें हमारी दशा ऐसी मई, जैसे भान भासत ग्रवस्था होत पातकी ॥

किन ने इस पद्यांश में सूर्य के उदाहरण द्वारा ज्ञान की निशेषता दिखतायी है। किन कहता है कि ज्ञान का उदय होने से हमारी ऐसी अवस्था हो गई है, जैसे सूर्य के उदय होनेपर प्रातःकाल की होती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अन्यकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोह अन्यकार दूर हो गया है।

• कित वृन्दावन आरे भूषरदात ने भी उदाहरणालंकार द्वारा प्रस्तुत का भाषोत्कर्ष दिखजाया है। भूषरदात ने दृष्टान्तालंकार की योजना निम्न पद्य में कितने सुन्दर ढंग से की है, यह दर्शनीय है—

> जनम जलिध अलजान जान जनहंस मान कर । सरब इन्द्र मिल भान भान जिम धरिह शीसपर ॥ पर उपमारी बान, वान उत्थपइ कुनय गन । गनसरोज बन-भान, भान मम मोह-तिमिरघन ॥ घनवरन देह दुख दाह हुग, हरखत हेरि मयूर मन । मनमथ मतंग-हरि पास जिन, जिन विभरह किन जगतजन ॥

यहाँ भगवान् पार्श्वनाय का ज्ञान उत्मेष श्रीर सूर्य उत्मान है तथा कमल का विकलित होना श्रीर श्रम्थकार का नष्ट होना समान धर्म है। वस, यही विम्न प्रतिविम्न भाव है।

कवि मनरंगलाल ने उपमेय की समना का अभाव पदर्शित करते हुए असम अलंकार की कितनी अन् ठी योगना की है—

ज। सम न दूजी और कन्या देखि रूप क्रजे रती ।

इसी प्रकार किव भूषरदासं ने निस्त पद्म में हृदय की भावनात्रों और मानसिक विचारों की कितना साकार करने का आयास किया है। भावों के विकासमय आलोक की प्रोत्स्वल राशि जगमगाती हुई दृष्टिगत होती है। किव कहता है—

> क्रिमिरास कुनास सरान दहै, शुचिता सच छीचत जात सही । जिह पान किये सुध जान हिये, जननी जन जानत नार घही ॥ मिदरा सम श्रान निषिद्ध कहा, यह जान भले कुलमें न गही । धिक है उनको वह जीभ जले, जिन मूदन के मत लीन कही ॥

इस पद्य में कवि ने मदिरा के समान अन्य देय पदार्थ का अभाव दिसलाकर मदिरा की अशुचिता का दिग्दर्शन कराया है। इसी प्रकार आसेट का निषेध करते हुए कवि कहता है कि

"काननमें बसे ऐसो आन न गरीय जीव, प्रानन सों प्यारे प्रान पूँजी जिस परे है।" अर्थात् हिरण के समान अन्य कोई भी प्राणी दीन नहीं होता है।

एक के बिना दूपरे के शोभित श्रयवा श्रशोभित होने का वर्णन कर विनोक्ति श्रलंकार की योजना वहीं हो चतुराई के सथ की गयी है। भैया मगवतीदास ने—"आतम के काज बिन रश्र सम राज सुख, सुनो महाराज कर कान किन दाहिने।" में श्रात्मोद्धार के बिना राज्यसुख को भी धूल समान बताया है। कवि भूधरदास ने राग बिना संसार के मोगों की सारहीनता का चित्रण करते हुए विनोक्ति श्रलंकार की कितनी श्रनुंठी योजना की है—

राग उरें भोग भाव लागत सुहावने से बिना ऐसे लागें जैसे नाग कारे हैं।

रागहीसों पाग रहे तनमें सदीव जीव राग गये आवत गिलानि होत न्यारे हैं।।

रागसों जगत रीति फूंटी मब सांच जाने राग भिटे सूक्षत असार खेज सारे हैं।

रागी बिन रागी के विचार में बड़ो ही भेद जैसे भटापथ्य काहु का व्यारे हैं।।

कवि मनरंगलाल ने विनोक्ति अलंकार की योजना द्वारा अपने अन्तराल की व्यायकता और
गहराई को बड़े ही अच्छे दंग के व्यक्त किया है—

हे पुत्र चलो श्रव घर हाल । तुम बिन नगरी सब है विहाल ॥

कवि मनरंगलाल ने एक ही क्रिया शब्द को दो अर्थों में प्रकुक्त कर सहोक्ति अलंकार का भी समावेश किया है। कवि ने प्रत्येक अंग में कामदेव और सुप्रमा को साथ ही साथ रखा है—

भंग भंग में छायो भनग। जह देखो तह सुसमा सँग।।

मैया भगवतीदास ने हॅंस की उक्ति देकर निम्न पद्य में कितने सुन्दर ढंग से चैतन्य का फन्दे में फँसना दिखलाया है। आपका अन्योक्ति अलंकार पर विशेष अधिकार है। तोता, मतंग आदि की उक्तियों से आत्म की परतन्त्रता की विवेचना की है।

हँस हँस हँस भाप मुक्त, पूर्व सँवारे फन्द;
तिहिं कुदाव में बंधि रहे, कैसे होहु सुछन्द ।
कैसे होहु सुछन्द, चन्द जिस राहु गरासै;
तिमिर होय बल जोर, किरण की प्रभुता नासे।

षाये धोखे श्रामके, यापै पूरण इच्छा ।

कवि मनरंगलाल ने निम्न पद्य में अतिशयोक्ति अलंकार का समावेश कितने अन्ठे ढंग से किया है।

> नासा लोल कपोल ममार । सब शोभा की राखन हार ॥ ताहि देखि सुक बन में जाय । लज्जित हुवै निवसे श्रिधिकाय ॥

कि बनारसी दास ने आने आई कथानक में आहन चरित्र की आभिन्यं जना करते हुए आहि-पालंकार का कितना अन्छ। समावेश किया है। किन कहता है--

> शंख रूर शिव देव, महा शंख बनारसी। दोऊ मिले अवेव, साहिब मेवक एकमे।।

भैया भगवतीदास और वनारसीदास ने श्लेपालंकार की भी यथास्थान योजना की है। "अकुन्निम प्रतिमा निरखत सु 'करी न धरी न भरी न धरी'' में करीन, भरीन और धरीन पद के तीन-तीन ऋर्य है। मोह ऋपने जाल में फंसाकर जीवों की किस प्रकार नचाता है, कि व दिस्ता वर्णन विचित्रालंकार में कितना ऋन्ंटा किया है—

नटपुर नाम नगर श्रित सुन्दर. तामें नृत्य होंहि चहुँ घोर । नायक मोह नचावत सबको, ल्यावत खांग नये नित घोर । उद्घरत गिरत फिरत फिरका दै, करत नृत्य नाना विधि घोर । इहि विधि जगत जीवसव नाचत, राचत नाहि तहां सुकिशार ॥

कवि बनारसीदास ने आत्मलीलाओं का निरूपण विरोधामास अलंकार में करते हुए लिखा है—"एक में अनेक है अनेक ही में एक है सो, एक न अनेक कुछ कहाों न परतु है"। इसी प्रकार कृत्वावन और द्यानतराय ने मी विरोधामास की सुन्दर योजना की है। परिकर समासोकि, उल्लेख, विमावना और यथासंस्य अलंकारों का प्रयोग जैन कान्यों में यथेष्ट हुआ है।

### हिन्दी जैन काड्यों में पक्तति चित्रण

कविता को अलंकृत करने और रसानुभूति को दहाने के लिए किन प्रकृति का आश्रय ग्रह्ण करता है। अनिद्काल से प्रकृति मानन को सीन्दर्य प्रदान करती चली आ रही है। इसके लिए बन, पर्वत, नदी, नाले, उपा, सन्ध्या रजनी, अपूर्व सदा से आकर्षण के निषय रहे हैं। हिन्दी के जैन कवियों को कविता करने की प्रेरणा जीवन की नश्चरता और अपूर्णता के आनुभव से ही प्राप्त हुई है। इसीलिये हर्य-विपाद, सुख-तुख, घृणा-प्रम का जीवन में अनुभ कर उसके सार को प्रहण करने की और किन्द्रों ने संकृत किया है।

भावों की सचाई (Sincerity) या सदाः रसोद्रोक्त की खमना कोई भी कलाकार प्रकृति के स्रांचल से ही प्रहण करता है। इसी कारण जीवन के किंग होने पर भी जैन कियों की सीन्दर्य प्राहिणी हिन्छ प्रकृति की खांग भी गयी ख़ौर उन्होंने प्रकृति के सुन्दर चित्र ख़ांकिन किये। शान्त-रस के उद्दीपन ख़ौर पृष्टि के निये जैन कियों ने प्रकृति की सुन्दरता पर सुन्द होकर ऐसे रमणीय चित्र खींचे हैं, जो विश्वजनीन भावों की ख़ाभिन्यिक में ख़ाना ख़िंदतीय स्थान रखते हैं। प्रकृति की पाठराला अस्वेक महत्त्व को निरन्तर शिक्ता देनी गहती है। यही कारण है कि मानव ख़ौर मानवेतर प्रकृति का निरूपण कुशल कलाकार तल्लीनता ख़ौर रसमग्नता के साथ करता ही है।

त्यागी जैन कियों में अनेक ऐसे किव हैं, जिल्होंने अपनी साधना के लिए बनाअम अहखा किया है। प्रकृति के खुले बातावरण में रहने के कारण सन्या, उपा और रजनो के सौन्दर्य से इन्होंने अपने भीतर के विराग को पुष्ट ही किया है। इन्हें सन्ध्या नवोद्धा नायकों के समान एकाएक हुदा, कलूटी रजनी के कर में परिवर्तित देखकर आत्मांस्थान की प्रेरणा प्राप्त हुई और इसी प्ररुणा को अपने काव्य में अंकित किया है। प्रकृति के विभिन्न रूपों में सुन्दरी नर्तकों के दर्शन भी अनेक काव्यों ने किये हैं, किन्तु यह नर्तकी हुमरे खुण में ही कुरूरा और बीभत्य-सी प्रतीत होने लगती है। रमणी के केश कलाप, सजजज करोल की लालिमा और साजस्वा के विभिन्न रूपों में विरक्ति की भावना का दर्शन करना जैन कवियों की अपनी विशेषता है। परस्तु प्रदेश विरक्ति नीरस नहीं है, इसमें भी काव्यत्त है। भावनाओं और कल्पनाओं का संतुलन है। महलों की चकार्चों क, नगर के अशान्त कोलाहल और आपस के राग-द्रे थों से दूर हटकर कोई भी व्यक्ति निरायरण प्रकृति में अपूर्व शान्ति और आपस के राग-द्रे थों से दूर हटकर कोई भी व्यक्ति निरायरण प्रकृति में अपूर्व शान्ति और आपस के राग-द्रे थों से दूर हटकर कोई भी व्यक्ति निरायरण प्रकृति में अपूर्व शान्ति और आपस के राग-द्रे थों से तूर हटकर कोई भी व्यक्ति निरायरण प्रकृति में अपूर्व शान्ति और आपन का जितनी शान्ति दे सकती है; उतनी जन संकीर्य भवन, नाना कृत्रिम साधन तथा नुपूरों की खुनकुन कभी भी नहीं।

कवि अपने काव्य में प्रकृति के उन्हीं रम्य दश्यों को स्थान देते हैं, जो मानव की हृदय-बीन के तारों को अन-अना दें। ग्राम-धीनदर्य और बन-सीनदर्य का जितना सुन्दर चित्रण अपरिग्रही कि या ग्रहीत परिमाण परिग्रही कि कर सकते हैं, उतना अन्य नहीं। जैन साहित्य में बन विभूति और नदी तालों रर, जहाँ दिगम्बर साधु ध्यान करते थे, उन प्रदेशों को तस्बोरें बड़ी ही सूझ्मता और चतुराई के साथ खींची गयी हैं। ऐमा प्रतीत होगा कि गतिशील प्रकृति स्वयं मूर्तमान रूप धारण कर आ गई है। विषयासक्त व्यक्ति प्रकृति के जिस कर से अपनी वासना को उद्बुद करता है, विरक्त उसी रूप से आत्मानुभृति की प्रेरणा प्राप्त करता है।

अपभंश माघा के जैन किवयों ने अपने महाकाव्यों में आलम्बन और उद्देशन विभाव के कर में प्रकृतिचित्रण किया है। पट् ऋतु वर्णन, रण्मूमि वर्णन, नदी-नाले-बन-पर्वत का चित्रण उपा-सम्ध्या-रजनी-प्रभात का वर्णन, हरीतिमा आदि का चित्रांकन सुन्दर हुआ है। इस प्रकृति चित्रण पर संस्कृत काव्यों के प्रकृति चित्रण की छाप है। अपभंश भाषा के जैन कवियों ने नीति, धर्म और आत्मभावना की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति का आलम्बन प्रहण किया है। विम्न और प्रतिविम्न भाव से भी प्रकृति के भव्य चित्रों को उपस्थित किया है।

पुरानी हिन्दी, ब्रजभाषा और राजस्थानी दूं दारीभाषा में रचित प्रवन्ध काव्यों में प्रकृति का चित्रण बहुत कुछ रीति कालीन प्रकृति चित्रण से मिलता जुजता है। इसका कारण यह है कि जैन कवियों ने पौराणिक कथावस्तु को अपनाया, जिससे वे परमार भुक्त वस्तु वर्णन में ही लगे रहे और प्रकृति के स्वस्थ चित्र न खींचे जा सके। शान्तरस की प्रधानता होने के कारण जैन चरित काक्यों में श्रंगार की विभिन्न स्थितियों का मार्मिक चित्रण न हुन्ना, जिससे प्रकृति को उन्मुक्त कप में चित्रित होने का कम ही अवसर मिला।

परवर्ती जैन साहित्यकारों में बनारसीदास, भगवतीदास, भूनरदास, दौलतराम, बुजजन, भागचन्द, नयनमुख ब्रादि किवयों की रचनाश्रों में प्रकृति के रम्य करों को भावों द्वारा सँवारा गया है। किव बनासीदास ने कुबुद्धि की तुलना कुन्जा से ब्रीर मुबुद्धि की तुलना राधिका के साथ की है। यहाँ कर चित्रण में प्रकृति का विम्ब-प्रतिविम्ब भाव देखने योग्य है।

कुटिल कुरूप ग्रंग लगी है पराए संग, श्रापनो प्रवान कारे श्रापुहि विकाई है।
गहे गति श्रंघकीसी सकती कमंधकीसी, बंधको बढ़ाउ करे धंधहीमें धाई है।।
रांड कीसी रीति लिए मांडकीसी मतवारी, सांड ज्यों सुक्रन्द डोले मांडकीसी जाई।
घरको न जाने मेद करे परधानी खेत, याते दुर्बुद्ध दासी कुब्जा कहाई।।

× × ×

रूपकी रसीली अम कुलफकी कौली सील, सुघा के समुद्र मीली सीली सुखदाई। प्राची ज्ञान मान की प्रजाची है निदान की सुराची नसाची ठार साची ठकुराई है।। षाम की खबरदार राम की रमनहार, राघारस पंथिनी में प्रन्थिन में गाई है। संतनिकी मानी निरवानी न्रकी निसानी, याते सदबुद्धि रानी राधिका कहाई है।।

किया है। किन ने शारीरिक मॉसलता के स्थान पर भावात्मकता, विचित्र कलाना श्रीर स्थूल श्रारोपवादिता के स्थान पर चित्रमयता श्रीर माव प्रविद्या का प्रयोग किया है। प्रकृति के एक चित्र को स्पष्ट करने के लिए दूसरे दृश्य का श्राप्रय लिया गया है, फिर भी रंग-रूपों, श्राकार-प्रकार एवं मानवीकरण में कोई वाचा नहीं श्रायी है। सादृश्य श्रीर संयोग के श्राचार पर सुन्दर श्रीर रमणीय भावों की श्राभिव्यंजना सीन्दर्यानुभूति की वृद्धि में रूग्म सहायक है। प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ हमारा भाव-संयोग सर्वदा रहता है; इसी कारण किन बनारसीदास ने असंलच्यकम से प्रकृति का सुन्दर विवेचन किया है।

उदाहरणालंकार के रूप में प्रकृति का नित्रण बनारनीदास के नाटक समयसार में अनेक स्थलों पर हुन्ना है। प्रोध्मकाल में विशासायुक्त मृग वालू के समूद को ही भ्रमवश जल समभ कर इधर उघर भटकता है, अथवा पवन के संचार से स्थिर समुद्र के जल में नाता प्रकार की तरंगें उठने जगती हैं और समुद्र का जल जालोडिन हो जाता है; इसो प्रकार यह आतमा भ्रम वश कमों का कत्तां कही जाती है और पुद्रन के संसर्ग से इसकी नाना प्रकार को स्वभाव विकद्ध कियाएँ देखी जाती हैं। कवि कहता है—

जैसे महाधूप की तपित में तिसी यो मृग, भरमसों मिथ्याजल पीवन को धांगे है। जैमे घन्धकार मांहि जेवरी निरित्व नर, भरमसों उर्शी सरप मानि घायो है।। घपने सुभाय जैमे सागर सुथिर सदा, पवन सँजोगसों उद्धिर घाकुलायों है। तैमे जीव जड़जों घान्यापक सहज रूप, भरमसों करमको करता कहायो है।। वर्षा घातु में नदी, नाले और तकाव में बाद आ जाती है, जल के तेव प्रवाह में तथा.

बपा ऋतु म नरा, नाल आर तलाव म बाढ़ आ जाता है, जल के तंत प्रवाह में तुगा, काठ और अन्य छोटे-छोटे पदार्थ बहने लगते हैं। बादल गर्जते और विजली चमकती है। प्रकृति सर्वत्र हरी भरी दिखलायी पहती है। कवि बनारशीदास ने आत्मशानी की रीति का वर्षा के उदाहरण द्वारा उपदेशात्मक कर से कितना सुन्दर चित्रण किया है—

शृत बरसात नदी नाले सर जोर चढ़े, बढ़े नाहिं मरजाद सागर के फैलकी | नीर के प्रशह तृथा काठ वृन्द बहे जात, चित्रावेल आह चढ़ं नाहीं कहूं गैलकी | बनारसीदास ऐसे पंचन के पर पंच, रंचक न संक आने नीर बुद्धि छैलकी | कुछ न अनीत नक्यों प्रीति पर गुणा सेती, ऐसी रीति विपरीति अध्यातम शैलकी || जब प्रकृति मानवीय भावों के समानान्तर भावत्सक व्यंत्रन अथवा सहस्वरण के आधार पर प्रस्तुत की जाती है, उस समय उसे विशुद्ध उद्दीपन के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता । आसम्बन की स्थित में व्यक्ति अपनी मनः स्थिति का आरोप प्रकृति पर करके मावाभिव्यजंन करता है। सौन्दर्यानुभूति जो काव्य का आधार है, प्रकृति से सम्बन्धित है। यद्यपि इसमें नाना प्रकार की सामाजिक भावस्थितियों का योग रहता है, तो भी आजम्बन रूप में यह सौन्दर्यानुभूति कराती ही है। जो रसिषद्ध किन प्रकृति के मर्म को जितना अधिक गहराई के साथ अवगत कर लेता है, वह उतना ही सुन्दर भावाभिव्यक्तन कर सकता है।

भैया भगवतीदास ने प्रकृति के चित्रों को किनी मनः श्यित विशेष की पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया है। मानवीय भावनाम्नों को प्रकृति के समानान्तर उपश्यित करना श्रीर प्रकृति रूप-व्यापारों को भाव झालम्बन के रूप में श्रीमव्यक्त करना श्रीपकी प्रमुख विशेषता है। उपमान के रूप में प्रकृति चित्र ए देश्विये —

धूमन के धौरहर देख कहा गर्व करें, ये तो छिनमाहि जाहि पौन परसत ही । सन्ध्या के समान रंग देखत ही होय भंग, दीपक पनंग जैसे काल गरसत ही ।। सुपने में भूप जैसे इन्द्रधनुरूप जैसे, ओम बूंद धूप जैसे पुरे दरसत ही । ऐसोई भरम सब की जाल वर्गगा को, तामें मृढ मगन होय पीर तरसत ही ।।

इन्होंने प्रकृति को स्थितियों के प्रसार में समवाय कर से आलम्बन मानधर कितिपय रेखा नित्र उपस्थित किये हैं। नर्पा और ग्रीम समृतु का अपनी अपनीक्ट मानिक स्थिति को स्पष्ट करने के लिए दृष्टान के कर में इन समृतुग्री का नित्रण किया है—

मीषम में धूप पर तामें भूमि भारी जरे. फूलत है आक पुनी अतिही उमहिकें वर्षा ऋतु मेघ करें तामें गुक्ष केई फरें, जरत जवामा अघ आपुहीतें डाहिकें ॥

यदाति उपर्युक्त पंक्तियों में प्रकृति का स्वच्छ और चमत्कारिक वर्णन नहीं है, फिर भी भाव को सवन बनाने में प्रकृति का महायक खंकित किया है। कवि भूषरदान ने रूपक बांधकर जीवन की मार्मिकता को प्रकृति के खालम्बन दारा कितने खन्ते देंग में ब्यक्त किया है।

रात दिवस घटमाल सुभाव । भरि भरि जल जीवन की जल ।। सूरज चाँद बैल ये दोय । काल रैहट नित फेरे सोय ॥

कि ने अनुभूति के सरोवर में उतर धकृति में भावनाओं का आरोर कर वहा है कि कालरूपी आरहट सूरण, चाँद रूपी वैलों द्वारा रात दिन रूपी वहां में प्राणियों के आयुरूपी जहां की भर-भर कर साली कर देता है। माबोत्कर्ष के लिए किन ने प्रकृति की अनेक स्थलों पर मयंकरता दिखलायी है। ऐसे स्थलों पर किन की लेखनी निश्रकार की तृलिका-सी वन गयी है। शब्द पितल पिघल कर रेखाएँ वन गये हैं और रेखाएँ शब्द वनकर मुखरित हो उठी हैं। किन कहता है कि शीत आहुत में मयंकर शर्दी पड़ती है, यदि इस अहुत में वर्षा होने लगे और तेज पूर्वी हवा चलने लगे तो शीत की मयंकरता और भी यद् जाती है। ऐसे समय में नदी के किनारे खड़े ध्यानस्थ मुनि समस्त शीत की नाधाओं को सहन करते रहते हैं।

शीतकाल सबही जन काँपैं. खड़े जहाँ बन बिरछ डहे हैं। फंफावायु वहें वरसा ऋतु, वरसत बादल झूम रहे हैं। तहाँ घीर तटनी तट चीपट, ताल पाल में कर्म दहे हैं। सहैं सँभाल शीत की बाधा; ते मुनि तारन तरन कहे हैं।

इसी प्रकार मीष्म ऋतु की भयंकरता दिखालाता हुआ कि गर्भी का चित्रण करता हुआ कहता है—
भूखप्यास पीडि उर अन्तर, भजले आंत देह सब दारी।
श्रिष्तिसरूप धूप श्रीपम की, ताती बाल भालसी लागे॥
तपै पहार ताप तन उपजे, कोरी पित्त दाहज्वर जागे।
इत्यादिक श्रीषम की श्रापा, सहत साधु धीरज नहीं दारी॥

शान वैभव से युक्त ब्रातमा को वमन्त का रूपक देका कवि य नतराय ने कितना सुन्दर चित्र खोंचा है, यह देखते ही यनता है। कित की हाँके में प्रकृते का कण-हण एक सजीव व्यक्तित्व लिये हुए है, जिससे प्रत्येक मानव प्रभावित होता है। जित प्रकार यनना ऋषु में प्रकृति राशि-राशि ब्राप्ता सीनदर्य विसेर देशी है, उसी प्रकार जान वैना के पान होते ही ब्रातमा का ब्राप्त सीनदर्य उद्दुद्ध हो जाता है ब्रीर वह शर्मिती खुई-पुई-नी दुनहिन सामने खड़ी हो जाती है। सायक इसे प्राप्त कर निहात हो जाता है, कि दिनी भावना को दिखलाते हुए कहता है—

तुम ज्ञान विभव फूली वंसन, यह मन मधुकर सुख्यों । मंत । दिन बड़े भए वैराग भाव, भिथ्यामत रजनी को घटात्र ॥ तुम ज्ञान विभव फूली वसंत, यह मन मधुकर सुख्यों रमंत । बहु फूली फैली सुरुचि बेल, ज्ञाताजन समता संग केलि । तुम ज्ञान विभव फूली वसंत, यह मन मधुकर सुख्यों रमंत । द्यानत वानी दिक मधुर रूप, सुरनर पशु भानन्द घन स्वरूप ॥ तुम ज्ञान विभव फूली वसंत, यह मन मधुकर सुख्यों रमंत ।

कवि हैम विजय ने प्रकृति को संशिष्ट और सजीवरूप में चित्रित किया है। कथा प्रवाह की पूर्व पीठिका के का में प्रकृति भावोद्दीपन में कितनी सहायक है, यह निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। पाठक देखेंगे कि इस उदाहरण में कथा प्रसंग को मार्मिक बनाने के लिए झलंकार विधान और उदीपन विभाव के रूप में कितना सुन्दर प्रकृति का चित्रण किया है।

घनघोर घटा उनयी जुनई, इततें उततें चमकी विजली ।

पियुरे पियुरे पिपहा विललाति जु, मोर किंगार किरंति मिली ।।

विच विन्दु परें हुग मांसु फरें, दुनि धार मपार इसी निकली ।

मुनि हेमके साहिब देखनकूं, उमसेन लली सु मकेली चली ।।

काहि राजिमती सुमती सिखयानकूं, एक खिनेक खरी रहुरे ।

सिखरी सगरी मँगुी मुही बाहि कराति इसे निहुरे ।।

मबही तबही कबही जबही, यदुरायकूं जाय इसी कहुरे ।

मुनि हेम के साहिब नेमजी हो, मब तोरनतें तुग्हम्कूं बहुरे ।।

कवि आनन्द्यन को भी प्रकृति की अन्द्री परख है। आपने मानव भावों की अभिन्यक्ति के माध्यम के का में प्रस्तुत प्रतीकों के लिए प्रकृति का सुन्दर उपयोग किया है। जानका सूर्योदय के उदय होते ही आत्मा की क्या अवस्था हो अति है, कि ने इसका बहुत हो सुन्दर चित्रवा किया है। प्रातः काल को कपक देकर आनोदय का कितना मर्मस्पशी चित्रवा किया है, यह देखते ही बनता है—

मेरे घट ज्ञान मान भयो भोर ।
चेतन चक्रना चेतन चक्रनी, मागौ निरहकौ सोर ।
फैली चहुँदिशि चतुर भान रुचि, मिथ्यौ भरम-तम जोर ।
धापकी चोरी धाप ही जानत, धौर कहत न चोर ॥
धमल कमल निकसित भये भूतल, मंद निषद शशिकोर ।
धानन्दधन इक बल्लम लागत, धौर न लाल किरोर ॥

स्पक जलंकार के का में कवि भागवन्द ने अपने अधिकांश पदों में प्रकृति का चित्रक किया है। कवि ने उपमा और उत्में बाओं की पुष्टि के लिए प्रकृति का आअप प्रश्च करना उचित समझा है। कुछ ऐसे दृश्य हैं, जिनका मानव जीवन से पना सम्बन्ध है। कुछ ऐसे भी भाषा चित्र हैं, जो इसारे सामुदायिक उपचेतन मनमें जन्मकाल से ही चले आते हैं। जिनवाबी, गुद्द-वाथी, मन्दिर, चैत्य आदि माणव के मन को ही शान्त नहीं करते। किन्दु अन्तर्ग तृति का परम साचन बनते हैं। प्रत्येक भावुक इदय की अहा उक्त वस्तुओं के प्रति स्वमावतः रहती है। किया बीतराग वाकी को गंगा का करक देकर कहता है—

साची तो गंगा यह वीतरागवानी, श्रिविक्यन घारा निजधर्म की बहानी।
जामें धितही विमल धगाव ज्ञानगानी, जहां नहीं संशायादि पंककी निशानी ॥
सप्तमंग जहं तरंग उछजत सुखदानी, संत चित्त मरालवृन्द रमें नित्यज्ञानी।
जाके धवगाहन तें शुद्ध होय प्रानी, भागचंद निहचे घटमीहिं या प्रमानी॥
प्रकृति के अधिक वित्र इनकी कविता में पाये जाते हैं। यद्यि विशुद्ध कर में प्रकृति का
वित्रख इनकी कविता में नहीं हुआ है, फिर भी उरमानों का इतना सुन्दर व्यवहार किया गया है,
जितसे प्रस्तुत की अभिव्यक्षना में चार चाँद लग गये हैं। वर्ष होने पर चारों क्रोर शीतलता छा
जाती है, निहाब के आताप से सन्तम मेदिनी शान्त हो जाती है। सूर्य अराना पराजय देखकर
रज्ञानि के कारख अराना मुँह बादलों में खिवा लेता है। आक'श मण्डल वन तिमिर से आव्छादित
हो जाता है, जहाँ-तहाँ विजली चनकती हुई दिखलायी पहती है। नदी नालों में बाद आ जाती
है। वर्ष से धृल दव जाती है और नवीन धानों के पीचे लहलहाने लगते हैं। मेदिनी सर्वत्र हरी-मरी दिखलाई पहती है। कि इस रूपक द्वारा जिनवायी की महत्ता का रहस्योद्वाटन करता है—

बरसत ज्ञान सुनीर हो, श्री जिनमुख घनसों।
शीतल होत सुबुद्धि मेदिनी, मिटत भवातप पीर।।
स्थादबाद नय दामिनि दमकै, होत निनाद गंभीर।
करुना नदी बहै चहुँ दिशि तैं, भरी सो दोई तीर।।

× × ×

मेघघटा सम श्री जिनवानी।
स्थात्पद चपला चमकन जामें, बरसत झान सुपानी।
परम सस्य जातें बहु बाढ़ै, शिव ग्रानन्द फल दानी।
मोहन धूल दवीं सब याते. कोधनल सुबुकानी।।

आधुनिक जैनकाश्यों में कविता की पृष्ठभूमि के रूप में तथा सत्योग्मीलन के रूप में भी प्रकृति का वित्रण किया गया है। निराश होने के पश्चात् सहानुभूति के रूप में कोई भी किये प्रकृति की पाता है, जैन काश्यों में प्रकृति का यह रूप भी पाया जाता है। जीवन की समस्याओं का समाचान प्रकृति के अंवल से जैन कियों ने दंदा है। अतः उपयोगितावादी और उपदेशात्मक दोनों ही दिन्दकीय आधुनिक जैन प्रयन्य काश्यों में अपनाये गये हैं। वर्दमान काश्य में परम्परावादी साहित्य के समान प्रकृति के यथातथ्य नित्र भी कीचे गये हैं। 'प्रतिकलन' और 'राजुल' में भी प्रकृति की संवदनशील रूपों की सुन्दर अभिन्यंत्रना की गयी है।

मोड:--वेक्क की अप्रकाशित रचना 'हिन्दी तैव-साहित्व अनुशीवन' का एक वंश ।

## जैन-गणित की कुछ मौतिक उद्मादनाएँ

[ ले०--श्रो प्रो० राजेश्वरी दत्त मिश्र एम० ए० ]

जैनधर्म के अन्थों में गणित की काफी सामग्री विलयी पड़ी हैं। उसकी प्रकाश में लाकर इसलोग न केवल भारतीय गणित के इतिहास को ही पूर्ण बना सकते हैं वरन् गणित की कितनी ही महत्त्वपूर्ण समस्या ग्रों का उत्तर भी दे सकते हैं। उपजन्त सामग्री में कुछ तो एकदम मीलिक है और कुछका ऐतिहासिक महत्त्व भी है। प्रान्तन लेख में इस विषा पर कुछ विवेचनाएँ की जाउँगी।

(i) Aggregate of all cardinal numbers.

ग्रीक लोगों की तरह जैन ऋग्चार्य भी एक की गिननी संख्या में नहीं करते। ऋनुयोगद्वार के ...

से कि तं गणना संखा ? एक गणनं न उवेइ. दुप्पिश्व संखा । भ्रायांत्—गणना मंख्या क्या है ? एक गणना मंख्या नहीं है, दो प्रभृति गणना संख्या है ! भ्रायाधान राजेन्द्र कीय भाग ७ पृष्ट ६७ में भी लिखा है कि—

> लहू मंखिउतं दुच्चियं श्रश्नी परं मिष्किमं जा गुरुयम्। जंबुद्दीवपमाण्य च उपल्लयहत्रण्य इयम्।

इहैको गणना संख्या न ल नते यतः एकस्मिन् घटादो दृष्टे घटादि वन्तु इदं तिष्ठिति इत्यमेन प्रायः प्रतीतिकायद्यते, नैकसंख्याविषयत्वेन अथवा दानसमर्पणादि व्यवदारकाले एकं वस्तु न प्रायः कश्चित् गण्यति यतोऽनमभ्यवद्दारास्त्रत् अलग्स्वाद्दा नैको गण्नसंख्या लभते तस्मात् द्विप्रभृतिरेव गण्नसंख्या।

प्रथित एक की गिनती गणानारंखा में नहीं है, क्योंकि एक घट को देखकर यहाँ वट है इसकी प्रतीति होती है, उसकी तादाद के विषय में कुछ ज्ञान नहीं होता अथवा दान समर्पणादि काल में एक चीज की प्रायः गिनती नहीं करते इसका कारणा चाहे असमन्यवहार हो या इस तरह गिनने से अल्यत्व का बोध होता हो। कुछ भी हो एक गणाना उच्चा नहीं है; किन्तु उसका आरम्भ दो से होता है।

इसमें घटका उदाहरण तर्वपूर्ण है। दूसरे कारण में कुछ खास बात नहीं है। पहली युक्ति से यह स्पष्ट होता है कि संस्था 'समूह' की जानकारी के निमित्त होती है। मनुष्य को उसके विकास की प्रारंभिक अवस्था से ही एक अकार का आन्तरिक ज्ञान प्राप्त है जिसे हम उपमुक्त सम्बोधन के अभाव में संब्या ज्ञान कहते हैं। इससे वह समूहगत प्रत्येक चीज की आजग-आलग जानकारी के बिना वह समूह में किसी परिवर्तन को लक्ष्य कर सकता है। इस ज्ञमता में और गिनने की ज्ञमता में पर्याप्त अन्तर है। मनुष्य ने गिनना कालान्तर में सीखा है और

यह संस्था-शाल के समान आन्तरिक और सहज किया नहीं है। इसमें मस्तिष्क को पर्याप्त स्थापाम करना पड़ता है। इस हष्टिकीया से देखा जाय तो एक पात्र को देखने से संस्था-शान की स्थाता आरम्भ में काम नहीं करती होगी।

एक को गण्ना संस्ता नहीं मानने के किने आवार्य ने मिनन्द्र सिद्दान्त नकनतीं ने अपने विशेषकार में भी उक्त प्रमाण ही दिया है तथा इनके टोकाकार माधनचंद्र नैनेच ने भी इसी विषय को स्पष्ट किया है। जैननमें अनेकान्त-नादो है। किसी चोन के सम्पक् ज्ञान के लिए उसके सब पहलुओं का ज्ञान होना आनश्यक है और प्राय: सभी चीओं के दो से कम पहलू नहीं होते अतएन सबसे छोटी संस्था (बहुत्व समृहत्व के लिये) दो हुई। राजेन्द्र अभिधान कोष में संस्था की परिभाष। यह मिलती है —

संख्यायन्ते परिचिद्धदान्ते जीवादयः पदार्थाः येन तज्ञानं संख्या अथवा सम्यक् स्याप्यते प्रकार्यतेऽनया इति संख्या ।

### द्विप्रभृति संख्याओं का वर्गीकरण

• पहले इन सबी का तीन वर्ग बना (१) संख्यात (२) असंख्यात (३) अनन्त । संख्यात के तीन मेद किये गये हैं (१) अवन्य, (२) मध्यम और (३) उत्कृष्ट । २ जवन्य संख्यात है और उसे लेकर उत्कृष्ट मंख्यात –१ तक मध्यम संख्यात है । उत्कृष्ट संख्यात जानने के लिए एक बड़ी उत्तभी किया लिखी है ।

फिर असंख्यात के तीन प्रकार हैं (१) परीत (२) युक्त और (३) असंख्यात और इन तीनों में प्रत्येक के तीन-तीन भेद हैं — तप्तन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इस तरह असंख्यात के कुल नव भेद हुए।

ठीक इसी तरह अपनत के नव भेद किए गये हैं कुत मिलाकर Aggregates of Cardinal Numbers के २१ भेद हुए।

यह तो अनन्त का अंकगिश्वतीय भेद हुआ। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि जैन आवारों ने अविन्त्य वही राशि को अनन्त नहीं माना है। उसे असंख्यात संभा दो गयी है। गण्नातीत राशि असंख्यात है और उनसे भी आगे की संख्याएँ अनन्त कही जाती हैं। वस्तुतः ऐसा मालूम पहता है कि स्थानीयमा। को रीति से वननातीत संख्याओं के उन लोगों ने दो भेद किये हैं— एक असंख्यात और दूसरा अनन्त । संख्यानुयोग से असंख्यात और अनन्त के भेद के लिए कहा गया है कि सम्यक् दर्शन असंख्यात है और सम्बक् हान्द अनन्त हैं।

विस्तार की दृष्टि से अनन्त के पाँच भेद किए गये ह (१) एकतोऽनन्त (Infinite in one direction) (२) दिशा अपन्त (Infinite in two direction) (२) देश:

विस्तारानम्य (Infinite in partial Space) (१) सर्वविस्तारानम्य (Infinite in entire Space) (५) गार्ववानम्य (Infinite in eternity)

#### Permutation and Combination

#### विन्धांस और समवाय

कैन अन्यों में इस यामितीय कि श की संजा 'भंग' है जैसा कि गोम्मटनार, त्रिलोक्सार तिक्रोक्परक्षित, भवलाटीका एवं जम्बूदीश्वश्वति में बताया गया है। स्थानाञ्च सूत्र ७१६ में सिक्सा है:

"सत मुहुमा परवाता तंजहा-पायामुहमे प्यागनुहमे जान नियोहनुहमे गांवायमुहमे भंगसुहमे"। आवश्यकस्वनिकित में भी ऐसा ही नाम करना मिनता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गन्वितसुहमे से आवारों का मन्तव्य गन्वित की संकलनादि किया से है, जिसे उनलोगों ने भंगसुहुमा से भिन्न माना है। विकल्पगयित के नाम से भी वह जहाँ तहाँ सम्बोधिन किया गया है जैसे तस्वार्था- विगम स्त्र के बच्छाच्याय स्त्र ६ की न्यास्या में मिनता है। तस्वार्थराजवार्तिक में भी यही संज्ञा मिनता है।

भंग दो प्रकार के बताये गये हैं: स्थानमंथ और कम भंग। यदि प्रत्येक समूह में 'आ' प्रमाख रहे तो 'आ' प्रमाख बस्तुओं के कितने समूह बन सकते हैं, इस रूप में इम पहले का विस्वय दे सकते हैं। इसके उत्तर के लिए समयाध्ययन (५,२८) की व्याख्या में भीशीलाइइ सहि ने निम्नलिखित नियम दिया है:—

पकाद्यागच्छपर्यन्ता परस्परसमाहताः। राशयस्तद्धि विज्ञेषा विकल्पगणिते फलम्॥

कुछ उदाहरक देकर इस निषय को स्पष्ट कर देना क्राप्रानीगढ़ न होगा । जैन क्रागम में क्रानेड उदाहरकों हरा इस गिवात को व्यक्त किया गया ।

चदाहरण (१) भागम का विस्तार निकालना

प्रत्येक आगम का परिवाह उसमें प्रयुक्त पद की संख्या पर निर्भर है। ६४ वर्ष हैं जिनमें १३ व्यञ्जन और २७ स्वर है (६ स्वर में प्रत्येक के तीन मेद) और फिर 'ख' आदि ४। इनकें इस, पंक-एक, दो-दो, तीन-तीन केंकर २६४१ पद बनावे जा सकते हैं। खदाहरया (२) संसार की पत्येक चीजों के प्रथमतः दो वर्ग हैं—जीत और आजीव। पहले का दो भेद स्थावर और त्रव। स्थावर के पाँच भेद और त्रव के किर चार मेद किये गये हैं। अब किसी आजीव चीज को जीवित चीज का अम हो जाय तब वह भी जीव वर्ग की चीज समझी जाय। इस तरह जीव वर्ग के १० भेद हो गये। जामा आदि १० प्रकार के धर्म हुए। इनमें से प्रत्येक जीव वर्ग के प्रत्येक चीज के साथ सम्बद्ध हैं। किर हमारे कर्म पंचेत्विय से सम्बन्धित हैं अतस्य उनके पाँच भेद हुए। किर प्रत्येक जीवित वस्तु अपने कर्म ४ अवस्थाओं में करती है। कर्म तीन तरह के हो सकते हैं, मानंसिक, वाचिनक और काविक। पश्चात् कोई म्यकि स्वयं कर्म कर सकता या करा सकता है या उसको अनुनोदन approve करा सकता है। तद एक साथ कितने तरह से साथ आचरण कर सकता है, उत्तर १८००।

आयुनिक गणित के शब्दों में इस पश्न को यों रखा जा सकता है :--

भार, भार, भार, भार, भार, भार, खार, छ नकार के समूह हैं। उनमें कामशा १०, १०, ५, ४, ३ और ३ जीजें है। प्रत्येक समूह से एक-एक जीज लेकर किनने नये समूह बन सकते हैं। सत्येक समूह से एक-एक जीज लेकर किनने नये समूह बन सकते हैं।

चर् ःःः १० रीति

श्रा की कोई एक रीति से अर की कोई एक रीति सम्बद्ध की जा सकती है। अतएव कुल मिलाकर १०×१० ≈६०० रीतियाँ हुईं।

इसी तरह

| W ł | में  | से  | किसी          | 叹事    | चुनने  | के        | लिए   | <b>4</b> 3 | रीति है | 1 |
|-----|------|-----|---------------|-------|--------|-----------|-------|------------|---------|---|
| Ħ٧  | •••• | ••• |               | ***** | ****** |           |       | A          | ****    |   |
| 群点  | •••  |     |               | ***** |        | • • • • • |       | ∮          | ****    |   |
| भ्र | •••  | ••• | • • • • • • • | ***** |        | ••••      | ••••• | ∮          | ****    |   |

भीर कुछ मिलाकर १० × १० × ५ × १ × १ = १००० उत्तर हुआ।

पराहरण ३- जीवाधिकरण में निम्नलिखित उदाहरण मिलता है: - (तत्वार्थराचवातिक प्रशास्त्राम)।

मूलतः ३ भेद संस्था, समारंभ, श्रीर श्रारम्म फिर प्रत्येक के ३ भेदः कायिक, वाचिक श्रीर मानविक के पुनः इनमें प्रत्येक; तीन भेद। इस तरह संस्था के नी भेद हुए श्रीर समारंग श्रीर श्रारंभ के भी नी-नी प्रकार हुए। इनमें भी प्रत्येक के ४ चार-चार भेद बने श्रीर कुल मिलाकर १०८ विकल्प बने।

आचार्य नेमिचन्द्र के जीवकावड में कुछ उवाहरण मिलते हैं। जैसे प्रमाद १५ प्रकार [का होता है जिसमें ४ विक्या बर्ग के है, ४ क्याय के, ५ इन्त्रिय के, स्रोर एक-एक निज्ञा तथा प्रसाय के । इन पाँच वर्गों में से पत्येक वर्गे की एक ची जो को लेकर समवाय, Combinations बनाया गया है। इसके उत्तर में गोम्मटसार जीवकाएड गाया ३६ में निम्नलिखित नियम मिलता है:—

# सन्वेषि पुन्वभंगा उविष्मभंगेमु एक्कमेवकेसु । मेलंतिक्ति य कमसो गुणिदे उपाइजदे संखा ।

ं अर्थ - पूर्व के सभी भंग आनेवाले प्रत्येक भंग में भिलते हैं, इसलिये कम से गुणाकार करने पर संख्या उत्पन्न होती है।

तारार्य यह है कि प्रत्येक वर्ग की ची हों की संख्याओं का सतत गुण्नक न उत्तर होगा। खतएव ४×४×५×१×१= ८०

इस सिलसिले में आचार्य नेमिचन्द्र ने अन्य नय प्रश्नों के भी उत्तर दिये हैं। जैसे उद्दिष्ट का। किसी समूह की कम संख्या को उद्दिष्ट कहते हैं। उन्हीं सब चीजों के बने समूह की कम संख्या भिन्न मिन्न हो सकती है। यह कम संख्या विकथा, कप य आदि के पूर्वापर चुनाव पर निर्भर करती है। जैसे इम विकथा, कराय, इन्द्रिय, निद्रा और प्रणा के कम से प्रत्येक की एक एक चीज चुनकर समूह यनाएँ और कपाय, विकथा इन्द्रिय, निद्रा और प्रणाय के कम से समूह बनाएँ तो दोनों समूह भिन्न भिन्न माने जायेंगे। इस तरह इ कम यन सकते हैं।

#### Applied Mathematics

गति, प्रकाश, ध्वनि आदि क नियम की जानकारी का जहाँ तहाँ उदाहरणा आगमग्रन्थों में मिलते हैं; यद्यि उस शान के बल पर हमलोग कंई कमयद सिद्धान्त नहीं खड़ा कर सकते।

स्यूटन के प्रथमगति--नियम के आश्य का, सर्वार्थमिद्धि तथा तरगर्थगजवानिक के चतुर्थ अध्याय सूत्र ६ में, उल्लेख मिलता है।

"कर्म के निमित्त को पाकर यह संसारी प्राणी संनार में भ्रमण किया करता है। उस प्रयोग सै जो संस्कार बनता है उसके वशीभूत हुआ यह जीव कर्म के निमित्त खूट जाने पर भी गमन किया करता है।"

"[ पर्व यः पूर्वक्रमस्य कर्मणाप्रयोगे जनितः ह स्वीग्रेऽपि कर्मणि गतिहेतुर्भवति"]

कर्मक्षीशक्ति से संसारी प्राणी गतिमान हो जाता है, उस शक्ति के समाप्त हो जाने पर भी उत्यन्नगति के कारण ( अम्यासतः ) प्राणी गिमान रहता है, जनतक वह संस्कार नण्ड नहीं हो जाता।

पुनः पाँचवें ऋष्याय के १७ सूत्र -

"गतिस्थित्युपप्रही धर्माधर्मयोक्षारः" ा गतिमता गतेः, स्थितिमता स्थितेषपप्रहो धर्माधर्मयोहरकारी यथा संस्थम् । गतिमान पदार्थों की गति में श्रीर स्थितिमान पदार्थों की स्थिति में निभिन्न बनना सहायता करना कम से भर्म श्रीर अभर्म द्रव्य का उपकार है।

इससे यह पता चलता है कि पदार्थों की किसी खास दशा के रहने न रहने का बाह्य कारण हुआ करता है।

Potential Energy (स्थानगत उर्जा) उपर्युक्त पुस्तक के चतुर्थ श्रध्याय सूत्र २२ की व्याख्या का नीचे उद्दरण दिया जाता है। इस श्रध्याय में विभिन्न देवों की गति का वर्णन है।

ततः परतो जधन्य स्थितीनामेकैकादीनां भूमयो यावत्तृतीयेति गतिपूर्वाश्च गमिष्यन्ति च तृतीयां देवा परतस्तु सत्यि गतिविपये न गतपूर्वा नापि गमिष्यन्ति । महानुभाव कियातः श्रीदासीन्याच्चैते पर्युपरि देवा न गतरतयो भवन्ति ।

अर्थात्—(कुछ देवता ऐसे भी हैं) जिनकी गति का विषयभूत ज्ञेत्र तीसरी पृथ्वी से अधिक है (आगम में इस पृथ्वी के अलावे भी पृथ्वी की कलाना है) वे गमन शक्ति के रहने पर मी वहाँ तक गमन नहीं करते। न पूर्वकाल में कभी किया है और न भविष्य में कभी करेंगे। उनकी गति को बतलाने का अर्थ केवल उनकी कार्य ज्ञमता बताना है। उनकी शक्ति का स्थय नहीं होता, वह कार्य रूपमें परिणात नहीं होती पर वे उतना काम कर सकते हैं।

—क्रमशः



### स्पृति की रेखाएँ—

# जैन-सिद्धान्त-मक्न आरा के अनन्य सहायक— श्री बाबू बच्चूलाल जी

िले - पं॰ नेमिचन्द्र शास्त्री, आरा ]

लंबा इकहरा वदन, उन्नत ललाट पर चन्दन मिश्रित केशर का तिलक, गौरवर्ण, मुकी हुई कमर और रयामवर्ण की शेरवानी पहने हुए एक =० वर्ष के बृद्ध ने मवन के बाहरी दरवाने से मांकते हुए अधिकार पूर्ण स्वर में कहा—"महाराज, भवन का चार्ज ठीक ले लिया है ? अब आपकी जिम्मेरारो है। इस संस्था की उन्नति के लिए मेरे हर्य में अनेक अरमान हैं, क्या वे अरमान पूरे हो सकेंगे ? त्या की जिये, मुक्ते भय है कि श्री पं० के० भुजातीजी शास्त्रों के स्थान की पूर्ति आपसे हो सकेगी ? आप अभी वित्कृत नये हैं। यश्यि में जानता हूं कि आप श्री जैन-वाला विश्राम में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, परन्तु मुक्ते आप पर पूरा विश्वास नहीं है। हमारे बड़े बाबू हैं तो बड़े बुद्धिमान, पर कभी कभी प्रमाद कर जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, आप काम करते जायँ। मैं यहीं पास में रहना हूं, जब आप आवश्यकता सममें, मुक्त से सलाह ने जिया करें। 'भा कर' का अंक कब तक निकतेगा ? आपको लिखना आता है या नहीं ? पुस्तकों को एक बार सूची से मिला लोजिये, शायद कुछ इधर-उधर हो गई हों।" इसी प्रकार से पक ही धास में अगिणत प्रश्नों की मड़ी लगा ही।

मैं तो अवाक् रह गया। कुछ समभ में नहीं आया कि क्या उत्तर दूँ और कैसे इन्हें विश्वास दिलाऊँ कि मैं सुचाह रूप से काम कर सकूँगा। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो निश्चय ही मैं अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकूँगा। उस दिन अधिक विशेष वातें नहीं हुई, और वे घड़ी मिलाते हुए अपनी बैठक की ओर चले गये। उनके जाने के पश्चात् भवन के चपरासी बीगन राम ने कहा कि यह श्री बाबू निर्मलकुमार जी के दादाजी हैं, इनका नाम बच्चू लाल जी हैं। यद्यपि मैं आपके नाम से बहुत पहले से परिचित था, पर सम्पर्क में आने का अवसर नहीं मिला था। अब तो प्रति दिन दो-चार बार आपसे मुठभेड़ होने लगी। समाज, भवन, आश्रम आदि के सम्बन्ध में घएटों चर्चाएँ हुआ करती।

सन्ध्या समय प्रतिदिन श्री शान्तिनाथ मन्दिर के विशाल प्राङ्गण में दो बड़ी-बड़ी चौकियों को दरावर विद्याकर गही लगायी जाती थी, और श्री वायू वच्यूलाल जी

बहाँ कम से कम तोन-चार घंटे बेठते थे। सामायिक और देवदर्शन के परचात् एक देद घरटे तक स्तोत्र पाठ करते रहते थे। जब-तब में भी उनके पान पहुंच जाता और बातें करने लगता। सदा वे सर्व प्रथम 'मदन' की चर्चा करते। 'मवन' के सम्बन्ध में विभिन्न प्रश्न पृक्षते। कभी-कभी तो मैं उनकी बातों से ऊव जाता और सोचता कि ये महाशय बड़े ही शंकाशीज़ हैं, इनको यदि यही हरकन रही तो यहाँ निभना कठिन हो जायगा। इतना ही नहीं, वे जब-तब मवन में आकर बीगन राम को डॉटते-डपटते भी ये तथा नाराज भी हो जाते थे। मुक्ते उनकी इस प्रवृत्ति से कभी-कभी चिड़ हो जाती थी। एकाध बार मेरी भी इनसे कहासुनी हो गयी थी। मैं समकता कि यह महानुभाव सहानुभूति और सहदयता से शून्य हैं, पर वास्तविकता यह नहीं थी। वह जितने बाहर से कठोर थे, भीतर उतने ही कोमल। उनका आन्तरिक स्नेह मुनाया नहीं जा सकता है। अनेक अवसरों पर मुक्ते उनके भीतरी हृद्य से दर्शन हुए। यहाँ एकाध घटना का जिक्र कर देना ही पर्याप्त होगा।

एक बार भवन का चगरासी बीगन राम बीमार हो जाने से तीन-चार दिन तक न खाया। श्री बाबू बच्च लाल जी ने कहा—''पंडित जी बीगन क्यों नहीं खाता है ? बड़ा लापरवाह हो गया है, खाप उसे डाँटते नहीं हैं"। मैंने उत्तर दिया—जी, उनकी तिबयत खराब है। बुखार आ गया है, इसीसे नहीं आया है। मेरे इतने कहने पर तो बह द्रवीभूत हो गये और आद्र स्वर में बोले—तब आप जाइये किसी डाक्टर को दिखा कर द्वा कराइये। खर्च की कोई परवाह मन कीजिये, में दे दूँगा, आदमी पुराना है, दसकी देख रेख करना चाहिये। इसी प्रकार अनेक व्यक्तियों के कष्ट में मैंने उन्हें दुखी होते देखा था।

दशहरे: के अवसर पर जब तक सन्ध्या समय वह मुफ पे मिल नहीं लेते थे उन्हें शान्ति नहीं आती। मुफे स्मरण है कि सन् १९४४ में जब भवन में आने के उपरान्त पहले पहल दशहरा आया, उस समय तक मुफे आरा के रीति रिवाजों का परिज्ञान नहीं था। मैं दशहरे के दिन श्री बाव बच्च बाल जी से मिल नहीं सका। रात में उन्हें सगभग १० बजे मेरा स्मरण आया और तत्काल अपना आदमी भेजकर मुफे घर से बुलवाया और लगे रोने। मैंने पूछा—दादाजो क्या बात है १ कहने लगे कि आप नाराज हो गये हैं, इसीलिये मिलने नहीं आये। मैंने कहा—नहीं तो, मुफे मालूम नहीं था कि आज के दिन मिलना आवश्यक है। उन्होंने पुनः कहा—महाराज, हमारा जीवन किठने दिन का है। केवल यही इच्छा है कि आप सब लोग प्रेम से काम करते रहें, संस्थाएँ प्रगति करती जायँ। इमसे जो गलती हुई हो, उसे चमा करें।

मैंने कहा—दादाजी आप बड़े होकर यह क्या बात कह रहे हैं! समा तो बड़ों को करनी चाहिये, छोटों को नहीं।

उन्होंने प्रेम भरे मृदुल स्वर में कहा--पंडितजी! हमको कभी कभी कोध आ जाता है, पर पीछे बड़ा परचात्ताप होता है। हो सकता है, कोध में आकर आपको कुछ कह दिया हो, अतः समा माँग लेना हमारा कर्तन्य है।

इस प्रकार तीन-चार वर्षी तक मुक्ते उनके निकट सम्पर्क में रहने का अवसर मिला। मैंने उन्हें पाया कि वह ज्यबस्था, सफाई, रबच्छता, कर्तंज्यपानन आदि की विशेष महत्व देते थे। उनकी देखरेख में संचालित होनेवाला कोई भी कार्य विगड़ नहीं सकता था। उनकी-सो सतर्कता और लगन बहुत कम ज्यिक्त में मिलेगी। वह ऐसे ज्यिक्त में में थे, जो जनसम्पर्क से दूर रहकर सेवा करते हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य सेवा करना हो होता है, फज पाना नहीं। सुई से लेकर सुवर्ण का दरेतक भी जिनके लिये प्रलोभन पैदा नहीं कर सकता। जिन्हें समाज जाने या न जाने, पर अपने जीवन और घनको समाज के कार्यों में लगा देना ही अभीष्ट होता है। कोई प्रसन्न हो या नाराज, पर ज्यवस्था में कोई कमी न आने पाये, चाहें इसके लिए लोग कोसते ही क्यों न रहें। संस्था और समाज की प्रगति को जीवन से भी बढ़कर सममना और विना फल का विचार किये अपनी दिशा में प्रगति करते जाना ही जीवन का उद्देश्य होता है। श्री वाबृ बच्चूलालजी ने श्री जैन-सिद्धान्त-भवन और श्री जैन-वाला-विशाम आरा आदि पारमाधिक संस्थाओं के लिए अपना सर्वस्व दे हिया है।

जिस युग में श्री बाबू वच्चूलालजी का जन्म हुआ था, उस युग में उर्दू भाषा का अधिक प्रचार था; अतः आपने उर्दू और अरबी का अच्छा झान प्राप्त किया था। साथ ही अंग्रेजी और हिन्दी माषा का भी परिज्ञान था।

आपके परिवार में कोठी और सर्राफे का कारोबार होता था। आपका परिवार भरा पूरा था। आपके पितृत्य महाराज अजयगढ़ के दीवान थे। उक्त बाबू साहब ने बचपन में जितना जीवन का आनन्द लिया, उतना शायद ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हो सके। सोने के कटोरे में दूघ पीते थे, बाँदी के वर्तनों में भोजन करते थे तथा अनेक नौकर दाइयाँ आपकी सेवा के जिये प्रस्तुत थी। आपके आदेश का उलंबन करने की समता किसी में नहीं थी।

बाबूजी की शादी इतनी धूम-धाम से हुई थी कि आज ७४ वर्ष बाद भी उसकी वर्षा सुनने में आती है। उस समय यात्रा की अनेक असुविधाओं और कठिनाइयों के रहने पर भी उक्त बाबूजी के विवाह में महाराज अजयगढ़ स्वयं सम्मितित हुए थे।

शाही में उस सस्ते युग में लगभग ६०-७० हजार रुपये खर्च किये गये, महीनों नाबतें होती रहीं, जल्से होते रहे और दोनों हाथों में धन सार्च किया गया। विवाह के कुछ ही दिनों के बाद आपकी कोठी का काम गडबड़ हो गया। 'निशि दिवासी ध्मती सर्वत्र विपदा सम्पदा' सुक्ति के अनुसार आपके परिवार का समय भी पजटा और भाप अपनी ननशाल में चले आये। यह भी एक सम्यम्न घराना था। आरा में ऐसा कीन है जो मुन्सीखाने को नहीं जानता ? गदर के पहले सरकारी खजाना यहीं था और आपके नाना के पूर्वज ये सरकारी खजांची। बाबू साहब की नानीजी ने ही आरा के भी शान्तिनाथ मन्दिर का निर्माण कराया है, जो अद्भुत दर्शनीय माना जाता है। इस मन्दिर की व्यवस्था श्री बाबू बच्चूतालजी भी आजन्म बड़े ही सुज्यवस्थित ढंग से करते रहे।

ननिहाल से आपको जमीन्दारी, मकान और पर्याप्त सम्पत्ति प्राप्त हुई, परन्तु आप अपने पुरुषाथं पर विश्वास करने वाले थे, अपने परिश्रम से उपार्जित आजीका को ही आप महत्व देते थे, अतः आपने खजाने में सरकारी नौकरी करली और बढ़ी ईमानदारी और सचाई के साथ अपना कार्य करते रहे। ब्रटिश शासन ने आपकी ईमानदारी की कई बार प्रशंसा की। कलकरर ने आपकी तरकी के लिए भी सरकार से सिफ।रिश की। अ।पका प्रभाव सभी अफसरों पर था, तथा आपके कार्य से स्रोग इतने प्रसन्न थे कि एकाच दिन की अनुपरियति भी यों ही माफ हो जाती थी। नौकरी का समय पूरा हो जाने पर आपको पेंशन बराबर मिलतो रही।

श्री बाब देवकुमारजी ने. जिनके यह मामा होते थे, मृत्यु समय इन्हें अपना टुच्टी बनाया और अपने परिवार तथा सारी सम्पत्ति का भार इन्हीं के ऊपर सौंपा। साथ ही इनसे प्रार्थना कि आप सरकारी नौकरी छोड़ दें और स्टेट से अपने खर्च के तिये आवश्यकतानुसार जितना चाहे लें। परन्तु इन्होंने न तो स्टेट से पारिश्रमिक होना ही स्वीकार किया और न सरकारी नौकरो ही छोड़ी। पर साथ ही साथ पूरी लगन और परिश्रम पूर्वक १२ वर्षों तक, जब तक श्री बाबू निर्मलकुमार जी बालिंग न हो गये. तब तक सारी स्टेट और उनकी पारमार्थिक संस्थाओं की देल-रेख करते रहे। आपके सुप्रवन्ध में स्टेट की पर्याप्त उन्तति हुई तथा श्री जैन-सिद्धात-भवन और जैन कन्या पाठशाला ने भी उन्तति की। इन संस्थाओं की आपको अधिक चिन्ता रहती बी, बीर सभी प्रकार से उन्नति के लिये प्रयत्न भी करते। दिन भर बाप सरकारी कार्य करते और प्रातः एवं सन्ध्या समय आप बड़े उत्साह एवं ततारता के साथ घरटों पकाप बैठकर स्टेड के सभी कागजातों को देखते, बिल पास करते तथा कर्मचारियों को दिवत परामर्श देते। आपके सुशवन्य के कारण सभी कर्मचारी बड़ी मुस्तैरी से कार्य करते थे। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कार्य आपकी जानकारी में ही समानन होता।

आप कुछ दिनों तक श्री सम्मेदशिखर बास पत्थी कोठी के कार्यों के निर्देश कभी रहे। असल बात यह है कि श्री बाबू देवकुमार जी के अमामियक स्वर्गवाम के परवात् उनके धार्मिक और सामाजिक कार्यों का अवलोकन आप ही करते रहे। आपके सत्परामर्श और निर्देश से स्थानीय जैन समाज में तो जागृति आयी ही; पर इनर स्थानों के सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आप सहयोग देते रहे।

बाबूजी का जीवन बड़ा संयमित और धार्मिक था। वह अपने कार्य कमानुसार प्रातः बार बजे उठ जाते थे। सामायिक, स्तीत्र पाठ के अनन्तर श्री शान्तिनाथ मन्दिर में बाकर भक्तिभाव पूर्वक देवदर्शन करते थे। देवदर्शन में उन्हें लगभग पौन घएटा समय लगता था। अनन्तर दुग्ध पान कर तेल मालिश कराते; तत्रश्चात् स्नान कर लगभग दो घएटे पूजा-पाठ, स्वाध्याय आदि में व्यतीत करते थे। दोपहर के १२ बजे भोजन करते थे और सन्ध्या समय केवल दुग्ध पान। रात्रि के समय पुनः तीन घंटे श्री शान्तिनाथ मन्दिर पर रहते थे; सामायिक, स्तोत्र पाठ एवं अन्य धार्मिक कृत्यों को विधिवत् पूरा करते थे। प्रतिदिन धूप देकर कर्मदहन पाठ और पद्मस्तोत्र पाठ करना आपका प्रमुख दैवसिक कृत्य था।

अपने उत्तरदायित्व को सम्यक्रीत्या निमाना और कठिन से कठिन कार्य से घवड़ाना नहीं, आपके जीवन की प्रमुख विशेषताएँ थीं। वृद्धावस्था में भी आपकी कार्य समता विचित्र थी। स्त्रभाव कुछ ह्या था, पर थे हृद्य के साफ। किसी को बुरा सने या भला सत्य को प्रकट करने में आप तिनक भा नहीं हिचा केवाते थे। लल तो-चर्गो करना या चापल्यी करना आपको नहीं आता था, निभय और कर्नाव्य परायण अत्यिक थे। इधर वृद्धावस्था के कारण कुछ स्त्रभाव चिड़ चिड़ा हो गया था, परन्तु आपकी स्मृति और प्रतिभा अन्त समय तक वित्कृत ठीक रहीं। स्वाभावतः कुछ कंजूस थे, संकीर्णता भी थी, परन्तु अतसर आने पर पूरी उदारता दिखातो थे। नौकरों के साथ कड़ाई से पेश आते थे, परन्तु उनकी सभी सुख-सुविधाओं का पूरा खयाल रखते थे। शर्दी के हिनों में सभी नौकरों को गर्म कपड़े देते थे। उनकी बात-चीन का ढंग बड़ा ओजस्त्री था, वात करनेवाला उनसे प्रभावित हुर बिना नहीं रहता।

बाबूजी का घरेल् जीवन सुली था, यद्यि आपकी कोई सन्तान नहीं थी, पर आपकी सेवा का समुचित प्रवन्ध श्री बाबू निर्मल कुमार जी के ओर से पूरा था। जीवन के अन्तिम ज्ञाणों तक आप उक्त बाबू साहब के सत्परामर्शदाता रहे तथा आपके ही परमार्श से उनके समस्त कार्य सम्पन्त होते रहे। बागू जी को अपने जीवन में सम्मान भी पूरा मिला, सभी छोटे-वड़े उनकी इउनत करते थे। जब कभी वे श्री बाब् निर्मल कुमार जी की कोठी में पहुंचते तो 'दादा जी प्रशाम' की एक ध्वनि गूँज जाती, छोटे बड़े सभी अपने आसन से उठकर आपका स्वागत करते, उनकी आहा को आहो-भाग्य सममते।

बाब्जी बड़े दूरदर्शी थे। आपने अपनी मृत्यु के कई वर्ष पूर्व ही अपनी समस्त सम्यत्ति का धार्मिक विल कर दिया था: जिसमें अपनी जमीन्दारी और खानदानी प्राना मकान भी शान्तिनाथ मन्दिर को तथा कटरा और बैठक श्री जैन-सिद्धान्त-भवन और श्री जैन-बाला-विश्राम आरा को आधा अध दान कर दिया। आपने चल, अचल अपनी सभी जायदाद धार्मिक बिल में लिख दी थी। आपकी मृत्यू के परचात् आपकी धर्मपत्ती ने अपने सारे आभूषणों को भी दान कर दिया था। बाबुती की दान की गयी जायदाद की कीमत आज एक लाख राये से कम नहीं। उनकी विशेषता इस बात में है कि जो कुछ उनके पास था गहने, कपड़े आदि सब दान कर दिया।

मृत्य के दस-पन्द्रह दिन पहले उन्होंने मुक्ते बुनाया और कहने लगे-पंडितजी ! अब मेरा अन्तिम समय है, आप ज्ञान करें। साथ ही मेरा निवेदन यह भी है कि मेरा समाधिमरण करायें। मैंने उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा-धबहायें नहीं; आप अच्छे हो जायँगे। वह बोज़े—'मैं मृत्यु से नहीं घबड़ाता। जैनघर्म ने मुके बीरता पूर्वक गरना सिखलाया है। अन मुक्ते कोई सांसारिक आकांचा भी नहीं है, केवल मरते समय परिणाम शान्त रहें, राग-द्रेष का अभाव हो सके, यही इच्छा है। आप इस कार्य में मेरी सहायता करें।

बनकी उपर्युक्त इच्छा के अनुसार मैं प्रतिदिन उनके पास जाने लगा। वह बड़ी शान्तिपूर्वक मंगतराय की मेरी भावना सुनते और कहते—'राग-द्रेष ने ही इस संसार का निर्माण किया है। आत्मा की धनन्तशक्ति इसीने आच्छादित की है। अब मैं अनन्त पुरुषार्थ की और वह गा। इतना कहकर प्रतिदिन किसी न किसी वस्तु का स्याग कर देते। श्रीषधि का त्याग मृत्यु के ११ दिन पहले ही कर दिया था। सृत्यु के हो दिन पहले से सर्वारम्भ और कुछ वस्त्रों को छोड़ समस्त परिष्रह का त्याग कर सन्तेखना महण कर ली थी। अन्तिम समय में समोकार मन्त्र का श्रवस करते-करते प्राणों का त्याग किया। बाबूबी ने ८५ वर्ष की अवस्था पायी थी और जीवन भर मृ'करूप से जैनधमें और जैन समाज की यथाशक्ति सेवा करते रहे।



# वंगाल में जैनक्म के चिन्ह

[ लेखक-श्री भद्रीस बनर्जी क्यूरेटर सारनाथ न्यूजियम ]

पूर्वी भारत जो पीराणिक युग का पाच्य देश कहलाता है, एक अपना अलग ही रंग-ढंग और निरालापन लिये हुए है। अपनेद के आर्य इनसे जिल्कृत आर्मित थे। इसमें एक स्थल पर 'किकट' देश का नाम आता है, जो कुछ निशेष अधिकारियों द्वारा मगध साम्राज्य का द्योतक ही माना जाना है। इन बात का नर्णन हेम नन्द्र मूरि ने बहुत विस्तार पूर्वक किया है, जो मध्यकालीन युग में पैदा हुए थे। अतः किकट देश की समता का मिद्धान्त एक निवादास्पद प्रश्न हो जाता है, तो भी यह सममा जाता है कि आधुनिक विहार, बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान में लोग बनते थे, यदा में गंगा की नियनी तराई की समतन मूमि बाद में चनकर नदियों की लायी हुई मिद्री से बनी। डा० भगडारकर' का मत है कि प्राच्य देश के लोग जैनियों द्वारा ही अर्थ बनाये गये थे। इस प्रकार इनलोग आने निवन के नियम पर आ जाते हैं, जिसकी चर्चा इम करना चाहते हैं। यह दि बलाना इमारा अभीष्ठ है कि पूर्वी जनसमूह पर जैन वर्म का प्रभाव किस प्रकार पड़ा। यह विषय सदा से लेखकों की आँखों से ओम्सन रहा है।

विश्व के धार्मिक इतिहास में भी पूर्वी भारत को उचित स्थान नहीं मिला है। विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं जो ऐसे जगत् प्रसिद्ध पुत्र रहतों को पैरा किया हो, जिन्हाने धार्मिक विश्वास की ब्रामिट रेखा खींची हो। विश्व में एक महान् धर्म के संस्थारक गौतम का जन्म इसी पूर्वी भारत के हिमालय की गोद में हुआ था, न कि कमायूं या गढ़वाल में। ऐतिहासिक पुरुष जैनधर्म के महान् प्रवर्त्तक भगवान् महाबीर का जन्म मगध के खित्रय कुल में पूर्वी भारत में ही हुआ था।

किर भी अपने निषय पर आने के पहले ही कुछ भीगांशिक उलभानों को सुलभा देना परमायश्यक है।

उन दिनों विहार तीन भागों में विभाजित था। अंग, मगघ और कोशल। इसमें भुंगेर, भागल रूर, पटना, गया, शाहाबाद, मुजयकरपुर, चमारन, सारन, दरभंगा, छारा, गोरलपुर, गोंडा, बस्ती, देवरिया और बिलया के जिले सम्मिलित थे। कुछ भाग गाजीपुर का भी है। कूब बिहार और टिपरा पहाड़ी के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान बंगाल में शी समिलित हैं। प्राचीन काल में पुन्द्र, राघा, सुम्ह और बंग कहलाते थे। आधुनिक आसाम, बटगाँव, कूच बिहार, लिरा पहाड़ी सम्मवतः किरात देश में समिलित थे। जो पौराखिक

I Anuals of the Bhandarkas Oreental Research Institute Vol. XII. Pege 110

भूगोलवेत्ताओं द्वारा भारतवर्ष की पूर्वी लीमा समभी जाती थी । टिरा और को मिल्ला के जिले जो आज पाकिस्तान में हैं, समताता (Samtata) कहलाते थे। क्योंकि महिपाल प्रथम के समय की कोमिल्ला की खुदाई से यह बात प्रमाणित हो गंती है। जो आज उदीला राज्य कहलाता है, उन दिनों तीन देशों में विभक्त था— उद्र, उत्कल और कलिंग ।

पूर्वी भारत के विभिन्न प्रान्तों में जितने जैनधर्म में सम्बन्धित प्रमाण मिलते हैं, उनको सुविधापूर्व के दो भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) साहित्यक (ख) शिल्पात्मक

प्रथम श्रेणी में इसी तथ्य को ले ककते हैं कि चौवील तीर्यक्करों में बील तीर्यक्करों ने विहार के हणारीवाग जिले के शिखरजी—पारसनाथ पहाड़ से निर्वाण प्राप्त किया। परिचमी नंगाल का वर्देवान जिला, जो उत्तर राखा में सम्मिलित था, सम्मवतः वर्द्भान महावोर का ही चौतक है। क्योंकि प्राचीन काल में यही वर्द्धमान भुक्ति कहलाता था। जेन कल्पसूत्र से पता चलता है कि जैन स्थविर के गोदासगण को नृतीय शाला में गोएडन चिनय का नाम पुण्डू नर्द्धन के नाम पर रखा गया था। यह उस समय प्रान्त को राजधानी थी। आज भी पूर्वी पाकिस्तान के बोगरा जिले के लड़हरी द्वारा इसका प्रमाण पर्यात मात्रा में मिलता है। प्रथम शाला कोटिवर्ष और दितीय शाला ताम लिप के नाम से प्रसिद्ध थी। कोटिवर्ष गुप्तकाल में एक विषय (जिला) का नाम था, तथा दामोवर पत्र में इसकी चर्चा भी है। यह अधिकरखा की राजधानी था। आजकल यही पूर्वी पाकिस्तान के करीदपुर किले का एक भाग है। तामिलिस सुम्ह का एक बहुत बड़ा बन्दरगाह भी था जो तमल लितिस कहलाता था। यह समभा जाता है कि वर्तमान नगर तमलुक उसी प्राचीन बन्दरगाह का दूसरा रूप है। ज्ञाचारंग सुत्त से पता चलता है कि मगवान महावीर बन्तमभूमि और सुम्हभूमि के साथ राधा नामक देश में भी धर्म प्रनार के लिये निकले थे— जहाँ, वहाँ के निवासियों से बहुत वही मुठभेड़ हुई तथा इनको नाना प्रकार के कहों को सहना पड़ा।

सुमगधा श्रनाथिपिडका की बेटी थी। उसकी कहानी जो बोधि सतानदान कल्यलता के सुमगधावदान में मिलती है, इस बात को प्रमाखित करती है कि ईसा मसीह के जन्म के बहुत पहले पुरुद्दनगर में जैवनमें का प्रचार हो रहा था। दिव्यावदान में भी यह बात दी गयी है कि आशोक ने बहुत से निर्प्रत्थ साधुश्रों को मरवा डाला, जिन्होंने बुद्ध मगदान् की मूर्त्ति का निरादर किया था। चीनी यात्री हैनसांग ने पुरुद्धनगर तथा उनकी स्थित पर भी प्रकाश डाला है।

सबसे प्रमुख बिन्ह जो वहाँ के जैनधर्म को प्रमासित करता है वह है १५६ (G E) का ताम्रपत्र। जिस पर यह अंकित है कि जैन मन्दिरों में अरहतों की पूजा के लिये खर्च बगैरह हिया जाता था। बनारत के पंचस्त्र के गुरु गुहनदीन के अनुयायियों द्वारा वहाँ पूजा होती

<sup>1.</sup> Vayu Puran Chapter 45 Verse 72 ff.

<sup>2.</sup> R. D. Banerjee History of Orissa. Vol. i pp. 1-15

थी। मधुरा में एक ६२ (A.D) के स्तून पर यह अंकित है कि रारा या राजा के एक साधु की प्रार्थना पर वहाँ एक जैनमूर्त्ति की स्थापना की गयी। सबसे मनोरंजन की बात यह है कि ४७८-६ ( A D ) में सोमपुरा के श्रासपास एक जैन मन्दिर था, जिसकी देखभाल पंचस्त्र शाखा के संन्यासियों द्वारा की जाती थी। परन्तु जिस समय धर्मपाल ने एक बहुत विद्याल मन्दर की स्थापना की तो इसका भी चिन्ह शेष न रहा। यदाने बाद के बौद्धमत की मूर्तियों श्रीर नालन्दा के मन्दिर नं ११ की हिन्दू मूर्तियों से इसका प्रमाण नहीं मिलता तथा पहाइपुर में भी जैन मूर्त्तियों का पता नहीं है। ताम्रात्र के अपाव में सम्भवतः इमलोग विलक्कल विचार ही नहीं कर सकते कि आर्डिभक धर्म की स्थापना किस प्रकार हुई। परन्तु इन लिखित तामपत्रों से अधिक महत्त्रपूर्ण उन मूर्तियों के अवशेष है, जिनसे बंगाल निवासियों के धार्मिक विश्वासी का पता चलता है। इसके अतिरिक्त वर्तनी पर बनी मूर्चियों के आधार पर भी बहुत कुछ निश्चित किया जा सकता है, पर दुःख है कि वर्तनों के अवशेष भी नहीं मिलते । अतः परीच को को उत्ताहित करने के जिये केवल मृत्तियाँ ही पर्याप्त है। फिर भी बहुत सी मूर्तियाँ मूर्ति-विनाशक आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट अष्ट कर डाली गर्यों। अनुमान किया जाता है कि प्रत्येक भर में अपने अपने खास सिद्धान्तों को स्नेकर पूजा की जाती थी। इन बातों का ठीक ठीक रता न साने का एक और भी विचारणीय तथ्य है। स्यूजियम के अधिकारियो (Curator) और परीचकों ने तो इस दिशा में बहुत बड़ी हानि पहुँचायी। उन लोगों ने अपने म्यूजियम की शोभा बढार्वे तथा उसके लिये संग्रह के फेर में पढ़कर वस्तुकला विशारहीं को इन मुर्तियों की सुजना तक भी न दी। यदि वे लोग ऐशा न करते तो खुदाई श्रीर जाँच पहताल द्वारा बहुत गहन बातों का सहज पता लगाया जा सकता था।

स्वर्गीय आर॰ डी॰ वनर्जी लिखते हैं कि जैनवर्म का काफी प्रचार और प्रसार गंगा के बिख्यी भाग में या, जहाँ गोड़ रहा करते थे। जो आज गोड़वाना प्रान्त कहा जाता है। इनमें बाँकुड़ा जिले का बुहुतरा नामक स्थान सर्वोगरि है। बाँकुड़ा जिले को मुक्ते स्वयं देखने का अवसर मिला है, जिसका सम्बन्ध पहले छोटानागपुर और बंगाल से भी था। बहुतरा गोन्डाल स्टेशन से तीन मील की दूरी पर वर्द्धवान और आसनसोल के मध्य में स्थित है। यहाँ एक ईंट का बना सबसे मुन्दर मन्दिर वर्त्तमान है। मन्दिर में एक मगवान् शिव की और एक जैन तीर्यक्कर भगवान् पार्श्वनाथ की मूर्त्ति है। मन्दिर के चारों तरफ एक वहारदिवारी भी है। १६२२-२३ की खुदाई से वह स्थान और स्पष्ट दिखायी पड़ने लगा, जिस पर मन्दिर का निर्माख हुआ है। यह बताकार और आयताकार स्तूपों पर खड़ा है। मथुरा के कंकाली दिला से स्पष्ट मालूम हो जाता है कि वह जैनधर्म का केन्द्र स्थान था, क्योंकि जैन तीर्यक्कर की मूर्ति भी इस वात को सिद्ध करती है। अतः यह मानना अमपूर्ण नहीं होगा कि शिव मन्दिर का जैनिर्माख न स्तूपों पर ही हुआ है।

बॉकुड़ा जिले के बिल्कुत बिल्क

१८७२-७३ में वेगलर ने, जो बंगाल प्रान्त का भ्रमण कर रहा था, कुछ ऐसी सहकों का पता लगाया है, जो प्राचीनकाल में वर्तमान थीं और वर्म-प्रवार के लिये सुविधाजनक भी । हिसके बल ह्योटानागपुर की पिछ्नदी हुई जातियों में घर्म का प्रचार किया गया था । बहुत सी मूर्तिय जो इन्हें मिली, जैत-धर्म की ही थीं। "दुलमिया द्यापुर दुलमी" में जो पूर्विला से ५० मील की दूरी पर है, वेगलर को बहुत-सी मूर्तियों के श्रवशोप, मन्दिर एवं किले भी मिले थे। देवली एक श्रन्य ग्राम है। यह दुलमी से १२ मील की दूरी पर है। यहाँ भी जैन मूर्तियाँ पायी जाती हैं।

मन्दर के भीतरी भाग में एक मूर्त्त वर्त्तमान है, जिसे वहाँ के निवासी "औरनाय" के नाम से पूजते हैं और वहाँ दो दिरण अगल-वगल में खड़े हैं, जिनसे शष्टतः विदित होता है कि वह जैन-तीर्यक्कर भगवान "शान्तिनाय" की मूर्त्त है।

देशली के १६ मील उत्तर पिन्द्यम के कोने पर सुद्द्या नामक एक प्राम है। इस गाँव में बेगलर ने एक दिगम्बर पार्श्वनाथ की मूर्ति भी देखी थी। 'पकवीरा' एक दूसरा प्राम है जो पुरिलया के २३ मील दिव्या-पिन्द्यम में स्थित है। यहाँ भी जैन मूर्तियों के बहुत खंडित माग मिले हैं। सबसे बड़ी मूर्ति दिगम्बर पद्मप्रभु की है जो वहाँ के निवासियों द्वारा पूजी जाती हैं और वे लोग इसे भी राम कहते हैं।

वहाँ सिंह के साथ भगवान महावीर की मूर्ति, हिरख के साथ शान्तिनाथ की, ष्ट्रप्म के साथ ऋग्नाय और बढ़रे के साथ कुन्युनाथ की मूर्तियाँ थीं। इनके आस-पास वेगलर ने कुछ ऐसी मूर्तियों का भी पता लगाया है जो बौद्ध-मत की थीं। इनमें एक स्त्री-पुरुष की भी मूर्ति है जो भगवान महाबोर के माता-पिता की मूर्ति माल्म होता है। दूसरी मूर्ति अन्विका या अप्रिल या धर्मदेवी यिख्यी की है, जो बाइसर्वे तीर्थक्कर नेमिनाय से सम्बन्धित है। ये सारे चिन्ह इस बात को प्रमाखित करते हैं कि बंगाल का प्रधान धर्म जैनधर्म था।

## साहित्य-समीका

१ त्रत्रसमुच्चय जिन तत्त्वज्ञान और आचार सम्बन्धी प्राकृत गाथाओं का संकलन]— सम्पादकः डा० हीरालाल जैन एम० ए०, एल-एल० बी०, डी० लिट्; प्रकाशकः भारत जैन महामण्डल वर्धा; मूल्यः तीन रूपये और पृष्ठ संख्याः डिमाई १८८।

इस प्रनथ में प्राचीन जैन गाथाओं का संकलन और उनका हिन्दी अनुवाद लिखा गया है। लोकस्वरूप, गृहस्थधमें, मुनिधमें, धर्मांग, भावना, परीषह, छः द्रव्य, सात तत्त्व, नव पदार्थ, कर्म प्रकृति, गुण्स्थान, मार्गणा, ध्यान, स्याद्वाद, नयवाद और नित्तेष विषयक प्राचीन प्राकृत गाथाएँ दिगम्बर और रवेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों की संप्रदीत की गयी हैं। आरम्भ में श्रीमान् डा० हीरालाल जी की जैनधर्म, साहित्य और सिद्धान्त विषयक महत्वपूर्ण प्रस्तावना है, जिसमें जैन साहित्य और जैन धर्म का संदोप में स्पष्ट वर्णन किया गया है। गाथाओं का अनुवाद सरल, स्पष्ट और सरस है। प्रन्थ के अन्त में शब्दकोष दिया गया है, जो जिज्ञासुओं के लिए अत्यन्त उपयोगी है। सबसे अन्त में दिया गया प्रन्थ और ग्रन्थकारों का ऐतिहासिक विवेचन सर्व-साधारण के लिए भी उपयोगी है। संदोप में यह संकलन सर्वाञ्च सुन्दर और उपयोगी है, डा० साहब और प्रकाशक दोनों ही इस सुन्दर प्रकाशन के लिए साधुवादाई हैं। अपाई—सफाई भी अच्छी है।

#### भारतीय ज्ञानपीठ काञ्ची के नयनाभिराम प्रकाञान-

२ आकाश के तारे: धरती के फूल-ले॰ श्री कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'. मूल्य दो रुपये।

इसमें धरती के फूलों का दर्द अधिक है, आकाश के तारों की वेदना कम । फूलों पर छांह अधिक है, धूप कम; तारों में हार अधिक है जीत कम । आकाश की अनन्त नीलिमा में विकीशी अगणित तारिकाएँ अपनी मिलिमिलाती आभा को बन्तों पर में संलग्न किलिकाओं पर ज्याप्त कर देती हैं; ऊषाकाल में पटपरिवर्तन होते ही ये किलिकाएँ पुष्प बन जाती हैं। इस तथ्य के रूप परिवर्तन में लेखक की एक मान्यता चिपकी पड़ी है, जो इन लघु आख्यानों की जान है। लेखक का इन कहानियों के पीछे कोई गूद उद श्य नहीं है, बिक्क भाषा की लचक और ललक की मोली से मुरमुरे बाटना है।

जो हो, प्रस्तुत कहानी-संग्रह वर्तमान कहानी कला का विकास सूत्र प्रहण करता है; इन छोटी कहानियों में भी जान है। लगता है कि लेखक के पलकों में सपने भूल रहे हैं, उसकी उन्नींदी आँखों में मोंपड़ी में बसने वाली हमारी कंकाल गरीबी का छाया चित्र ही नहीं, बल्कि मोंपड़ी के मान, दम्भ, पाखण्ड और बौद्धिकता की चरम सीमा का प्रतिबिन्न भी है। यही कारण है कि वह भावुक की अपे ता वीद्धिक अधिक है, वह रोटी का पत्तपाती है, भात का नहीं। 'किव की पत्नी, 'कलाकार का स्वप्न, 'और तू', 'गनीमत हुई' 'बन्दूक', 'भला क्यों' वे दोनों', 'मैं जान गया' 'भिलारी' आदि कथाओं को लेखक ने पर्याप्त मार्मिक बनाया है। ऐसा मालूम होना है कि लेखक की आधकांश कथाएँ कला मण्डित दिमागी करामात की आंच में तप रही हैं।

छोटी से छोटी घटना का महत्व है, इससे प्रभाकर जी सुपरिचित हैं। आपकी रौली अपनी है, बिल्कुल बहती हुई। गुरुतर चट्टान भी इसमें प्रवाहित हुए बिना नहीं रह सकती। पर एक चीज है कि दूवने का अवसर नहीं मिल पाता और पाठक गोता लगाते ही अपर चला आता है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठक वह सकता है, दूव नहीं सकता।

हमें यह स्वीकार करने में तिनक भी संकोच नहीं कि 'आकाश के तारे : धरती के फूल' वर्तमान कहानी कला का प्रति 'न्धित्व करता है; जबिक आज के भौतिक वाता-वरण में आदमी के पास अवकाश जाड़ा रह गया है, इन कहानियों का महत्व और बढ़ जाता है। हम लेखक की लेखनी का अभिनन्दन करते हुए अपना सुमाव रखते हैं कि लेखक भविष्य में अपनी कना में पाठकों को डूबने का अवसर प्रदान करे। इस सुक्वि पूर्ण प्रकाशन के लिए ज्ञानपोठ के ज्यवस्थापक और लेखक साध्वादाई हैं।

संस्मरण - लेखकः श्री बनारसीदास चतुर्वेदी; मूल्यः तीन रुपये।

हिन्दी साहित्य श्री चतुर्वेदी जी को लेखनी का जीहर स्वीकार कर चुका है। आपकी शैली में जितना आकर्षण है, उतना ही लचीलापन भी। पाठक इन स्मरणों का आरम्भ करने पर अन्त किये बिना नहीं रह सकता है। लिखने का ढंग इतना सुन्दर है कि साधारण शिच्तित व्यक्ति भी इन संस्मरणों से अपने झान का संवर्द्ध न कर सकता है। लेखक ने जीवन स्केच की आड़ में हृदय से हृदय की बात कही है; कहीं भी अतिशयोक्ति का आरोप अथवा संकोचन की संकीर्णता का नर्तन नहीं है। नपी तुली भाषा और बोलती हुई शैली में लिखे गये ये संस्मरण प्रत्येक हिन्दी-भाषा-भाषी को अपने साहित्यिक देवताओं के चरणों में अश्रु करी पृष्प चढ़ाने के लिए बलात आकर्षित करते हैं। लेखक ने पूर्ण कप से युग की आँखों में अपनी चेतना को जुबाकर गहन जीवन सागर में गोते लगाए हैं, जिससे उसने चमकदार मोतियों को ही पाया है।

श्रीधर पाठक, गर्गाश शंकर विद्यार्थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, मूनिस और साधक ऐसे साहित्यक देवता हैं, जिन्होंने समाज और साहित्य को दिया ही है, पाया नहीं। साहित्य के इन पुजारियों की स्मृति ही अन्तरात्मा को पूत कर देती है, भव्य भावनाओं से भर देतो है। इस संग्रह में कुन्न २१ संस्मरण हैं। सभी एक से एक बढ़कर हैं। यद्यपि लेखक के कहने का ढंग शास्त्रीय है, पर सचाई के साथ अन्तरात्मा को उड़ेल दिया है, जिससे संस्मरणों में अपूर्व सजीवता आ गयी हैं। हमारा विश्वास है कि ये संस्मरण पाठकों के रागतन्तुओं को खूये बिना न रहेंगे। अपाई-सफाई, गेटप आदि कलापूर्ण हैं।

शब्द-रत्नावलो [रचना-ध्याकरण-कोश]—लेखकः श्री त्रिवेणी प्रसाद बी० ए०; प्रकाशकः सरस्वती प्रकाशन-मन्दिर श्रारा; पृष्ठ संख्याः ४२३ + ९; मृल्यः पाँच रुपये मात्र

प्रस्तुत पुस्तक में व्याकरण और रचना के पारिभाषिक शब्दों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें व्याकरण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्दों को विवेचना प्राचीन व्याकरण प्रन्थों के आधार पर की गयी है। इस प्रकार की दिन्दी में यद पहली ही पुस्तक है। यों तो व्याकरण चौर कोश सम्बन्धी अनेक रचनाएँ हिन्दी में विद्यमान हैं, पर यह प्रयास अपने ढंग का बिल्कुन नवीन हैं। लेखक ने इसे हाईस्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए सभी तरह से उपयोगी बनाने का प्रयास किया है। रचना के सिद्धान्तों के निरूपण करने की शैली आशुबोधकारिणी है। कियाएँ, इदन्त, उपसर्ग, बाक्य-विन्यास, बाक्यपृथकरण, मंस्कृत और हिन्दी धातुओं से निष्यन शब्दावली, हिन्दी और संस्कृत तद्धित एवं साधारण पर्यायवाची और सूद्ध अन्तर वाले पर्यायवाची शब्द आदि विषय महत्वपूर्ण हैं। संदोप में यह रचना विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए उपयोगी है। इपाई-सफाई अच्छी है, गेटप भी सुन्दर है।

सूर्य की दुनिया—लेखकः श्री देवेन्द्रकिशोर जैन; प्रकाशकः सरस्वती प्रकाशन मन्दिर आरा; मूल्य एक रूपया।

इस पुस्तक की भूमिका श्री आवार्य शिवपूजन सहाय ने लिखी है। इसमें पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, अवान्तर प्रह, बृहस्पित, शिन, वारुणी, वरुण और यम इन पहों का स्वरूप, वजन, आकृति, परिमाण, व्यास, घनफल और वहाँ के निवासियों की विशेष अवस्थाओं का चित्रण किया गया है। यद्यपि विषय पुराना है, पर लिखने की शैली समस और सरल है। भाषा में इनना प्रवाह है, जिससे बच्चे, बढ़े और बूढ़े भी बढ़े चाव से पढ़ते हैं। आकाश, सूर्य की दुनिया, हिमालय, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, चन्द्रमा आदि कई सुन्दर चित्र दिये गये हैं, जिससे पुस्तक बच्चों के लिए खपयोगी बन गयी है। हिन्दी भाषा में इस प्रकार की यह एक सुन्दर पुस्तक है। अपाई-सफाई, गेटप आदि बहुत ही चित्ताकष्क हैं। आत्रों को इसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये।

विशोत्तरी दशा— तेखकः श्री रामनरेश प्रसाद उयोतिविद् : प्रकाशकः साहित्य-मण्डल भारा; मृत्यः एक रुपया श्राठ श्राना ।

प्रस्तुत पुस्तक में विंशोत्तरी दशा का गणित दिया गया है। महादशा, अन्तरदशा, प्रत्यन्तरदशा, सूद्मदशा और प्राण्दशाओं की सारणियाँ शुद्ध दी गयी हैं। नरेश चक द्वारा प्रत्येक दिन की पाँचों दशाओं का परिज्ञान किया जा सकता है। पुस्तक के अन्त में विंशोत्तरी दशा का फनादेश भी लिखा गया है। ज्योतिष विषय से प्रेम रखनेवालों के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है, प्रत्येक ज्योतिषी को इस पुग्तक की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिये। अपाई सफाई, गेटप आदि अच्छे हैं।

— नेमि चन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य

धर्मामृत—रचयिताः श्री नयसेनाचार्यः, सम्पादक एवं अनुवादकः आचार्य श्री देशभूषण मुनिराजः, प्रकाशकः श्री नयाद्वाद प्रकाशन मन्दिर आराः, मिलने का पता—श्री एं० नेमिचन्द्र शास्त्रो, जैन-सिद्धान्त-भवन आराः, पृष्ठ संख्याः २+=+३००; मूल्यः चार रुपये।

कन्नइ भाषा में विपुल परिमाण में जैन साहित्य लिखा गया है। आज हमें इस बात की परम आवश्यकता है कि कन्नड़ साहित्य का सुन्दर अनुवाद हिन्दी भाषा में प्रस्तुत किया जाय। प्रस्तुत प्रन्थ इस दिशा में किया गया एक लयु प्रयास है। श्री सुनिराज देशभूषण महाराज ने इस प्रन्थ का हिन्दी भाषा में भावानुवाद किया है। अनुवाद इतना सुन्दर हुआ है कि पढ़ने में मूल का आनन्द आता है। आरम्भ में = पृष्ठों में प्रन्थ का सारांश और प्रन्थकर्ता का परिचय लिखा गया है।

इस प्रनथ में १४ कथाएँ हैं—एक सम्यग्दर्शन पर, आठ सम्यन्त के आठ आंगों पर और पाँच पञ्चाणु त्रतों पर। इन कथाओं के मध्य में गृहस्थ धर्म और मुनिधर्म का उपदेश दिया गया है। पाठक कथाओं के माध्यम से धर्मतत्त्र को बड़ी ही सरलता से पा लेता है, उसे मस्तिष्क पर धर्मतत्त्र को प्रह्मा करने के लिए जोर नहीं देना पड़ता। आतः धर्मामृत यह इसका नाम बिल्कुल सार्थक है। साधारण शिक्तित पाठक भी इस प्रमथ के स्वाध्याय से गृहस्थ के षद्कर्मों, मूलगुणों और उत्तरगुणों का स्वारस्य हृद्यंगम कर सकता है। वसुभूति की कथा दिगम्बर जैन मुनि की कठोर वर्या का महात्म्य बतलाती है तथा सांसारिक प्रलोभन किस प्रकार उपक्ति को विचलित करते हैं, लोभ के कारण मनुष्य कितना पतित हो सकता है, आदि बातें भी इस कथा से प्रकट होती हैं। इस स्वाध्याय योग्य प्रनथ का मूल्य भी प्रकाशन मन्दिर ने इतना कम रसा है, जिससे यह सर्व साधारण को प्राप्य हो सकता है। छपाई-सफाई, गेटप, कागज चादि उत्तम हैं। स्वाध्याय प्रीमयों को मंगाकर लाभ उठाना चाहिये।

इमारा आहार और गाय-लेखकः रिषभदास रांका; प्रकाशकः जमनालाल जैन मंत्री रोहित जैन सेवा ट्रब्ट वर्धा; प्रब्ठ संख्या २ + ६७; मूल्यः दस आने।

यह पत्रात्मक ढंग से लिखित १३ निवन्धों का एक संग्रह है। इन निवन्धों में लेखक ने दुग्धाहार और गौ पालन पर विशेष विचार किया है।

आहार में आजतरत, जीवन-तरत, और विकनाई, चीनी आदि तरतों का होना आवश्यक माना गया है ये तरत टमाटर, पालक और गाय के दूध आदि में प्रचुर परिमाण में पाये जाते हैं। स्वास्थ्य वर्द्धक आहार के लिए गौ दुग्य आवश्यक है; अतः गौपालन प्रत्येक गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। भारत जैसे निर्धन देश में गाय से बदकर अन्य कोई पशु उपयोगी नहीं हो सकता है; अतएव गाय-गालने की ओर प्रत्येक गृहस्थ को ध्यान देना चाहिये।

इन निबन्धों को शैली रोचक और सरल है। स्वास्थ्य बनाये रखने के लिए अनेक नियम भी इसमें दिये गये हैं। शैली की हिन्द से बच्चों के लिए यह पुस्तक अधिक उपयोगी है। अपाई-सफाई अच्छी है।

—माधाराम शास्त्री



## पतिमा-लेख-संग्रह

#### दि॰ जैन मन्दिर मुखतान सिटी (पंजाब) की निर्किङ्ग प्रतिमाएं

- १ शान्तिनाथ—वर्ण-गुक्ल (पाषाण) ऊँचाई १६ इख्र 'सं० १८६३ बीर (संबत्) २४३२ वैशाख शु० १३ श्री कुन्दकुन्दगुरूपदेशात् फिरोजपुर शिविरे प्रतिष्ठितम् सकलशुद्धान्नायः प्रसमितिराम् ।
- २ मुनिसुन्नतनाथ कृष्णवर्ण (पाषाण) ऊँचाई १ इख्र "श्री सं० १९४१ माघ शु० १२ प्रतिष्ठितम् द्वोगमल मुलतान ।
- ३ पारवैनाथ कृष्ण-वर्ण (पाषास) ऊँबाई ७ इस्न "श्री सं० १९३४ माय शुक्का ३ इन्द्रपथनगरे राजेन्द्रकीर्तिः प्रसमित ।
- ४ चन्द्रप्रम-शुक्त-वर्ण (पापाण) १ फीट "प्राचीन है, लेख रहित।
- १ नैमिनाथ—शुक्त-वर्ण (पाषाण) १ इख्र "सं० १९६३ वै० शु० १३ फिरोजपुर शिबिरे प्रतिष्ठितम् ।
- ६ पारर्वनाथ-- ग्रुक्त-वर्ण (पाषाण) ऊँवाई ६ इक्स सं० १४४६ प्रतिष्ठितम् सेवासाच """ डेरागाजीसान""साहजी वाजा-"""
- ७ चन्द्रप्रभ-शुक्त-वर्ण (पाषाण्) ऊँचाई ६ इख्र "सं० १६३४ """
- = ऋषभनाथ-पीत-वर्षा (घातुमय) ऊँचाई ११ इक्क "सं० १६४० फाल्गुन शु० २ प्रति-ष्ठितम् रेवासानगरे (झलवर)।
- ह महाबीर-पीत-वर्ण (धातुमय) ऊँचाई १० इस्न "श्री सं० १६४४ मा० शु० १२ प्रतिष्ठितम् हाथरस ।
- १० ऋषभनाथ-पीत-वर्ण (घातुमय) ऊँ चाई = इक्स "श्री सं० १६४५ प्रतिष्ठितम्।
- ११ सुवारवेनाथ-कृष्ण-वर्ण (पाषाण्) ऊँ चाई ४ इक्र "सं० १७८२।
- १२ चन्द्रप्रभ-शुक्त-वर्ण (पाषाण) ऊँचाई ४ इख्र "सं० १४४६ """मृतसंघ" "
- १३ ऋषभनाय —पीत-वर्ण (भातु) ऊँ चाई ४ इक्स "सं० १६६० वै० कृ० २ सुवर्णप्रस्ये प्रतिष्ठितं।
- १४ पारर्वनाथ -पीत-वर्ण (धातु) ऊँचाई ४६ इंच ''सं० १७७१ फालगुन सुदी १२ भी मृतसंघ बलात्कारगण श्री महारक मरे प्र.....।
- १५ महाबीर-पीत वर्षो (धातुमय) ऊँ चाई २६ इंच "सं० १८६३ वै० शु० १३ फिरोज-पुर शिविरे प्रतिष्ठितम्।

- १६ पारवेनाथ-पीत-वर्ष (धातुमय) ऊँ वाई २ दुख "सं० १४४८ वर्षे "" विद (१) शुक्ते जंगड़ा पोरवाड़ झातीय सं० वीमा सा० राजपुत्र सं० फाहा सं० फमामा (ला) सिंह पुत्र खंविकादास अयोधिक ""
- १७ पारवैनाथ-योत-वर्ष (धातु) श्रं० ३ इस्र "सं० १४=१ काष्ठा व सा० """
  रास्यप्रतिष्ठितम्।
- १८ ऋषभनाथ-गीत-वर्ष (धातु) ऊ० ७६ इस्र 'सं० १६४४ मा० शु० १२ हासरस-नगरे प्रतिष्ठितम्।
- १६ ऋषमनाथ— कृष्ण-वर्ण (पाषण) कँ चाई ७ इस्र (प्राचीन है लेख घिसा है)
  दि० जैन मन्दिरान्तर्गत 'चैत्यारूप' मुखतान नगर की
  अलिंग प्रतिमाएँ—
- १ अरहनाथ-शुक्त-वर्श (स्फटिकमय) ऊँ वाई २६ इस्र 'सं० १६४४ प्रतिष्ठितम्।
- २ चन्द्रमम-शुक्त वर्श (स्फटिक ऊँ नाई ३) इख्न 'सं० १६४५ प्रतिष्ठितम्।
- ३ पारवनाथ-वर्ण शुक्त (स्फटिक) ४६ इंच 'लेख नहीं है'
- ४ पारवेनाथ—क्रुब्ल-वर्षे (पाषास) ऊँचाई ४६ इंच 'सं० १६६३ वैशास शु० १३ प्रतिष्ठितम्।
- ४ श्रेयांसनाथ—पीतवर्ण (पीतल आदि थातु) ऊँवाई १के इंव 'श्रीमृलसंघे "सं१८२६
- ६ पार्श्वनाथ-पीतवर्षा (पीतल आदि धातु) ११ इ च 'सं० १६४३ .....
- शान्तिनाथ—पीतवर्ण (यातु) ऊँचाई १है इ'च "सं० १९६३ वै० शु० १३
  फिरोजपुरे प्रतिब्ठितम्।
- = शान्तिनाथ-कृष्ण-वर्ण (कसीटा) ऊँवाई १६ इंच "सं० १९३४ मा० शु. ३'।
- ह चन्द्रप्रम-पीतवर्श (धादु) ऊँचाई ह इ'च "सं० १८६१ प्रतिष्ठितम्"।

दिगम्बर जैन मन्दिर, राँची (विहार) केदारमल नन्दलालजी का मन्दिर —

१ चौबीसी-पीतवर्ण, (धातुमय) ऊँचाई ७३ चँगुल "ॐ स्वस्ति भी सं (वत्) १८४४ माघ मासे शुक्लपचे ७ भृगुनासरे श्रीसैठ १ कोटक्या किशुनदास द्वीराक्षाल चम्पालाल परतापगदवाले ।

पार्श्वनाथ-पीतवर्ण (घातुमय) ऊँचाई ३ अंगुल ।

३ श्रज्ञात-पीतवर्ण (घातु) ऊँचाई = श्रापुत "ॐ सं० १९४४ श्रीमाघ शुक्त ७ शुक्रे नाराटे वासरे भट्टारक राजेन्द्रकीर्त्त तस्नाय (तदास्नाय) साधु जानन्तपश्र सम्मेदशिखरे स्थापित सम्मेदशिखरे चेन्ने"

#### षम्पापुर सिद्धक्षेत्र—

पूर्व और दक्षिण के कोने (आग्नेय) के चत्यालय की प्रतिमाओं के लेख—

श्रियांसनाथ—"ॐ सं० १९३६ मिती माध्युक्ला १० दशाम्बा (दशम्यां) युक्रे—
काष्ट्रासंघे माथुरगत्ने (च्छे) पुष्करगणे लोहाचार्याम्नाये महारक लितकी तिंदेवास्तत्यहे भट्टारक राजेन्द्रकी तिंदेवास्तदाम्नाये अप्रोत (क) नव (ये) जिंगलगोत्रे साधु की तिंचन्दस्तत्यत्र साधु जीतमलस्यभार्या मकुन्दीवी बो पुत्रा साधु मुनीश्वरदासः जिनवरदासः लालचन्द्रश्चे पौत्ररक गुलाबचन्द्र ते (:) वासपूज्यपंचकल्याणः (णैः) पुनीत चम्पापुर श्री जिनचत्यचेत्यालयप्रतिष्ठा कारापिता शुमं। इन्दोर नगरस्थ हुमडझान्तियो वेणीचन्द्र मलकचन्द्री प्रश्नमतः।

- २ नैऋत्य (दिल्या-पश्चिम के) कोगा के चैत्यालय में-
- १ बासुपूज्य—पाषाण-मूर्ति "ॐ ही बाहै" श्रीमत वांसपूज्यिजनेन्द्राय नमः स्वस्ति श्री संवत् १६२१ मिती ज्येष्ठ कृष्णा १ बृहस्तौ काष्ठा संघे माधुरगच्छे (च्छे) पुष्करगणे श्री लोहाचार्याम्नाये भट्टारक ललितकीर्तिदेवास्तरम्हे भट्टारक राजेन्द्रकीर्तिदेवास्तदाम्नाय (ये) उत्रोतकान्वय (ये) गांगिलेगोत्रे साधु हीरा साहु भार्या जयकसूरि श्रीक्रया वैजनाथ सहायेन श्रीजनिबम्ब-प्रतिष्ठा कारापिता शुभम (म्)।
- २ तीन चौबीसी—धातु-निर्मित—"संवत् १९३४ फाल्गुन (न) शुक्ला ११ भृगुवासरे (रे) श्री मूलसंघे सरस्वतीगक्ठे (च्छे) बलात्कारगणे कुन्दकुन्दा-चार्योग्नाये भट्टारक श्री सकलकीर्त्ति हूंत्रड ज्ञाति गाँघी मूलचन्द वेवकरणातथा बालचन्द्र तथा हीराचन्द तथा फूलचन्द रामचन्द खोलापुरवाले।
- ३ बासुपूज्य-श्याम-वर्ण, पावाण-मय "संवत् १५६५ शाके १४६० माघमासे कृष्ण-पत्ते गुरुवार "" की "" प्रतिष्ठिता।
- ४ चरण-चिन्ह--श्री बासु पूज्य तीर्थंकर परमदेवस्य पादुका (?) "स्वस्ति श्रीक्याभ्यु-दय मंगल सं० १६६३ वर्ष शाके १४४६ मनुनाम संवत (त्) सरे मा (म) गसिर शुक्ला २ शने (नी) शुभ मुहूर्त्त श्रीमूलसंघे सरस्वती-गच्छे बलात्कारगणे कुन्दकुन्दान्वये भट्टारक कुमुक्चन्द्रास्तत्पट्टे भ० श्री धर्मचन्द्रोपदेशात (त्) जयपुर शुभस्थाने वचेरवालझाति सं० श्री पासा भा० सं० श्री पासा भा० सं० श्री सत्वई तथा पुत्रस (स्)

श्रीधाना भा॰ सं॰ श्रीसजाई एतः—चम्पाया (म्) बासुपूज्यस्य शिकार-बद्ध प्रसादकारण्य प्रविष्ठा च ता विद्याभूषणैः प्रतिष्ठितं बद्धेतां श्रीजिनधर्मे (में:)॥

- रिश्व (स्वायक) गेहु माँ वर्ण, पाषाण-मय 'स्विस्तिश्री वीरनिर्वाण संवत् रिश्व विक्रम संवत् १६७४ शालिवाहन शाके १०३६ फागुनमासे शुक्त-पत्ने नवसीतियौ गुरुवासरे शीमूलसंघे सरस्वतीगच्छे बलात्कारगणे शी कुन्दकुन्दाचार्याम्नाये स्य दशाहूं महन्नाती (य) लघुशास्तायां छावेश्वर गोत्रोत्पन्न गुर्जरदेशे ईडर संस्थानिस्थित 'बीकानेर' इति मूलभाम निवासी तथा सम्प्रतिमहाराष्ट (ष्ट्र) देशस्थित षोडशपुर (सोलापुर (१)) पत्तन निवासी शहाप्रेमचन्द तत्पुत्र हरीचन्दस्तत्पुत्र तलकचन्द स्तत्पुत्र आमीचन्द स्तत्पुत्राभ्यां हीराचन्द माणिकचन्दाभ्याम (म्) श्रीचम्पापुर निर्वाणक्षेत्रे श्रीवासुपूज्यचरणपादुकामंदिरे श्रीवासुपूज्यजिनस्येदं स (सु) मनो हरं विव (वं) प्रतिष्ठितम्। "
- ६ बासुपूज्य—मूलनायक, धातुमय, "संवत् १९३३ फालगुणमाशे (से) शुक्कपद्मे तिथि २ रिवबासरे लीममाम तथा मोसरे श्रीमूलसंघे सरस्वतीगछे (च्छे) बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्थ (र्या) म्नाय परंपरा श्री दिगम्बर गुरु (१) छपदेशात (त्) गाँधी जयचन्द ताराचन्दभार्या कंकुदे उभयपुत्रगौतम जयचन्द भार्या रतनदे हूमदक्काती (य) लघुशास्त्रायां अंवेश्वरगोत्रेगाम गुजरातमध्ये वाकरोलनरहवासी तथा गांधी रूपचन्द हीराचन्द तत्पुत्र १ रामचन्द २ मोतीचन्द ३ गौतम अं० गोत्र बुधि दु हय जते राह श्री वासुपूज्यस्वामी प्रतिविव मूलनायक चम्पापुरमंदिरमध्ये स्थापितं।
- ३ वायन्य ( इत्तर-पश्चिम ) कोल के चैत्यालय में-
- १ विमलनाथ—"ॐ संवत् १६३६ मिती माच शुक्ला १० वार (रे) शुक्रे काष्ठासंघे माथुरगक्के (च्छे) पुष्करगणे लोहाचार्याम्नाये भट्टारक लिलकीर्ति-देवास्तत्पदे (हे?) भट्टारक राजेन्द्रकीर्त्ति देवास्तदाम्नाये अमोतकान्वय (ये) जिंगक्षगोत्रे साधुकीर्त्तिचन्द तत्पुत्र साधुजीतमकस्य भार्या मकुन्दी वीवी पूत्रा साधु मुनीश्वरदास जिनवरदास लालचन्द्रश्चे पौत्ररच गुलावचन्द्रतेः श्रीवासुपूज्य पंचकल्यास्मक पुनीति चम्पापुर या (या) श्री जिनचैत्यचैत्यालय प्रतिष्ठा कारापिता शुभम (म्) इन्दोरनगरस्य दूमइ झातीयौ वेस्रीचन्दमल्कचन्दौ प्रसम्बद्धः।

- ४ ऐशान ( इत्तर-पूर्व ) कोया के चैत्यालय में---
- १ वासुप्रय--सं० १९३२ फाल्गुन (न) माशे (से) शुक्लपक्षे तिथि २ रविवासरे श्रीमृक्षसंघे सरस्वतीगक्के (च्छे) वलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दावार्यान्नाथ दिगम्बर गुरु (१) उपदेशात (न्) गांधीवरतार खुशालसुत फतेचन्द भार्या खुशालदे सुत १ नानचन्द २ देवचन्द (१) फतेचन्द ऊँ (हू) मड़ स्नाती (य) लघुशाखायां गोल गाम (प्राम) शोलापुर करस्य पुण्यार्थं शी वासुप्रय स्वामी प्रतिविव चन्यापुरीमंदिरमध्ये स्थापितं।

#### नया मंदिर वेलनगंज आगरा-

- १ पाषाण रवेतवर्ण प्रतिमा १६ फुट ऊँ बी—संबत् १५४८ वर्षे वैशास शुक्त तृतीयायां भट्टारकश्रीनृपेन्द्रकीर्त्तदेवाचरणारविन्देसु जीवराज पापड़ीवालः प्रणमति ।
- २ रवेतवर्ण पार्णाण प्रतिमा—सवत् १८२६ वर्षे वैशास शुक्त वच्ठ्या बुधवासरे माधीपुर महारकः सुरेन्द्रकीतिंस्तिच्छिष्यः नन्दलातः नित्यं प्रणमति ।

### बड़ा मंदिर कचौड़ा बाजार आगरा-

- १ रवेतवर्ण पार्श्वनाथ पाषाण प्रतिमा १६ फुट ऊँ ची—संवत् १४४ वैशास सुदी ६ भट्टारकः श्रीतृपेन्द्रकीर्त्तिः दीवानजी युवराज पापड़ीवाल सुत टीकाराम सदाजी सिंह
- २ रवेतवर्ण पाषाण १ फुट ऊँची--सं० १८२६ मिति वैशास सुदी ६ माधौपूर भट्टारकः श्री सुरेन्द्रकीर्त्तिस्तच्छिच्यः नन्दलालः नित्यं प्रणमति।
- ३ काञ्चनवर्ण थातु ४६ इख्र-संवन् १४६४ आषाद वदि २ काष्ठासंवे माशुरा-न्वये श्री देवकीर्तिः प्रतिष्ठिता । मूलसंघे भट्टारकः श्री शुभचन्द्रोपदेशात् गा० अमराजी समान प्रणमति ।
- ४ काञ्चनवर्ण धातु ३ इख्र- सं० १४६६ माघ मुदी ६ रवी श्रीकाष्ठासंघे श्रीगुण-कीर्तिः अमीत शास्त्रायां राजपुत्री समरः कर्मचयार्थं निर्मितं।
  - ४ काञ्चनवर्णे घातु ४ इञ्च—संवत् १२४६ माघ मासे द्वादश्यां तिथी ......।
- ६ ,, ३ इक्स-संवत् १४२४ चैतवदी ४ सोमे श्री हेमबन्द आम्नाये काष्ठासंचे गंगोखर डालात् राजा रायमतः पुत्रस्य सूनु जिनदासः प्रस्तमति।
  - ७ काञ्चनवर्णे घातु ३ इञ्च- संवत् १४२४ चैतसुदी ४…… …
  - = ,, ,, १४२६ वर्षे ज्येष्ठ सुदी १३ सोमे मूलसंबे ......
  - ह ,, ४ इख्र— संवत् १७४६ पं० नेनसुखः ।।

#### बड़ा मन्दिर मोती कटरा आगरा—

- १ श्याम वर्ण पाषाण १६ फुट- संवत् १२१० माघ शुक्त ३ बुधे श्रीमित माथुर संघे धान्नाये श्रीमदनकीर्तिः श्रावकः तस्ये द्वेसुते दे दूव सावदेवस्तयोः पुत्रः देवनवापात धास्य भार्या तत्र प्रतिष्ठापिता ।
- २ रवेतवर्णपाषास १६ फुट ऊँची— संवत् १४४७ वर्षे वैशास सुदी ३ शीभट्टारकः जिनचन्द्रः तत्पट्टे .... ...... ।
- ३ रवेतवर्ण पाषाण १६ फुट ऊँची —संवत् १.... ... मूलसंघे बलात्कारमणे सरास्वती गच्छे कुन्दकुन्दाम्नाये प्रतिष्ठिता।
- ४ महावीर स्वामी की बेदी में काळवनवर्णे घातुमय १६ फुट ऊँ ची —संवत् १६८८ फाल्गुनशुक्ताष्टम्यां रिववासरे काष्ट्रासंघे माथुरगच्छे शुभे श्रीभट्टारकः यशकीर्ति-देवस्तत्पट्टे श्रीमकनचन्द्रस्तत्पट्टे श्रीमहेन्द्रसेनाम्नाये प्रतिष्ठितम्। मनयारवास्तव्य प्रतिष्ठा कारापिता।
- ४ कोने की वेदी में श्वेतवर्णशाणाणमय १ फुट ऊँची—संवत् १६४८ फाल्गुन सुदी ८ शुक्रवासरे काष्ठासंघे प्रणमतिः ।
- ६ रवेतवर्शेपाषास १ फुट ऊँची-संवत् १५४८ वैशास्त्रसुदी ३ भट्टारक जिनवन्द्रः श्रीचन्द्रकीर्त्तिरच अनयोः शिष्यः पापड़ीवालः......।
- ७ रवेतवर्णपाषाण १ फुट ऊंची—संवत् १६४८ फाल्गुनसुदी ८ श्रीकाष्ठासंघे माथुरगच्छे पुष्करगणे श्रीभट्टारकः यशुर्धार्त्तः .....।
  - रवेतवर्णपाषाण्यमयी १६ फूट ऊँबी—संवत् १७०३ वैशासवदी =
  - ६ ,, १६ जंबी—संवत् १६८८ फाल्गुनसुदी ८
  - १० , ६ इ'च-संवत् १७४१ ज्येष्ठवदी ४

#### श्री घन्नाकाल गोधा का मन्दिर आगरा-

१ श्यामवर्णेपाषाणमय १ फुट ऊँची—संबत् १८८१ मिती माघसुदी ६ शुक्रवासरे काष्ठासंघे भट्टारकतितर्कात्तियाम्नाये अमोतकान्वये आवकदीरालातेन विस्वप्रतिष्ठा कारापिता ।

#### छीपी टोला आगरा-

- १ रवेतवर्णपाणमयी १ फुट ऊँची—संवत् १४४= वैशास्त्रसुदी ३.....। तारको गढी का मन्दिर आगरा—
- १ श्वेतवर्णपाषाणमयी ६ इ'च छन्नत-संवत् १८२६ वैशाससुदी ३ अट्टारकः सुरेन्द्रकीर्षिः.....।

- २ रवेतवर्ण पाषाया १६ फुट उन्नत भंवत् १८६१ वैशाखसुदी ३ दीतवारभट्टारकः श्रीसुरेन्द्रकीर्त्तः प्रयामति ।
- रै रवेतवण पाषाण १ फुट-संवत् १६४८ फाल्गुन सुदी ८ शनिवासरे श्री-काष्ठ।सचे माथुरगच्छे पुष्करगणे श्रीलोहाचार्यान्वये श्रीगुणभद्रपट्टे श्रीगुणकीर्तिः तत्पट्टे श्रीकुमारसेनस्ततः श्रीविशालकीर्तिः तच्छिष्यः श्रीजसोधरः नित्यं प्रणमति ।
- ४ श्यामवर्षापाणमय एक फुट ऊँची—संवत् १२०४ वैशाखवदी १२ श्रीमूलसंघे भट्टारकविजयकीर्त्तः नित्यं प्रणमति ।
  - ४ श्वेतवर्णपाषाणमय १ फुट —संवत् १२२६ फागुन सुद्दो ८ मूलसंघे ······
  - ६ ,, , संवन् १८६१ वैशाखबदी ४.....
  - ,, १६ फुट—संवत् १८२६ वैशाखमुदी ६.....।

#### चैत्यालय किनारी बाजार आगरा-

- १ पीतवर्णधातुमय ३ इ च मूलसंबे सा० मोइन फाल्गुन सुदी ८ संवत् १६८८
- २ पीतवर्णे धातुमय ६ इंच—संत्र १४३६ वंशाखसुदी १० गुण्दत्त जैसवालेन ससंघः प्रतिष्ठा करापिता।
  - ३ पीतवर्णा धातुमय ४॥ संवत् १५२८ फाल्गुनसुदी ५ .....।

### घृक्तियागंज आगरा—

१ श्वेतवर्णवाणामय १ फुट ऊँची आदिनाथ प्रतिमा—संवत् १६६= सा० हीरा-कात सुतः निहालचन्ददेवः कारिता।

### कचहरीघाट पत्थरीगली आगरा—

- १ पीतवर्ण धातुमय पार्श्वनाथ-संवत् १४७४ मूलसंघे कुन्दकुन्दान्वये .....
- २ " " संवत् १५०३ काष्ठासंघे बलात्कारगर्शे माथुरगच्छे।
- ३ " " ,, संवत् १२६८
- ४ पीतवर्णे धातुमय चन्द्रप्रमु स्वामी—संवत् १४५२ ....।

#### दि० जैन मन्दिर बटेश्वर जिला आगरा-

- १ श्वेतपाषाण्यय ७ इ च ऊँचाई संवत् १६८८ वैशाखसुदी ३ श्रीमृत्तसंघे प्रस्वतीनच्छे बकात्कारगणे भट्टारकः जगतभूपणः तदाम्नाये सभासियः प्रणमति ।
- २ पीतवर्ण धातुमय ६ इंच ऊँची-संवत् १८३८ कात्तिकसुदी १३ मूलसंघे वकात्कारगर्णे सरस्वतीगच्छे.....।

## श्री दिगम्बर जैनमन्दिर शौरीपुर के भीतर पीठिका की दीवाल पर का शिलालेख—

श्रीमृत्तसंघे बतात्कारगणे सरस्वतीगच्छे शीकुन्दकुन्दाचर्यान्वये श्रीजगत्भूषण श्री म॰ विश्वभूषणदेवाः स्वरीपुर (शीरीपुर) मैं (चेत्रे) जिन मन्दिर प्रतिष्ठा सं० १२२४ वैशाखबदी १३ को (रवी) कारापिता

श्री वटेरवर के दि॰ जैन मन्दिर के चौक में प्रवेश होनेबाछे दरवाजे के जपर का शिलाछेख—

ॐ परमात्मने नमः। संवत् १८३८ श्रीमृत्तसंघे बत्तात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुन्द-कुन्दाचार्यान्वये श्री भट्टारक विश्वभूषणदेवाः त्र० विनयसागरजी हर्षसागरजी तद्गुक-श्राता पं॰ हरिकृष्णजी पं॰ जीवनराम जी पं॰ हेमराज जी एतेषां मध्ये स्थापनकरी सूरीपुरवटक्ते त्रे श्री महाराजाधिराजः श्रीमहाराज-महेन्द्र श्रीवषत (वस्तत) सिंह वहादुरराज्ये श्री भ० जिने-द्रभूषणः नित्यं प्रणमति श्री जिनमन्दिरं कारापितम् (१)

--क्रमशः



## THE JAINA ANTIQUARY

VOL. XVIII

JUNE, 1952.

No I.

#### Edited by

Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt. Prof. Jyoti Prasad Jain, M. A., LL. B. Sri, Kamata Prasad Jain, M. R. A. S., D. L. Pt. K. Bhujbali Shastri, Vidyabhushan. Pt. Nemi Chandra Shastri, Jyotishacharya

#### Published by:

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY, ARRAH, BIHAR, INDIA.

#### CONTENTS.

|    |                                                                              |        | Pages |
|----|------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| ŧ. | On the Latest Phase of the Progress of Prakrit StudioProf. Dr. A. N. Upadhye | es     | . 1   |
| 2. | Jaina Gurus of the name of PujyapadaProf. Jyoti Prasad Jain M. A., LL. B.    | ••     | 7     |
| 3. | A Syllogian Pertaining to Ahinsa Prof. Hiralal R. Kapadia M. A.              | •••    | 16    |
| 4. | Jain Chronology                                                              | •• ••• | 20    |
| 5. | Jain Culture in Shahebad                                                     | * ***  | 26    |



" श्रीमत्परमगम्मीरस्याद्वादामोघलाञ्छनम् । जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं त्रिनशासनम् ॥ "

[ अक्लंकदेव ]

Vol XVIII No I

ARRAH (INDIA)

June 1952.

## ON THE LATEST PHASE OF THE PROGRESS OF PRAKRIT STUDIES.

By
Prof. Dr. A. N. Upadhye, Kolhapur.

The studies connected with Middle Indo-Aryan languages, which comprise Páli, Prákrit and Apabhramsa of the earlier terminology, are proving day to day more lucrative and pregnant with fruitful prospects than they were once thought to be. The importance of Páli for studying the Buddhist ideology and for supplying glimpses of the social and cultural aspects of contemporary India as a whole is unsurpassed; but soon Páli got separated from the main current of Indo-Aryan languages and was carried to countries outside India where it developed in circumstances different from those in India proper. The Prákrit and Apabhramsa languages, however, stand on a slightly different footing. In the early stages of Oriental scholarship the Prákrits attracted the attention of Indologists in the so called Sanskrit dramas, by way of quotations in rhetorical works, and in the inscriptions of Asoka and other monarchs.

Lately the bounds of Präkrit studies have assumed a definite shape. The recent work done in this field has revealed how rich and extensive literature is found written in the various Präkrit and Apabhramsa dialects and how varied are the interests of the Präkrit poets and scholars. A more intensive study of this important branch of Indology is bound to produce valuable results particularly for the period of the Indian Middle Ages and the cultural history of those times. The importance of the Präkrit studies for the history of Indian languages is obvious enough. The Präkrit literature is more popular than Sanskrit and helps us to get a better picture of the Indian masses than is otherwise possible. Particularly the field of folklore is likely to derive greater benefit from Präkrit literature.

In connection with Prakrit Inscriptions, the edition of Asokan records by Hultzsch<sup>a</sup> and of Khrosthi Inscriptions by Sten Konow are a model<sup>a</sup>; and lately Dr. Bloch has given us a refreshing and concise exposition of the language of Asokan records<sup>a</sup>. Dr. Mehendale has attempted a valuable analysis of important Prakrit Inscriptions<sup>5</sup>; and now it should be possible to compare these details with those available from Prakrit literature found in and outside India<sup>6</sup>.

Though editions of plays of Kalidasa etc. are repeatedly issued in India, there is seen no attempt to edit the text critically using fresh material; but in many cases the Prakrit passages are deplorably neglected. Quite recently we have come to know about half

<sup>1.</sup> E. Windisch: Geschichte der Sanskrit-Philologie und ind. Altertums-kunde, I-III, Strassburg-Berlin-Leipzig, 1917-21; W Wust: Die Erforschung der indo-germanischen Sprachen, Indiach, Berlin u. Leipzig, 1929, pp. 24, 31, 41f. 44 f. 67-8, 126-7, 135; A. M. Ghatage: A Brief Sketch of Prakrit Studies in the Progress of Indic Studies, Poona 1942; and also the Presidential addresses of Upadhye, Hiralal, Banarasidas. Ghatage at the Hyderabad, Benares, Nagpur and Darbhanga Sessions of the All India Oriental Conference in the Section Prakrit and Jainism.

<sup>2.</sup> Inscriptions of Asoka, Oxford 1924.

<sup>3.</sup> Kharošthi Inscriptions, Oxford 1929.

<sup>4.</sup> Les Inscriptions d' Asoka, Paris 1950.

<sup>5,</sup> Historical Grammar of Inscriptional Prakrits, Poona 1948.

<sup>6.</sup> T. Burrow; The Language of the Kharošihi Documents, Cambridge 1937.

a dozen plays of the Sattaka type, but most of them follow Raja-sekhara's Kappūramamjari and are of a late period. From the study of their Mss. one fact is becoming explicit that these authors made hardly any difference between Mahārāṣṭrī and Śauraseni, confining the former to verses and the latter to prose, but wrote in a general Prākrit conforming on the whole to the rules of Vararuci's grammar in eight or nine chapters.

The traditional course of study of an Indian Pandit has neglected Prakrit literature on the whole with the result that many artistic poems, the names of which are known and quotations from some of which are available, are lost beyond recovery. The Gahakoso of Håla shows what a wealth of natural poetry. Prakrit once possessed. The pedantically artistic style of the Setubandha and the flights of Utpreksa (or metaphor) are almost unsurpassed in Indian poetry. The latest addition to this branch is the Lilaval which is recently edited in a critical manner from rare Mss. material. This poem shows how Prakrit poetry was evolving hand in hand with Sanskrit; and the Prakrit and Sanskrit poets were drawing inspiration from each other. Among the latest publications the Nanaparhcamikaha is more a collection of stories of didactic and edifying nature than a The Kuvalavamala, the linguistic material from literary piece. which has already attracted the attention of L. B. Gandhi, A. Master and others, is being edited by the present writer from the two avail-Very lately the Prakrit poems like the Karhsavaho, Soricaritta etc. have seen the light of day: they show how certain scholars, may be in isolation, carried on the exercise of composing Prakrit poems in the extreme south of India as late as the 15th to 18th century A. D. These poems are artistic, but their Prakrit dialect does not possess that living grace seen in the compositions of Pravarasena, Vakpati, Haribhadra, Uddyotana, Kutuhala etc.

The Ardhamagadhi canon and its Prakrit commentaries are not really 'dry as dust' as they were once described from limited samples. They contain a great mass of socio cultural information, as is evident from Dr. Jain's 'Life in Ancient India, as depicted in the Jaina Canon' (Bombay 1947). It is still a virgin field, and there is scope for

<sup>7.</sup> A. N. Upadhye: Camdaleha, Bombay 1945, see the Intro.

studies on various lines. All the texts, even all the chapters of earlier texts, are not of the same age. What requires to be done is a chronological stratification of the texts and portions of them; and then alone the information from the different strata can be judiciously collected and sifted in a critical manner. Very few canonical texts have been critically edited. And today through the efforts of Muni Punyavijayaji the old Mss.-collections at Jaisalmer and Pattan have been examined and put in order; and photographs of many old canonical Mss. have been taken. Quite recently Dr. L. Alsdorf of Germany visited these and other collections and has taken to Europe scores of photographs of Mss. Any canonical text can be edited critically with some finality only after using old palm-leaf Mss. from Jaisalmer and Pattan. It is lately found that some of the old Mss. of Curnts etc. show altogether a varying recension quite different from that of the printed editions.

The publication of the ten volumes of the Dhavala, two volst of Jayadhavala and one vol. of Mahadhavala is a remarkable event. They are edited from a single Ms. which was a sealed book to the scholars for centuries together. These texts mostly in Prakrit and partly in Sanskrit deal with the most obscure doctrine of Karman which is a speciality of Jainism and very little corresponding to which is found in any other Indian religion. These are important treatises the contents of which require to be studied critically by students of comparative religion.

The Lexicographical study of the M. I-A has also to progress side by side with the publication of Prakrit texts. It is quite urgent now that a comprehensive M. I-A or Prakrit Dictionary should be compiled on scientific lines. It should cover the entire material available from various inscriptions and Pali, Prakrit and Apabhramsa texts. Such a Lexicon alone will give us a magnificient picture of the evolution of the M. I-A languages which have progressed towards the Modern I-A languages in the background of Sanskrit on the one hand and Dravidian and other languages on the other.

<sup>8.</sup> This is lately revealed by Muni Punyavijayaji in one of his letters written from Jaisalmer.

The study of Apabhrams's language and literature is still in its infancy but full of great promises as it connects us with Prakrits on the one hand and with many a Modern Indian Language on the Apabhramsa is an essentially literary language inheriting primarily the Prakrit vocabulary but showing extraneous influence in phonology, terminations etc. It shows minor regional and temporal variations here and there. The language is bound to prove elusive for those who have identified it with reginal languages and are trying to find consequently dialectal differences.9 The Mss. collections in Jainur and other places in Raiputana contain many Apabhramsa Mis; and the Catalogue of Amera Bhandara 10 only shows what a rich material is awaiting the hand of a critical worker. The Apabhramsa poetry breathes a new spirit, and there is something unconventional about it. It supplies rich harvest for the Indian linguist and metrician. The language is so shaping itself in Mes, of different centuries that here we feel how directly we are approaching the beginning of Rajasthani, Old Gajarati and Old-Hindl, For reconstructing the historical growth of these languages nowhere can we get more rich material than in Apabhramsa texts. The number of critically edited texts is small in contrast to those still in Mss. However it is a happy augury that some important texts have been edited with critical Introductions. Any one who has a first hand knowledge of the regional speeches of Gujarat, Saurashtra, Rajasthan and Hindispeaking areas will at once find important links in Apabhramsa which would shed abundant light on the Hindi and Gujarati dialects. It is high time that Hinds, Gujarāti. Marāths etc. are studied critically in the background of Prakrits and Apabhramsa. In India there is a great awakening today to enrich the National Language, namely Hindt. In fashioning the technical terms we are rightly drawing upon Sanskrit vocabulary; but it is necessary to note that many words which are current in the common man's mouth have a history of their own through Prakrit and Apabhramsa stages, and they need not be replaced by Sanskrit terms. Thus alone Hindt can be simple to be understood by the learned as well as the common man; in fine

<sup>9.</sup> G. V. Tagare: Historical Grammar of Apabhramsa, Poona 1948

<sup>10.</sup> Amera Sastra Bhandara, Jayapura, Suci by K. Kasalival, Jaipur 1949.

Hinds as a lingua franca will be the same for the classes and masses. Apabhrmáa can be of great use in this context.

For rightly appreciating the cultural heritage of India, Prakrti and Pali, besides Sanskrit, have to be studied more extensively; and the Prakrits and Apabhramsa have a special value for the study of Modern Indo-Āryan<sup>11</sup>.

<sup>11.</sup> This paper was submitted to the 22nd International Congress of Orientalists, Istanbul, but the author could not attend the Congress personally.

### JAINA GURUS OF THE NAME OF PUJYAPĀDA.

Prof. Jyoti Prasad Jain, M.A. LL. B. (Continued from Vol. XVI No. 2, p. 53.)

Thus in an inscription of 1163 A.D., it is mentioned that 'in the line of Bhadrabahu arose Kundakunda, also called Padmanandi, and Umāswāmi alias Grdha-picchācārya; his disciple was Balākapiccha. That in such a line of illustrious Acaryas arose Samantabhadra after whom came Pujyapāda.' This record also informs us that Pujyapada was given this name because his feet had been worshipped by the gods. Further, that his original name was Devanandi, and that, on account of his towering intellect, he was also; called linendrabuddhi. As regards his works, the inscription informs us that his (Puivapada's) Jainendra proclaimed to the learned his unrivalled knowledge of grammar, the great Sarvarthasiddhi his proficiency in philosophy, the Jainabhiseka his high poetic talents and subtle knowledge of prosody, and the Samadhisataka his peace of mind. Almost a similar account is repeated in a record of 1398 A.D. It also confirms the names Devanandi and Jinendrabuddhi given to this Guru and the same derivation of the name Pujyapada. The inscription of 1432 A.D. tells us that this Pujyapada was unrivalled in the power of healing and that he had visited the Jina in the Videha regions, while the touch of the water used for washing his feet indeed had the virtue of turning iron into gold. Yet another record discovered in the Panca-basadi at Humacca in Nagar Taluka, and assigned to 15 30 A.D., attributes to Pujyapada the authorship of Nyāyakumuda-candrodaya, a Nyāsa on the Sutras of Śakatāyana. another Nyasa named Jainendra, also the great Nyasa called the Sabdavatara on the Sutras of Panini, a Vaidya-sastra for the good of mankind, and a Tika to the Tatwartha.4

<sup>1.</sup> E. C. II, 64, p. 17.

<sup>2.</sup> E. C. II, 254, p. 110.

<sup>3.</sup> E. C., II, 258. p. 117.

<sup>4.</sup> E. C., VIII Nr. 46, p. 147; also My. & Cg., p. 197.

Pt Jugal Kishore Mukhtar, however, thinks (vide Swami Samanthadra; p. 48) that this inscription ascribes Nyayakumudcandrodaya and sakathyanar Nyasa to Prabhacandra and not to Pujyapada. But it is a mistake.

All these records are thus unanimous in making this Pujyapada Devanandi a very early Ācārya, a renowned Yogi, a great philosopher and a master grammarian. They also agree as to his being the author of the Jainendra Vyakarana and of a commentary on the Tatwartha-Sutra of Umaswamin. But they differ as regards other works attributed to him. The last, as also the latest, of the four records mentioned above ascribes to this Pujyapada the authorship of several works which are known to have been written by later writers. In fact, by the time these later records were inscribed at least one more Püjyapada (i.e. of A.D. 1300) is definitely known to have intervened, and he was also a great Yogi, a Vaidya and an author, as we have already seen. 6 Moreover, as we shall see later, there definitely lived yet another Pujvapada who was quite distict from and later than the first Pūjyapāda (alias Devanandi) and who long preceded the Pujyapada of AD 1300. Therefore, it is quite likely that the authors and scribes of these later records might have confused the achievements and other particulars relating to the different Pujyapadas. There is, however, absolutely no other piece of evidence to show that Püjyapada Devanandi wrote any work called Nyayakumud-candrodaya, or for the matter of that, any work on Logic proper. The only work of that name so far known and available is a commentary by Prabhacandra (11th century)7 on an important logical treatise of Akalamka known as the Laghiyastriva and which has often been mentioned by the name of its famous commentary i.e. Nyāyakumud-candra.5

Same thing holds good with regard to the Nyasa on Sakatayana. Pūjyapada Dēvanandl could certainly have written a Nyasa on the Sutras of the original Sakatayana who had preceded even Pāṇiṇi (5th century BC.); but so far there is absolutely no evidence to support the assertion of this record. There was,

<sup>5.</sup> This work is better known by the name of Sarvartha siddhi.

<sup>6.</sup> J. A., XVI, 2, pp. 47-51.

<sup>7.</sup> See J. A. XVI, 2, p. 50.

<sup>8</sup> Valenkar—Jinaratnakosa, p. 219; Introd. to Nyāyakumud Candra, Pt. I, p. 7. The real name of this vitti was Nyāyakumud—Candra, but it has often been wrongly called Nyāyakumud—Candrodaya, probably on the basis of a wrong interpretation of a reference of Jainasena the author of Adipurana.

however, another and a later Śakatayana who was a laina scholar, and who wrote his Sabdanusasana along with his own commentary on it, which is known as the Amoghavrtti, in the reign of Rāstrakūta king Amoghavarša I (815-867 A. D).9 On this work Puivapada I could obviously have not written any Nyasa because he himself lived several centuries before this Sakatavana junior. Moreover, the first known Nyasa on the Sabdanusasana of this later Sākatāvana is the Sabdānušāsana-vrtti-vivaraņa by Prabhācandra, the above mentioned commentator of Akalamka, 10 who also wrote the Sabdambhoja-bhaskara-vrtti on the Jainendra of Pujyapada I.11 So if there was any such Nyasa on Sakatayana written by a Pūjyapada, it must have been either the work of the Pujyapada Yogi of circa 1300 A.D. or of some other Pujyapada not yet known. but who must have lived between the 11th and the 14th centuries A.D. The Bhattaraka of Karkala (circa 1500 A.D.) is too recent a person to have been confused by this record of 1530 A.D., with the original Pujyapa la. I am inclined to think that it was Prabhacindra who caused this confusion.

But the same thing cannot he said about the Vaidyasastra and the Nyasa on Panini. This inscription of 1530 A.D. is not the only piece of evidence which informs us that Püjyapada I had also written a Vaidyasastra for the good of mankind. That of 1432 A.D. also expressly speaks of him 'as unrivalled in the power af healing.' Further, the statement made in the same record that 'the water washed from his feet could turn iron into gold', seems to imply that

<sup>9.</sup> Belwalkar - Systems of Grammar, pp. 68-73; Jainaratnakosa p. 377.

<sup>10.</sup> Narsimhaehar-Jain Gazette, 1923, pp. 217-232;

K. B. Pathak-Ind. Ant., XLIII, p. 205.

Pathak was a victim of the common error in assigning this Prabhacandra to the end of the 8th century A.D. Even Dr. Upadhye seemed to hold the same view (see Annals BORI,). And the source of error appears to be the previously referred to verse of Adipurana (Ch I, vv. 47, 48). But the Prabhacandra referred to by Jinasena must have been an earlier author of the same name, and a work of his might also have been called 'Candrodaya', but it cannot be identified with Nyiyakumudchandra, nor its author with the scholar referred to by Jinasena (circa 140 A.D.).

<sup>11.</sup> Srawana-bel-gola inscription no. 40 (64); Anekant IV. 2, pp. 131-132, Swami Samantabhadra, p. 58.

sage's proficiency in alchemy. Moreover, Parswa Pandit in his Pārśwanāth Purāna composed in 1222 A.D. ascribes to Pūjyapāda the authorship of Kalyānakāraka, a work on medicine, alongwith the Jainendra and the Tatwartha-vrtti. 12 Jagadalla Somanath alias Citrakavi-Soma wrote his Kannada Kalyanakaraka in about 1150 A.D., and he himself asserts that his work was simply a Kannada rendering of the original Kalyanakaraka of Pūjyapada. 18 As we have already seen, Vijayanna Upadhyaya also, in the very opening verse of his Sarasangraha attributes the authorship of Kalyanakaraka to Pujyapada. 14 The first line of this verse is the same as the first line of the opening verse of Samantahhadra's Ratna-karanda-śravakacara. On pages 1.5 of this work the writer quotes certain passages from the Rasa-prakarna of a work on medicine alleged to have been written by Samantabhadra. And from page 6 to 32 he gives a number of medicinal formulae alleged to have been prescribed by Pujyapada. No doubt this Sarasangraha is of a very late origin. still it has some corroborative value. The name of Ugradityaācārya's famous work on medicine in Sanskrit is also Kalyanakāraka. 18 It was written about the beginning of the 9th century A.D.16, and the author seems also to have been associated with the court of Rastrakuta Amozhavarsa (815 867 A D.). 17 At the end of his work. Ugrāditya makes a mention of a number of prominent Jaina masters of medicine, who had preceded him, viz. Pūjyapāda, Pātraswāmi, Siddhasēna, Dašaratha guru, Meghanāda, Simhanāda, and Samantabhadra. About Pujyapada, this author informs us that he was an authority especially on Sālākya (i.e. the diseases of the ear, nose and throat).18 Now of these masters mentioned by Ugraditya all those that are known, are known to have lived prior to AD, 800.

<sup>12.</sup> Karnataka Kavicharite, I. p. 325, F n. 1.

<sup>13</sup> Ibid I, pp. 164-165, Il pp. 15-16.

<sup>14.</sup> Prasastisangraha (Arrah', p. 149.

<sup>15.</sup> This work has recently been published from Sholapur by Shri G. J Dosi.

<sup>16</sup> My article—'Ugraditya and Ramagiri', pub. in the Proceed. of Indian History Congress (Nagpur, 1950).

<sup>17.</sup> M. A. R., 1922, p 23; ibid 1906-7, p. 15; Medieval Jainism p. 267.

<sup>18.</sup> Prasastisangraha (Arrah), pp. 50-57.

name of Pulyapada occurs first in this account and he is made to precede Patraswami (Patrakeśarsi?) and Siddhasena both of whom belong to the 6th century A.D. Samantabhadra is mentioned last. But if it was the first and most celebrated Samantabhadra of the 2nd century A.D., he ought to have headed the list. Possibly, he was some other and later Samantabhadra who belonged to the 7th or 8th century A.D.19 And if the original Samantabhadra is meant here, then the reason for his being mentioned last may be because he had a special superiority over all the others. Whereas everyone of the other masters mentioned herein is said to have been proficient in some one particular branch of the medical science, Ugraditya describes Samantabhadra as the master of all its eight branches—the Astānga. But to come back to Pūjyapāda, Ugrāditya's testimony which is by far the most important and reliable one in this respect unquestionably makes him (Devanandi Pujyapada) a master medicinist. It is, however, curious that Ugraditya makes no mention of anv medical work of Pujyapada nor of any older Kalyanakaraka. that there existed such a work there seems to be little doubt. Even the people of the Indianised kingdoms of the far east, like Kambuja (Combodia) were acquainted with such a work which according to Dr. B. R. Chatterice was probably none else but the Jaina work Kalyapakaraka. Thus there is no doubt that Pujyapada I Devanandi was[certainly proficient in the science of medicine and there is every likelihood that he also wrote a work on medicine -a Vaidyasastra. But whether this work was known by the name of Kalyanakaraka or by some other name, cannot be said with certainty.

As regards the Nyasa on Panini, the inscription of 1530 A.D. again is not the only evidence. Vrttivilasa, a Kannada poet of about 1160 A.D. also states that Pūjyapāda wrote the Šabdāvatāra Ţīkā on Pāṇiṇi. 11 Prof. Keilhorn also believed that Pūjyapāda whose other name was Devanandi wrote a Nyāsa on the Sūtras of Paṇiṇi. 11 Prof. 1530 A.D.

<sup>19.</sup> Vide Swami Samantabhadra.

<sup>20</sup> Indian cultural Influence in Combodia (Calcutta, 1926).

<sup>21.</sup> R. Narsimhachar—Karpāţakaśabdānuśāsana
—lain Gazette, Sep. Oct. 1923, pp. 217-232.

<sup>22.</sup> Keilhorn on Jainendra Vyākaraņa—I. A, X (1811), pp. 75-79.—he also gives the legends about Pūlyapāda.

While Lewis Rice, on the basis of the Hiramatha copper plate grant from Hobburu in Tumkur Taluka, assigned to circa 700 A.D. stated that not only was this Pūjyapāda Dēvanandi the author of the said Śabdāvatāra but that he was also the spiritual preceptor of Ganga king Durvinīta whom he assigned to A.D. 482-517. And on the basis of this contemporaneity of Pūjyapāda I with Durvinīta Ganga, the former's date has consequently been fixed as the latter half of the 5th century A.D. Dr. Buhler and R. Narsimhachar also supported this date of Pūjyapāda I, and this theory has since been generally accepted.

But some scholars have later on disavowed this theory. They are, moreover, inclined to place Durvintta in the first half of the 7th century A.D. Even Prof. R. Narsimhachar, although he believed that Pūjyapāda Devanandi himself lived in the later half of the 5th century or about the beginning of the 6th century A.D., refuted Rice's theory that he was also the author of the Sabdāvātāra and was the guru of Durvintta. He took his stand on the basis of the Gummareddipur plates of Durvinita himself, issued in the latter's 40th reginal year. According to his interpretation this record ascribes the authorship of the Sabdāvatāra alongwith that of the Sanskrit rendering of the Brahat-katha (of Guṇādhya) and a commentary on the 15th Sarga of Kirātarjuniya to Durvinita himself. He also says that the record does nowhere imply that this king was

<sup>23.</sup> E. C., XII Tm 23, p 7

<sup>24.</sup> L. Rice-Mysore and Coorg. pp. 35, 196. On the importance of this inscription of Ganga Durvinita in explaining away the connection between him and Püjyapāda as also the work Sabdāvatāra, also see MAR, 1911-12, p. 35.

<sup>25.</sup> Ind. Ant., XIV, p. 355.

<sup>26.</sup> Formerly he also believed that Pujyapāda was the author of the Sabdāvatara and belonged to the close of the 5th century A.D. (see, Jaina Gazette, 1923, pp. 217-232), also that he was probably the Guru of Durvinita (see, J. A., XV, 2, p. 73 and Kavicharita pp. 5-6).

<sup>27.</sup> J. K. Mukhtar in Swami Samantabhadra pp. 142-143, JSB, I, 8; S. Srikantha Sastri (Proceed. of the 8th session of AIOC, p. 564); Dr. A. N. Upadhya (Pravacanasara, introd. p. 22). (JBHS, IV. pp. 19-26, referred to in Proceed. 7th Session of AIOC; N. R. Premi (JSI, p. 116); Saletore (MJ, p. 23), etc.

<sup>.. 28.</sup> MAR, 1912, pp. 31-32, 35-36;

associated with Pujyapada. Whereas, relying on a statement-made in the introductory chapter of the Avanti-sundari-kathāsāra, the same scholar makes Durvinita a contemporary of poet Bharavi, of Pallava king Simhavisnu (c.575.600 AD.) and of Eastern Chālukya-king Kubja-Višnu vardhana (615.633 AD.). And thus Narsimhachar-places Durvinita in about 600 AD, and finally fixes his date as: 605-660 A.D.\*\* Bharavi's mention by Ravikirti in the Aihola-inscription of 634 AD. evidently proves that that poet could certainly have existed about the beginning of the 7th century AD.

Now as regards Puivapada's being the guru of DurvinIta, the Gummareddipur plates have got merely a negative value. because they do not mention the fact does not necessarily mean that no such relationship existed between the two. And if there is no other more clear and decisive evidence in favour of this relationship. than the Hirematha copper plates as interpreted by Rice, there is at the same time nothing to contradict this interpretation. On the other hand, it is supported by a long standing tradition in Karnataka. There is no doubt that Durvintta, like most other rulers of his dynasty was an ardent laina. 31 Later Ganga records affirm this fact and also attribute to him the building of many a Jaina basadi (temples). The Ganga dynasty itself was founded towards the close of the 2nd century A.D., with the help of an eminent Jaina Guru, Simhanandi, and the first king of this line, Daddiga Konguni had promised to his Guru that his line will ever be true to the religion of the Jina 88 Durvinita's grandfather, Tadangala Madhava or Madhavavarma III (circa 400 AD.) was also a patron of Jainism. His copper plate grant dated in his 13th reginal year and assigned by Rice to A.D. 370, discovered in the ruined basadi of Nonmangala, Malur Taluka, informs us that this king gave a grant of villages and

<sup>29.</sup> Kavicharite I, pp 12-13; also see Med. Jainism pp. 19-20.

<sup>30.</sup> MAR, for 1921, p. 28; for 1924, p. 70; also his Presidential Address to the 8th session of the AlOC.

<sup>31. &#</sup>x27;That Durvinita was a good Jaina is proved by a record of 1055 AD.' says Dr. Saletore (Med. Jainism p. 19), This record inscribed in the Chenna Parswa basadi at Kogali, and dated Saka 977 or A.D. 1055 (no. 37 of 1904) informs that this basadi was built by king Durvinita.

<sup>32.</sup> Vide Medieval Jainism, pp. 7-14.

lands to the Arhat temple, at the instance of Jaina Acarya Viradeva 88 Durvinita's father Avinita was likewise a good Jaina 84. He is known to have given grants to the Jaina temples of Uvrur and Perur, and to have had for his preceptor the Jaina Guru Vijāyakirti. 8 B His Nonmangala copper plate grant of his 1st reginal year and assigned by Rice to A.D. 425, says that this Srimata Kougunivarma Mahārājādhirāj on the advice of his preceptor Vijāyakirti gave the Vennalkarni village etc. to the Kudluer Arhat temple which had been established by Candranandi and others of the Sri Mula Sangha. 88 The Mercarra plates of Avintta, assigned to Saka 388 (i.e. 466 A.D.) associate him with the Jaina Guru Candranandi (or Vnadanandi?) of the Desiyagana in the line of Kundakunda. 37 It is also said that he had appointed Devanandi Püjyapada as the preceptor of his son Durvinita. 88 This Guru also belonged to the above mentioned Sangha and gapa which for a very long time continued to be a most popular sangha in Karņāţaka. It is therefore quite likely that Durvinīta became a disciple and perhaps a pupil as well of Pujyapāda I. He certainly had a Guru and one who was quite an eminent personage. His own Kadagathur plates, assigned by Rice to A.D. 482, describe him as one 'who followed the virtues of his own Guru (स्वग्रह गुवानुगामिनाः) 39 And the inscription of 1530 A.D. mentioned before, describes Pūjyapāda as 'the master who had the king for his devotee' (स्वामी भूपाल बन्दाः) 40 These statements and traditions read along with the words "(the king who) follows the great path made noble by the literary achievements of Deva (Devanandi Pujyapada)

<sup>33.</sup> E. C., X Mr. 73, pp. 172-173.

<sup>34.</sup> For his patronage of Jainism also see Ind. Ant., I, p. 136, and Krisna Rao's Gangas of Talkada, p. 22.

<sup>35.</sup> Rice-Mysore & Coorg from Inscriptions (London, 1909) pp. 34-35.

<sup>36.</sup> E. C., X Mr. 72, pp 171-172; Ramaswami Ayengar—Studies in SIJ, pp. 110-111.

<sup>37.</sup> E. C., I. Cg 1, p. 51. The genuineness of these plates has, however, been questioned (see Med Jain. p. 18). Still in so far as they confirm that Avinita was a staunch Jaina and was associated with the Jaina Gurus of the Nandi Sangha, it has its importance

<sup>38.</sup> At least Rice seems to imply as much.

<sup>39</sup> E.C. XII Mi 110, p. 115.

<sup>40.</sup> E.C., VIII Nr. 46, p. 117.

the author of Sabdavatara" (शब्दावतारकारदेव-भारती-निवद-हृहरायाः) of the Hiramatha plates, 41 make the case for such a master-pupil relationship between Pūjyapāda I and Durvinita Ganga quite a strong one. Even if the Gummareddipur plates are taken to imply that Durvinita himself was the author of the Sabdavatara, their statement could very likely mean, as Dr. Saletore rightly surmises, that king Durvinita who though himself had not been a great grammarian. might have put into Kannada the original Sabdavatara (in Sanskrit) of Püjyapāda, obviously as a mark of respect for his great Guru.42 In fact, neither in his own Nallala plates 43 and other records nor in those of his successors there is any reference to his proficiency in grammar, 44 although they supply detailed information about his manysided scholarship and his achievements as a scholar, a devotee, an astute politician, a great ruler and brave warriar, and about his remarkable personality. Whereas Pūjyapada Devanandi has been a universally accepted master grammarian—one of the greatest eight. and mentioned just after Panini and Amara. 48 Tradition does ascribe to him a Nyasa on Panini. Hence it is quite probable that he might have written one and that it was called the Sobdavatara.

<sup>41.</sup> E. C. XII im 23, p. 7.

<sup>42.</sup> Med Jainiam, p. 23.

<sup>43.</sup> M NR. 1924, pp. 70-71. Although this record makes a mention of his knowledge of physiognomy and medicine. And this fact also indirectly supports his association with Pujyapada who, we know, was a great medicinist as well.

<sup>44.</sup> M. J. p. 23.

<sup>45.</sup> बृज्यस्थन्त्रः काशकृत्सन विश्वकी शाकरायनाः । वाश्वित्वमरवैनेत्र्या स्थलनच्यौ च काव्यिकाः ॥— धातुपाठ ।

### A SYLLOGISM PERTAINING TO AHIMSA.

8.3

*By* Prof. Hiralal R. Kapadia M. A.

The doctrine of ahimsā has captured and enraptured the hearts of the Indians from the hoary antiquity. The Jainas are its unique votaries. The great vow of ahimsā occupies the central place in Jainism. The vows of refraining from untruth, stealth, unchastity and possession are as it were mere tributaries of this gigantic river of ahimsā, unsurpassable in holiness. The Jaina saints have spared no pains in expounding the details and intricacies regarding ahimsā. This has naturally led to the fact that ahimsā has become a synonym of Jainism, unrivalled in application.

Jainism assigns a due place toverbal testimony—authority known as agama. It does not allow it to encroach upon the right province of reasoning (tarka). Such being the case, we find several tenets of Jaina metaphysics, ethics etc., dealt with from the logical—rational view-point.

Dasaveyāliya is a master-piece shedding ample light on the conduct of the Jaina clergy, whose goal is to cultivate ahinsā in full. This canonical treatise of the Svetāmbaras, an exemplary monument of paternal love for an offspring, is furnished with a splendid versified Piākrit commentary named as 'Nijjutti'. Its author is said to be Bhadrabāhusvāmin, the last fruta kevalin, who died in Vira Samvat 170. Some of the modern scholars attribute this Nijjutti to Bhadrabāhu, the junior, who is supposed to have flourished in the 5th century A. D. or thereabout. This Nijjutti is followed by Bhāsa, another Pāiya (Prākrta) commentary in verse.

According to some of the Jaina writers, a syllogism of ten parts (avayavas) is the best, that of five parts mediocre, and that of two parts quite ordinary (jaghanya.) Some say that a syllogism of one part viz. sādhana is jaghanya, that having two to nine parts mediocre, and one having ten parts excellent. This is not the place to dilate upon this topic. So I shall quote the following verse from Dasaveyāliya-nijjutti as it enumerates ten parts of a syllogism:—

#### "ते च प्रन्त-विभक्ती हेउ-विभक्ती विवक्ख-पहिसेहो। विद्वतो आसंका तप्यक्रिसेहो निगमगां च ॥१३॥॥"

Before proceeding further, I may give the Sanskrit equivalents of the ten names noted here and render them into English as under:

|    | Prakrit ·               | Sanskrit           | English                                       |
|----|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | पइन्न(न्ना)             | प्रतिज्ञा          | Proposition                                   |
| 2  | (पइन्न)विभन्ति          | (प्रतिज्ञा)विभक्ति | Limitatoin of the Proposition                 |
| 3  | हेड                     | हेतु               | Reason                                        |
| 4  | (हेउ)विभत्ति            | (हेतु विभक्ति      | Limitation of the Reason                      |
| 5  | वित्रक्ख                | विपन्न             | Counteraction                                 |
| 6  | (विवक्त)पडिसेह          | (त्रिपज्ञ)प्रतिषेय | Opposition to the Counteraction               |
| 7  | विद्वंत                 | <b>ह</b> ष्टान्त   | Instance or Example                           |
| 8  | भामंका                  | त्राशङ्का          | Question (about the validity) of the Instance |
| 9  | <b>श्रा</b> संकापडिसेंह | चाशङ्काप्रतिषे ।   | Meeting of the Question                       |
| 10 | निगमण                   | निगमन              | Conclusion                                    |

A syllogism consisting of these ten parts has been utilized by Bhadrabāhusvāmin for demonstrating the truth expressed in the first foot of the following first verse of Dasaveyāliva:—

"धम्मो मंगलमुक्तिहं अहिंसा संजमो तवो। देवा वितं नमंसंति जस्सधम्मे सया मणो॥भाग

It means: dharma (religion) is the highest mangala (auspiciousness.) Its constituents are ahinisā, self-control and austerity. Even gods bow to him whose mind is always attached to dharma.

Really and strictly speaking, dharma according to Jainism is primarily nothing else but ahimsā. Self-control and austerity are included in ahimsā as understood in a wide sense. Even then they are here mentioned separately over and above ahimsā to point out their importance. So the syllogism in question may be interpreted as referring to ahimsā, the greatest of virtues, and the late Dr. Satis Chandra Vidyabhusan has already done so in 1921 A. D. in his splendid work named as A History of Indian Logic.

The syllogism in question is given in v. 138 ff. of Dasaveyā-liva-nijjutti. This is expounded and elucidated by Haribhadra Sūri, a prolific writer (c. 700 770 A. D.) in his commentary on Dasaveyāliya and this Nijjutti of it. It may be represented as under :—

- 1 Proposition: Dharma is the highest mangala.
- 2 Limitation of the proposition: This dharma is expounded by the Jaina Tirthankaras only. The doctrine of "Ahimsā" is correctly explained in Jainism and nowhere else.
- 3 Reason: This dharma is worshipped by gods. The Jaina saints reside in the highest abode of religion, and they are adored by gods.
- 4 Limitation of the reason: The Jaina saints are free from deceit (anger, pride and avarice, too), and they sustain their life without resorting to himsā.
- 5 Counteraction: But, people salute their fathers-in-law as an act of mangala (say) virtue, even though the latter despise Jainism and have no liking for religion. Further, those who perform sacrifices and thus kill animals, are worshipped by gods. Moreover, Buddha and other non-Jain personalities are looked upon by their followers, as objects of adoration by gods.
- 6 Opposition to the counteraction: The fruit of dharma is happiness, right-faith, joy and an excellent status of a Jaina Tirthankara.

It is as likely that fire will be cold as that those persons who take life, are crofty and do not control their senses, are indeed worshipped.

Buddha, Kapila and others are honoured for some of their miraculous sayings, but the Jaina *Tirthankaras* are honoured because they possess unique qualities like ommiscience, absolute freedom from untruth etc.

Worship of Buddha and others is merely nominal whereas that of the Jaina Tirthankaras real.

- 7 Instance: The Jaina Tirthankaras and the saints who follow their advice, do not cook food lest in so doing they should take life. They depend on householders for their meals.
- 8 Question: House-holders prepare food with a view to giving it to Jaina saints.
- 9 Meeting of the question: House-holders cook food in due course. It is their routine. The Jaina saints go to house-holders without giving notice or showing their least inclination to do so, and that, too, not at fixed hours. House-holders would naturally cook food, even if the Jaina saints were not there. So these saints have nothing to do with himsa committed by house-holders.

10 Conclusion: Dharma is therefore the excellent mangala as it is an object of adoration to gods.

This very topic is succinctly dealt with, in this Nijjutti (v. 89.91) by Bhadrabāhusvāmin. Here he has resorted to a five limbed syllogism, the limbs being (1) proposition, (2) reason, (3) instance, (4) application and (5) conclusion. In v. 92 the topic viz. 'the Jaina saints observe religion as expounded by the ommiscient Tirthankaras' is introduced. This proposition is upheld in the next verse. The corresponding verses of the Bhāsa and those of Dasaveyāliya, the text, furnish us with a contimbed syllogism. It has five members in common with the five-limbed syllogism noted above, and the rest are as it were their limitations in asmuch as they are their vis'uddhis8

In short, Bhadrabāhusvāmin along with other pontiffs has repeatedly and rightly said that ahimsā is the only panacea for all evils and for all times.

<sup>1</sup> See Ratn<sup>2</sup>kar<sup>3</sup>vat<sup>3</sup>rik<sup>2</sup> on Pram<sup>2</sup>nanayatattv<sup>2</sup>loka (III, 42) and Siddhar<sup>2</sup>i's com. (p. 52) on Ny<sup>2</sup>y<sup>2</sup>vat<sup>2</sup>ra (v. 20).

<sup>2</sup> These are met with in Nyāyasātra (l. i, 32). Praś-asta has however noted the following:—

<sup>(1)</sup> Pratijns, (2) apadesa, (3) nidar-sanī, (4) anusandhīņa and (5) pratyāmatua.

<sup>3</sup> Thus this is another set of ten limbs. The third is given by yātsyāyana in his Bhāsyā on Nyāyatāra. Here he has enumerated the five limbs noted above, along with the following:—

<sup>(</sup>i) jijñ¹s², (ii) samaŝya, (iii) ŝakya-pripli, (iv) prayojana and (v) samŝı aya-vyudiŝsa.

These may be rendered into English as (i) inquiry to the proposition(ii) questioning the reason, (iii) capacity of the example to warrant the conclusion, (iv) purpose for drawing the conclusion, and (v) dispelling all questions.

## The Jaina Chronology.

By
Kamta Prasad Jain, D.L., MR A.S.
(Continued from Vol. XVI, pp. 34-38)

| No. | Period & Date.    | Events.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 287 | 938 <b>A</b> . D. | Sūdi Plates of Saka 860 records the do-<br>nation of Land by the crown prince Buţuga<br>of the Western Gangas, which he bestowed<br>to the Jain temples of Sūdi built by his queen<br>Dîvalambā.  ( JSS. II p. 172. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     |                   | ( jss. ii p. 172. )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 288 | 945 A. D.         | Madanūr (Df. Nellore) inscription of Chāļukya Vijayāditya VI records the donation of land on the request of his Sāmant Durgarāja to the Kankābharaņa Jinālaya of Dharmapuri, which was built by the latter.  ( Ibid. p. 182.)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 289 | 945 A. D.         | Friday, 5th December, Saka era 867. Coronation of the Eastern Chālukya Amma II or Vijayāditya VI, Son and successor of Chālukya Bhīma II, King of Vengi. Ruled till 970 A.D. He patronised the Jainas.  At the instance of Lady Chāmekāmbā of the Paṭṭavardhika lineage of the royal courtesans, he made a grant of a village to Arhanandin, (the disciple of Sakala Chandra-Siddhānta) belonging to the Aḍḍakali gachchha and Valahāri gaṇa for the benefit of the Sarvalokāśrya-Jinabhavana (Kaluchumbarru grant). |

;

| No. | Period & Date. | Events.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                | Vijayāditya VI's military general Durgarāja (Son of the Kaṭākādhipati Vijayāditya) 'whose sword always served only for the protection of the fortune of the Chālukyas and whose renowned family served for the support of the excellent great country called Vengi," founded the Kaṭakābharaṇa Jinālaya near Dharmapuri and gave its charge to Srīmandira-Deva, pupil of Divākara (who was the pupil of the Nandigachchha, Koṭim-duvagaṇa and the Yāpanīya-Saṃgha). (Ref. D C 90 Ep. Ind. VII, 179 & IX. 49-50) |
| 290 | 949 A. D.      | War between the Rashtrakūtas and the Cholas Hostility between the rival religions: Jainism and Hinduism in the Deccan leads to the introduction of much bitterness into the wars of this period; but Jainas were always cautious of their fundamental principle of Ahimsa.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 291 | 950 A. D.      | (Ref. EHI. (1914) p. 429).  Humucha inscription of the Pārśvanātha basti records that Pāliyakka, wife of Tolāperruṣa-Sāntār caused to be erected a Jain temple known as 'Pāliyakka basti' and made donations for it.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 292 | Ditto.         | (Ref. JSS. II. p. 188).  Kumsi grant records the donation of Jinadattārāya of the Kanakakula belonging to the linege of the Kings of Kalasa and his sāmant Bommarasa to the Jain temples of Polalu and Kumbsike.  (Ibid. p. 189.)                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| No. | Period & Date. | Events.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 293 | 955 A. D.      | Vik. Sam. 1011 (Monday April 2nd) Khajuraho (Chhatarpur State) inscription. It records a number of gifts by Pāhila, (who was held in honour by Dhangs Chandella and was renowned; for his piety and pious character) made in favour of the temple of Jinanātha.  (Ref. Ep. Ind I, 135-6.) |
| 294 | 956 A.D.       | Vik-Sam. 1013. Mahendra Chandra, son of Mādhava, possibly a King of Gwalior dedicates a Jaina image at Suhaniyā (near Gwalior).  (Ref. J.A.S.B. XXXI, 399.)                                                                                                                               |
| 295 | 959 A. D.      | Saka era 881. Somadevāchārya, pupil of Nemideva composes the Yasastilaka.  (Ref. P.R., I. p. 55; II, pp. 33-49; IV, Index CXXXV.)                                                                                                                                                         |
| 296 | 967 A. D.      | Vik. Sam 1023. Laksmichandra (45) succeeds Mādhavachandra (Variant, Māghachandra) (44) as pontiff in the Nandisangha: enthronement at Chanderi (Bundelkhand.)                                                                                                                             |
| 297 | 968 A. D.      | Lakşameśvara Sankhabasti inscription of Saka 890. It records that Marsinghdeva of the Western Gangas caused a Jaina temple to be built at Puligere, which was called "Ganga Kandarpa Jinendra temple" and made donations for it.  ( Ref. ISS. II p. 196. )                                |
| 298 | 969 A. D.      | Vik. Sam. 1025. Sāmba Sādhu writes a<br>pañjikā on the Jinashataka.<br>(Ref. J.G. p. 279.)                                                                                                                                                                                                |

| No. | Period & Date. | Events.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 299 | 971 A. D.      | Saka 893 Kadur pillar inscription. It records that Pāmabbe, the senior queen of Padiyar Dorapayya and the disciple of the nun Nāuṇabbe-Kanti pulling out her hairs adopted the vows of a nun and performed asceticism for full thirty years. She was renowned for her austerity and penance.  (Ref. JSS. Il p. 198.)                                                                                                                                                       |  |  |
| 300 | 973 A. D.      | Overthrow of the Rāshṭrakūta's Kingdom of Malkhed. Tailap or Nūrmmadi Taila (A.D. 973-997), the founder of the Western Chālukya power of Kalyāṇa, defeats Kakka HRāshtrakūta and marries his daughter Jakkabbe: loss caused to the Jaina cult in the Deccan by the misfortunes of its patrons the Rāshṭrakūṭas appears to have been compensated to some extent by the liberal policy of the succeeding dynasty.  (Ref. Rice; "Mysore and Coorg from Inscriptions." p. 72.) |  |  |
| 301 | 975 A D.       | Date of a Sanskrit and Kanarese inscription: It records a panegyric of Western Ganga Mārasinha II; being engraved after his death. He died a religious death at Bankāpura, near Digambarāchārya Ajitasena.  (Ref. Inscrips. at Sr. Bel. no. 38 p. 5 Ep. Ind. V, 176.)                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| 302 | 977 A. D.      | Vik: Sam. 1034 Jaina image inscription from Suhaniya of the time of Vajradaman Kachchhapaghāṭa.  (Ref. JASB., XXXI., pp. 393-411)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |

| No-         | Date & Period. | Events.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 303         | 977 A. D.      | Śaka era 900. Chāmunḍarāja, minister of the Western Ganga King Rāchamalla, completes his 'Purāna'.  (Ref. Ind. Ant. XII 21.)                                                                                                                                                                                       |
| 304         | Ditto.         | Saka era 899. Peggür stone inscription. Rakkasa, younger brother of the Western Ganga Rāchamalla II and governor of Bed- doregare makes a gift in favour of Anantvirya, pupil of Guṇasena-pandita-bhaṭṭāraka of Śravanabelgola.  (Ref. JSS. II. p. 200.)                                                           |
| <i>3</i> 05 | 979 A. D.      | Bedure stone inscription: records, 'Bhānu-kirti Bhattāraka erected an epitaph when Trilokachandra Bhattār, disciple of Ravichandra, died observing the Sannyāsa.'  —( Ref. JSS. II. p. 201. )                                                                                                                      |
| 306         | 980 A. D.      | Minister Chāmumdarāja erects the famous colossal image of Gommateshvara (ht. 57½ feet) at Savanabelagola. (Rice: about 983.) "Nothing grander or more imposing exists out of Egypt."—Ferguesson. (Ref. Ghoshal, Dravya Samgrah Intro: p. 27; Rice, Mysore & Coorg fr. the Inscrips. p. 193 & Ep. Ind. VII p 108 f) |
| 307         | Ditto.         | Varuṇa epitaph of a Jain Yati.<br>(EC. III, 40.)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 308         | Ditto.         | Saundatti inscription: records the gift of Prithviram's grandson Shanti Varma and his mother Nijakabbe in favour of the Jain temple of Sugandhavarti.  —( JSS. II. p. 204. )                                                                                                                                       |

| No.   | Date & Period. | Events.  Vik-Sam 1037. Gunanandi (variant. Gunakirti) (46) succeeds Laksmichandra (45) as pontiff in the Nandi Sangha: enthronement at Chanderi (Bundelkhand.)                                                          |  |  |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       | 981 A. D.      |                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 310   | Ditto.         | Swetāmbaras got constructed some images of the Tirthankaras at Mathurā bearing inscriptions of this date.                                                                                                               |  |  |
| 311   | 982 A. D.      | Vîrgal of Indrarāja from Hemavati bearing<br>a Kannada inscription, which records the<br>deeds of valor and piety of this hero.<br>(Ref. EC. XII No. 27)                                                                |  |  |
| 1,212 | 990 A. D.      | Angadi epitaph of Srī Vimalachandra Panditadeva of the Dravila Samgha, which was erected in his memory by his layman disciple Habumabe's younger sister Sāntiyabbe.  —(EC. VI, Mudgere tl, No. II.)  (To be continued.) |  |  |

#### JAIN CULTURE IN SHAHABAD.

#### By Pt. Nemi Chandra Shastri,

It would be no exaggeration to say that the district of Shahabad in Bihar is the land of physical prowess as well as of religious grandeur. Apart to other religions its contribution to Jainism is singularly profound and comprehensive. In this respect, Shahabad really makes a mark in Bihar. It has the proud privilege of inhabiting about one and half thousand Jains under its area which constitutes the modern district of Shahabad. Jains reside here in the towns of Arrah and Dalmianagar as the main centre. Historically speaking Jainism exists in this district from the 6th century A.D. About twenty images of Jain Nemi Nath, Rishabha Nath and others, the fabulous tree Kalpbriksha (a tree granting everything desired) the religion incernate Dharmachakra excavated from Chousa, in Buxar sub-division. unmistakably vouchsafe the truth of the above statement. Archeologists have fixed the period of these images, to be from the 6th century A.D. to the 9th century A.D. The finding of Dharmachakra, originated by Rishabha Nath, is the symbol of the spread of Jainism in Shahabad dist, before the 6th century A. D., as it is undisputed that Dharmachakra has been excavated only from those places where Jainism had once its stronghold. All these relics excavated from Chousa have been kept safely in the Patna Museum. The sight of these in the museum vividly recalls the religious fervour, skill and artistic genius of that age. However the present existence of Jains in Shahabad is not traceable to earlier than four hundred years ago. The history of middle period is uncertain and is not available. Jains clearly come into picture here from year 1554. There are various images of year 1554 in the Chandra Prabhu Chaityalaya, built by Babu Chunni Lal. It is clear from the 'Murtilekha' of 'Mul Navak Pratima' of Chandra Prabhu that it was built in Aram Nagar, in 'Sambat' 1562 'Baishakha sudi astami'. The front portions of the image have faded and are not easily read. In the same temple there is a little image of Chandra Prabhu bearing the date of its installation as Baishakha sudi tija 1533, established by

livaraj Papariwal. It seems, it is one of the one lakh images installed by Jivaraj Papariwal in the different parts of India. There is also a Jain temple in Village Masarh, 6 miles west of Arrah nother place of antiquity which goes back to the time of Harsa. Its 'Murti lekha' bears the date Baishakha sudi chaudas 1876. Mo-no-so-lo or Muen Tsang has referred to this place as Mahasara, which was close to the Ganges at that time. Some Rathor Jains of Marwar settled there in the fourteenth century and an inscribed Jain image bearing the date 1386 A.D. is still to be found there. Babu Sankar Lal, of Arrah completed a Jain temple 'Parshanath Mandir' there in Bikrama Sambat 1819 and an inscription reads that the image of Parasnath was dedicated by him, a citizen of Aram Nagar during the prosperous English rule There are 44 temples in Arrah and its over Karusha-desa. suburb and one in Dalmianagar. From the point of view of art and crafts all these reach the zenith and are certainly captivating. In fine the whole of this land of Shahabad is dotted, as it were, with places of historical interest and importance like these lain temples. Shahabad is really great on account of its Jain temples and Jain community, whose ideal of non-violence is still a living faith with them.

The Murti lekha found in Masarah is as follows:-

संवत् १८०६ वर्षे भट्टारक महेन्द्र भूषणस्तदाम्नाये कांसिलगोत्रे वस्नतावर सींघःतस्य पुत्रः शंकरलातः तस्य पुत्राश्चावारः श्रीरतनचन्द्रः कीर्त्तिचन्द्रः गुपालचन्द्रः प्यारेलालश्च श्चारामनगरवासीति। मसाढ नगरे जिनविन्व कररापिता। रतनचन्द्रेण रथयात्रा सोत्साहं कारापिता चेति।

A brief sketch of some of the well known Jain temples of Shahabad in a nut-shell is given below:—

I. Shree Samaveda Sikhar Mandir:—This was dedicated by Harprasad Das Jain, the true server of the cause of humanity. To satisfy the yearning of his heart he got erected in 1902 two palatial buildings and employed a highly paid sculptor from Jaipur to reproduce in marble the famous holy places like Parshwanath hill and the images of 24 Tirthankars. In the same year he executed a registered deed on the 10th March, making a free gift of the houses to the public-along with this temple. In the trust-deed executed on the 31st March 1918, he himself recounts with evident satisfaction "I have

got two houses built at a high cost adjacent to each other for Dharmasala in the Mahalla Mahajan Toli No. 1. at Arrah and on the upper storey of one of these houses I have got constructed in white marbles Sheekharjee and Shree Kailashjee in miniature. I have further got the temple of Pawapuri along with the tank constructed in white marble and also the temple of Shree Champapuri. In all these I have installed the 'Charans' of the Gods. In the houses are installed the God Shree Adinath, Parashnath, Mahabir Swami, the 24 Tirthankars and a few Pratimas." There is a glamour around these little splendid hills. It is a monumental building, historically important, aesthetically superb and humanly inspiring. It is indeed a triumph of art over God. Looked at from every point of view, it provides occasion for thoughts and ideas which uplift our hearts. Experts in the art of building have paid unstinted praise to the skill and genius of those who were responsible for its structure. The average sightseer too has waxed eloquent and become thrilled at the spectacle of this dream in marble. As one observes the grand monument one is reminded inevitably of the history behind the hills of this 'poem in marble'. Shahabad is proud of its architectural glories from time immemorial and these hills are a brilliant specimen of Jain art and imagination.

Shree Bahubali Jain Mandir. This temple built within the compound of Shree Jain Bala Vishram, Dharma Kunj, was dedicated by Shree Nem Sunder Devi, pious wife of Late Babu Dhanendra Das Jain of Arrah. It is admitted on all hands that the 57 feet high, ancient image of Bahubali Swami, in Shrawan Bela Gola, in Mysore state, is a unique sight worth seeing in the world. Historians hold that its foundation was laid by general Chamund Roy of Ganga Bans in the tenth century. He was the commanderin-chief of Ganga dynasty. Becoming a deserving hero of the time he dedicated the famous statue of Gomatha Swami, the great hero and the second son of Rishabha Deo. This grand unparalelled image of Bahubali and Gomatha was copied in South India at Venur and Karkal respectively. But the non-existence of a statue of Bahubali's was always striking in North India. So the honour of its first foundation in North India goes to Arrah. The statue is 15 ft. high and weighs 250 maunds. The temple is standing over an artificial

mountain amidst beautiful natural surroundings. One is struck dumb by the graceful and life-like engravings of flowers, creepers and fruits round the temple and it is a marvel how such microscopic items could have been done on stone. Equally impressive are the effects of the larger masses of stones and red stones over which this temple is built. The big domes, the huge gate and the vast and spacious varden are all done with supreme aesthetic skill.

- 3. The Jal Mandir :—This was laid by late Babu Abhay Kumar Jain of Arrah. Pawapuri has been said to be the expiration-place of the last Tirthankar Mahabir, where is a vast exquisite temple, situated in the heart of a big tank full of lotus flowers. The same is reproduced in this temple. This is also built in the middle of a little tank. To cross the tank there is a four feet wide and about 40ft long bridge. A magnificent image of Mahabir is installed in it. As one approaches the building sees first the grand gate of redwood which is imposing in its eff ct. On entering this gate, one is presented with the spectacle of a lovely garden. Then comes the dais on which the main building of the monument is constructed. The whole scene is thrilling and worth seeing.
- 4. Nandiswar Dwip Mandir:—This is adjacent to Panchayati Mandir. In this temple 52 small Chailalya (चेत्यालय) have been set up in a very artistic way. The construction of the Nandiswar Dwip has been set on the basis of Jain-geography. From the point of art, religious instinct and minute details this temple also is of great importance.
- 5. Sahasrakut Chaityalaya:—This temple is under the Adinath temple in Dhanupura. In this temple, on the same storey are one thousand Jain Arhat images, carved with delicate skill and vision. This is religiously well famed in India, reviving as it does, the past glories of Arhat Pratimas and to see it in the moonlight is an unforgettable experience
- 6. Shree Adinath Mandir:—This was constructed by Late Babu Makhan Lal in Dhanupura. In this, grand, fascinating and shining images of the God Adinath, Parshwa Nath and others have been installed. People offer unstinted praise to its charm and fascination.
- 7. Panchayati Jain Mandir:—One thousand Jain images have been constructed in one stone piece. Many important relics of

Jainism are to be found here. The most recent addition to the site is a grand building. But even such of it as remains is enough to excite one's imagination for it is a huge structure built with so many images which are yet in a good condition. This is a holy place of pilgrimage. Thus it is historically important because it tells us of the glory of the Arrah Jain organisation.

8 Chaubishi Jain Mandir:—This was founded by late Babu Sukhanand. Its importance is due to the fact that all the 24 images of Tirthankaras are of similar colour as written in Jain Agam. It is also worth seeing.

Jain community in Arrah has also got publishing houses of international fame in the world of religion, which have popularised Jainism through famous publications. They are as follows: —

- 1. The Central Jain Publishing House, Arrah:—The first institution of the Jain 'Samaj' in India which has published Jain religion, philosophy and literature in English language. This was established in 1911. Kumar Davendra Prasad remained its life-long secretary. He was a man of great zeal and renunciation. This house has published magnificent and invaluable books like 'Drabya Sangrah', 'Key of Knowledge, Jain Law, Out lines of Jainism, Jain Jem Dictionary, Dictionary of Jain Biography, Jain Chronology, Tatwartadhi-gam Sutra and many other books of the Jain literature in english. These publications are reputed not only in India but also in England and Germany. Foreigners have realised the Jain aspect of religion only through these publications.
- 2. Shree Deo Kumar Jain Granthamala:—This Granthamala was started by Shree Nirmal Kumar Jain a worthy son of a worthy father in 1922 after the name of his well-known father, late Babu Deokumar Jain of Arrah. This has published eleven books up-till now, in which Jain Litrature in Tamil, Prasthai-Sangrah, Jain-Pratima-Lekha-Sangrah', 'Baidhya-Sar-Sangrah' and Muni Subrut Kabya are of much application and importance.
- 3. Syadwad Prakashan Mandir:—This house has translated Jain Books of Kanara Literature in hindi with a great zeal and enthusism. This has published up till now 'Dharmamrit', 'Ratnakar

Satka I and II part in a quite new and novel, way. Ratnakar Satka part IIIrd is still in the press.

In this way Jain publications in Shahabad have justly gained a name and maintaining it in right earnest. Several journals and magazines have also appeared from here and one is still continuing.

[2w important from those are:

- 1. The Jain Gazette:—This was edited by illustrious late Babu Deo Kumar Jain from 1899 to the end of his life in 1907. This magazine was the torch bearer of the Jain religion, philosophy and literature in all walks of life. Now-a-days its files also are of great use to the Jains.
- 2. Shree Jain Sidhant Bhasker and Jain Antiquary:—This is a research paper of Jain Literature published under the auspices of Jain Sidhant Bhawan. This was issued in 1911 in the beginning but due to unfavourable circumstances it stopped its publication but from 1934 it has been regularly appearing up till now, This is a high class periodical which is subscribed by most of the intellectual aristocrats of the country and the centres of research works. Research works are published in this paper written by eminent scholars of the country. Before long it was tri-monthly but now it is published twice a year.
- 3. Jain Mahila Parishad.—Edited by Bidushi Ratna Pandita Chanda Bai from 1921. This is the only paper worth mentioning for women, in Jain community. This paper serves as a beacon light to social and religious reforms of the women. The editorial note is full of bristling gems of noble thoughts and constructive ideas.

This shows the literaray progress of Janism in Shahabad in brief. This is really a matter of great pride for Shahabad.

There are also several institutions popularising Janism in Shahabad. They are unique of their type a few among them being.

1. Shree Jain Sidhant Bhawan:—This was established by late Shree Deo Kumar in 1905 which is now housed in a beautiful up-to-date building built at a cost of thousands of rupees. The Library has now become a growing institution having 17000 high class books on different topics concerning all the religions and almost all the schools of philosophy of the world, eight thousand manuscript books of Jain Literature out of which two thousand and five hundred

are on palm leaves and the rest on paper. It has also got good collection of rare coins, stamps and antique sacred paintings. This is the only institution quite unique of this type in India. This Library won the approbation of Mahatama Gandhi, Pandit Madan Mohan Malviya and many other great personlities of India when they happened to visit this part of the country. It has also attracted scholars from Germany and America who specially come to this place in connection with research works. Its present secretary is Babu Chakreshwar Kumar Jain Ex-M. L. C. It is managed by Shree Deo Kumar Jain Trust.

2. Shree Jain Bala Vishram:—The only institution for advancing female education in India among the Jains was founded by Shree Chanda Bai Jain in 1921 and she has been conducting it with great success. It is the living monument of Jains for the purpose of female-education. Jain girls and also girls of other religions from every corner of India come to read here. Girls are instructed in subjects fit for making them good wives, good mothers as well as good citizens. It teaches religion and indian ideal of womanhood. From here girls appear at the examinations of high sanskrit stages like nyaytirth, shastri parikha, sahitya ratna, matriculation, intermediate and B. A. Provision for teaching subjects for those examinations have been amply made. It has got a big compound with three buildings, two hostels for girls and many classes decorated in a very artistic way. The whole institution is in the lap of nature. At present it contains 100 girls from the various States of India and Shree Brai Bala Devi manages all these as an assistant. Due to this institution to-day rarely an illiterate woman is found in Jain community.

In this way Jains in Shahabad have been making valuable contributions to Jain religion and are always alive to their religious duties. For the sake of preaching Jainism, 'Mahabir Jayanti', 'Shrut Panchami Parwa', 'Rakshabandhan Parwa', Mahabir Nirwan Diwash is celeberated by them on a large scale. Thousands of people come to listen to the aspects of Jainism on the eve of Mahabir Jayanti. There are many charitable dispensaries managed by Jains, two Dharamsalas, one Jain School and one Jain Degree College. In this way Jainism has got a great foot-hold in Shahabad.

## जैन-सिद्धान्त-भास्कर के नियम

- १ 'जैन-सिद्धान्त-मारकर' हिन्दी षाएमासिक पत्र है, जो वर्ष में दो बार प्रकाशित होता है।
- २ 'जैन-एन्टीक्वेरी' के साथ इसका वार्षिक मूल्य देश के लिये ३)
  है, जो पेशगी जिया जाता है। १॥) पहले भेज कर ही नमूने की कापी मंगाने में
  सुविधा रहेगी।
- इसमें केवल साहित्य-संबन्धी या अन्य मद्र विज्ञापन ही प्रकाशनार्थं स्वीकृत होंगे। प्रबन्धक 'जैन-सिद्धान्त-मास्कर' आरा को पत्र भेजकर दर का ठीक पता लगा सकते हैं। मनीआईर के दपये भी उन्हीं के पास भेजने होंगे।
- ४ पते में परिवर्तन की सूचना भी तुरन्त आरा को देनी चाहिये।
- 4 प्रकाशित होने की तारीख से दो सप्ताह के मोतर यदि 'मास्कर' प्राप्त न हो तो इसकी सूचना शोघ कार्योजय को देनी चाहिये।
- ६ इस पत्र में अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर अर्थाचीन काल तक के जैन इतिहास, भूगोज, शिल्प, पुरातत्त्व, मूर्ति-विज्ञान, शिला-लेख, गुद्रा-विज्ञान, धर्म, साहित्य, दशैन प्रभृति से संबंध रखने वाले विषयों का हो समावेश रहेगा।
- ७ लेख, टिप्पणी, समाज्ञीचना आदि समी सुन्दर और स्पष्ट लिपि में जिसकर सम्पादक 'जैन-सिद्धान्त-मान्कर' आरा के पते से आने चाहिये। पश्चिनन के पत्र भी इसी पते से आने चाहिये।
- = किसी लेखा टिप्पणी आदि को पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत अथवा अर्ख्यकृत करने का अधिकार सम्पादकों को होगा।
- ९ अस्वाकृत लेख लेखकों के पास बिना डाक-व्यय भेजे, नहीं लौटाये काते।
- १० समालोचनार्थ प्रत्येक पुम्तक की दो प्रतियाँ 'जैन-सिद्धान्य-मास्कर' कार्यातय आरा के पते से ही भेजनी चाहिये।

PRINTED AT SHREE SARASWATI PRINTING WORKS, LTD.
ARRAH

## जैन-सिद्धान्त भास्कर

भाग १६

किरग २

## THE JAINA ANTIQUARY

Vol. XVIII

No II

Edited by

Pros. A. N. Upadinya, M. A. D. Litt.

Prof Ivoti Prasad Jain M A, LL B

Sri. Kamata Prasad Jain, M.R.A.S., D.L.

Pt. K. Bhujbati Shastri, Vidyabhushan.

Pt. Nemi Chandra Shastri, Iyotishacharya,

# Published by THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY (JAIN SIDDHANTA BHAVANA) ARRAH (Bib or)

Annual Inland Rs. 3.

Single Copy Rs. 1/8

DECEMBER, 1952.

## जैन-सिद्धान्त-भास्कर

### जैन-पुरातस्य सम्दन्धी बाण्मासिक पत्र 🦈

भाग १६

दिसम्बर १६४२

किरण २

#### सम्पादकः

श्रोफेसर ए० एन० उपाध्ये. एम. ए.. डी. 'लट श्रोफेसर ज्योति यसाद जैन एम. ए.. एल. एल. बी. यात्र कानता यसाद जैन, एम. खार. ए. एम.. डी एल. श्री पं० क. मृजवली शास्त्री. विद्यासूपण. पं० नेमिचन्द्र जैन शास्त्र', ज्योतिणाचार्य, माहित्यरत्न.

जैन-सिद्धान्त-भवन आरा-द्वारा प्रकाशित

## विषय सूची

| 9 | ऋषभदेव और शिवजी—श्रीयुत् बाबू कामता प्रसाद जैन                             |     |
|---|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|   | एमः आर० ए० एस०, डी० एत०                                                    | 8   |
| २ | जैनागम और स्थायत्य-श्रीयुत् डा० मोतीचन्द्र. एम० ए०, पीएच० डी०              | Ę   |
| 3 | कर्मों का रासायनिक सम्मिश्रण —श्रीयुत् प्रो० अनन्त प्रसाद जैन B. Sc. (Eng) | 24  |
| 8 | कुंदाद्रि या कुंद पर्वत-श्रीयुत् पं० के० भुजवली शास्त्री, विद्याभूषण       | २६  |
| K | क्या श्रीस्तम्भ केवल खेताम्बर तीर्थ है ?—श्रीयुत् बाबू रामचनद्र जैन        | २⊏  |
| Ę | प्रमेयरत्नमाला की टीकाएँ —श्रीयुत् पं० नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य  | 3 8 |
| છ | गायत्री मनत्र का जैन व्याख्यान                                             | 80  |
| = | षड्दशेनप्रमाणप्रमे यानुप्रवेशः—श्वाचार्य शुभवनद्र देव                      | 84  |
| 3 | साहित्य-समीन्ना                                                            |     |
|   | (१) महाबन्ध द्वितीय खंड                                                    | ५४  |
|   | (२) तत्त्वार्थवार्तिक [राजवार्त्तिक] पूर्वीर्घ                             | KK  |
|   | (३) रेखाचित्र                                                              | XX  |
|   | (४) संस्मरण                                                                | KE  |
|   | (५) राम-चरित (रामपुराण का हिन्दी चतुवाद)                                   | ४६  |
|   | (६) भगवान ऋषभदेव                                                           | ५६  |
|   | (७) वर्गी वाणी (द्वितीय भाग)                                               | ४७  |
|   | (८) सितार (भोजपुरी गीत-काव्य)                                              | ४७  |
|   | —चक्रनेमि                                                                  |     |

## श्री जैन-सिद्दान्त-मास्कर

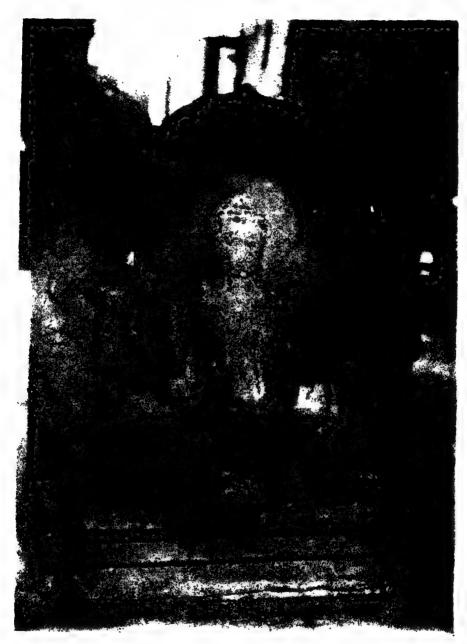

योगेश्वर शिव

शिवजी की यह मूर्ति इन्दौर सप्रदालय में मुश्कित है। यह प्रायः दिगम्बर नैन मूर्तियों जेशी है; केवल सफाई आधिक है।

Copyright: The Archaeological Dept. M. B. Govt.



### जैनपुरातस्य और इतिहास-विषयक षाण्मासिक पत्र

भाग १६

दिसम्बर १६५२। माघ, वीर नि० सं० २४७६

किरगा

## ऋषमदेव और शिवजी

[ ने॰-श्रीयुत् बा॰ कामता प्रसाद जैन एम॰ घार॰ ए॰ एस॰, डो॰ एन॰ ]
'इत्थं प्रभाव ऋषभोऽवतार शंकरस्य में।
सतां गतिदीनवन्धुनेवमः कथितस्तवनः ॥४७॥

--शिवपुराया

'शिवपुराया' के रचिता कहते हैं कि इस प्रकार ऋष्यभावतार होगा, जो मेरे लिये शंकर (शिव) हैं। वह सत्पुरुषों के लिये सत्यथ रूप नवमें अवतार और दीनवन्धु होंगे।' इस उल्लेख से स्पष्ट है कि शिवजी का अलंकृत रूप मूलतः ऋष्यभदेवजी के तेज और तपस्या का काव्यमयी वर्षान है। वैदिक ऋषियों ने ऋष्यभदेव की उम्र तपस्या को मूर्तमयी बनाने के लिए एवं उसे ही अमृतत्व पाने का कारण जताने के लिए उसे 'शिव' के नाम से पुकारा है। वेदों में 'शिवं' नाम के देवता का पता नहीं। यह अभाव इसीलिये कि ऋष्यभ अवैदिक अम्या परम्परा के अम्यापिय। जब वैदिक आयों ने अम्यापिसक जातियों से मेलजोल पैदा किया तब वैदिक परम्परा में नये नये देवता भी लिये गये। शिव, ब्रह्मा और विष्णु प्रतीकवाद के द्योतक हैं। उपरान्त ज्वियों के प्रभाव में अवतारवाद को वैदिक पुरोहितों ने अपनाया, जिससे राम और कृष्ण की पूजा प्रचलित हुई। प्रतीकवाद में ऋष्यभ को शिव का रूप दिया गया। यहाँ हमें यही देखना श्रमीध्ट है।

भ० ऋषम ने कैलारा पर्वत पर उग्र तप तपा था। एक बार देवबालाओं ने उनकी तपस्या भक्त करने के लिये कामदेव के बाणों का प्रयोग किया था; किन्तु ऋषमदेव अवल रहे और अन्त में उन्होंने काम को ही नष्ट कर दिया। उसके साथ ही मन-वचन-काय दएड द्वारा उन्होंने त्रिग्रन्थियों का पूर्ण नाश कर दिया कि वह 'निर्ग्रन्थ' हो गये। पूर्वसंचित कर्म जो शेष

रहे थे, उनको भी उन्होंने भस्म कर दिया था। परिशामस्त्ररूप वह वल्याति, कैसच्चिदानन्द, जीवनमुक्त परमात्मा शिव होकर चमके। उन्होंने धर्मतीर्थं की स्थापना की—इसिलिये 'वृष' (बैल) उनका चिन्ह माना गया! संत्रोप में ऋष्पमदेव जी की तरस्या की यह तालिका है।

श्रव पाठक, श्राइये शिवजी के चिरित्र चित्रण पर दृष्टिपात की जिये। वह देव हैं— श्राप्त हैं श्रोर हैं पूज्य। श्रातः उनके चिरित्र में ऐसी बात तो नहीं श्रा सकती जिसे साधारणतः मानव समाज में दुराचार माना जाता है। शिव देव हैं — श्राराध्य हैं, तो वह एक सामान्यलम्पटी पुरुष की तरह कामी नहीं हो सकते; इतने तथ्र कामरत कि उनके शिश्न की उत्तेजना को शान्त रखने के लिये पूर्ण कुम्म से शीतल जलविन्दु हर समय टपकती रहे! इसके साथ कोई भी समसदार पुरुष यह नहीं मान सकता कि शित्र मद्यपेगी श्रीर मंगड़ी थे। वह इतने कोधी थे कि उन्होंने मस्मासुर को नगरों सहित भरम कर दिया श्रीर पार्वती जी को संग लिये किरे! न वह इतने मयंकर थे कि विप खा जाते! उनके देवत्व के समज्ञ ये बातें श्रशोमन दिखती हैं। किर एक श्रवंभे की बात है कि रेणुका मरकर जीवित हुई भी उनके प्रसंग में कही गयी है! इस बुद्धिवादी युग में श्रन्धश्रद्धा के लिए कोई स्थान नहीं है। श्रतएव शिवजी के विपय में उक्त बातें जो कही गयी हैं उनको शब्दार्थ में ग्रहण नहीं किया जा सकता। उनसे शिवजीकी महत्ता में वहा श्राता है। वे श्रलंकार हैं श्रीर श्रलंकार का घूँघट उठाकर हमें उनके मुलस्वरूप का दर्शन करना उचित है।

लगभग दो इजार वर्ष पहले का लिखा हुआ एक पत्रक (Letter of Aristeas) विदानों को मिला है। उसमें लिखा है प्राचीनकाल में एक वित्रशैली (Symbolic) की माषा और लिगि (Pictographic language and Script) का प्रचलन था। विदान अमृषि लोग उस शैली का आश्रय लेकर अध्यात्मवाद का निरूपण किया करते थे, जिसे वह अपने शिष्यों को बता देते थे। गुरु-शिष्य-परम्परा से यह रहस्यवाद मौलिक—प्रणाली द्वारा धारावाही चलता रहा! किन्तु एक समय आया जब इस रहस्य को लोग भूल गये! 'अनर्थकाहि मंत्रः' की बात वैदिक टीकाकारों को बरवस कहनी पड़ी! बाहिबल में विदानों को इसीलिए धिकारा गया कि उन्होंने 'ज्ञान की कुँजी' को खो दिया। (Woe into ye lawyers. Ye have lost the 'Key of knowledge!') इस साची से शिवजी का अलंकृतरूप स्पष्ट भासता है और 'शिवपुराग्य' के रचिता उन्हें अग्रुपमावतार कहते हैं! वह इसीलिये कि अग्रुषम आदिकाल से एक महान् तपस्वी रहे और वैदिक अग्रुपियों को उनकी तपस्या का बखान अलंकृत भाषा में करना अभीष्ट रहा! किन्तु उनके इस रहस्यपूर्ण स्वरूप को जाननेवाले लोगों का अभाव एक बहुत पहले जमाने से हो गया। महाकि कालिदासजी इस सत्य से परिचित ये। इसिलिये ही उन्होंने कहा कि 'शिवको यथार्थरूप से जाननेवाले और अनुभव करनेवाले से। इसिलिये ही उन्होंने कहा कि 'शिवको यथार्थरूप से जाननेवाले और अनुभव करनेवाले से। इसिलिये ही उन्होंने कहा कि 'शिवको यथार्थरूप से जाननेवाले और अनुभव करनेवाले से। इसिलिये ही उन्होंने कहा कि 'शिवको यथार्थरूप से जाननेवाले और अनुभव करनेवाले

मनुष्य कम हैं!' (न सन्ति याथार्थ्यविदः पिनाकिनः ।—कुमारसंभव ५ । ७७) प्रतीकवाद को समभ लेना हरएक का काम नहीं। प्रतीक अथवा अलंकार का सहारा इसीलिए लिया गया प्रतीत होता है कि अध्यात्मिक सत्य की आरे हर किसी की किन नहीं होती। वैदिक कियाकाएड में व्यस्त लोगों में जिनको पात्र पाया उन्हीं को यह रहस्य बताया गया।

जैन शास्त्रकारों ने स्वष्ट लिखा है कि ऋपभदेव ने कैलाश पर्वत पर बीर तपस्या की थी। जिस समय वह तपस्यारत हो आत्मध्यान में मन थे उस समय सुराजनाश्चों ने उनके शील की परीचा ली थी: परन्त ऋपम तो वासना को जीत चुके थे और समाधि में लीन थे। कामदेव के बेधक बागा उन्हें समाधि से च्युत न कर सके-- उन्हें शरीर मंदिर में स्थित परमातमत्व के दर्शन कराने में वह साधक बने '। वैदिक परम्यमा में स्वण्ट कहा गया है कि शिवने कामदेव को भस्म कर दिया था। पार्वती ने जब रातवल्लभ को यो नष्ट होते देखा तो उन्होंने माना कि शिव को पाने के लिए मृत्दरता पर्याम नहीं है । अतएव उन्होंने तप द्वारा आत्मसमाधि लगाना निश्चित किया: क्योंकि ममाधि की पूर्णता ही शिवतत्त्व को शाप्त कराती है? । डा० वासुदेवशरण जी अप्रवाल ने 'पार्वती' की प्रवीक मानकर उसके रहस्य को स्वष्ट किया है । उन्होंने लिखा कि मानव शरीर में मेरुद्राड की रचना तें नीस पर्वों के संयोग से हुई है। 'पर्वे' किसमें हों उसीको 'पर्वत' कहते हैं। 'पर्वाणि सनित अस्मिन्निति पर्वतः।' इमीनिये मेरुद्गड पर्वत हुआ और इसके भीतर रहनेवाली शक्ति को उपचार से 'पर्वतराज-पुत्री' या 'पार्वती' कहा जाता है। इस पार्वतो की स्वामाविक गति शिव की स्रोर है। पार्वती शिवको छोड़कर स्रौर किसी का वरण कर ही नहीं सकती। परन्तु पार्वती को शिव की सम्प्राप्ति तक्के द्वारा ही हो सकती है, भोग के मार्ग से नहीं। श्रर्थात् छुद्वस्थावस्था में जब 'शिवत्व' पाने के निये उन्मुख थे उस समय काययोग की साधना के लिये उन्होंने तप का आश्रय लिया था। कायग्रीत का पालन करके काया जनित कमजोरी को जीतकर उन्होंने पार्वतीय (मेरुद्एड में मुप्त) शक्ति को जायत किया

भिन्नं किसत्र यदि ते त्रिदिशाङ्गनाभिनीतं मनागपि मनो न विकारतार्गम् । कल्पान्तकाल सरुताचिलताचलेन कि मन्दिराद्विशिविरं चलितं कदाचित् ॥ १५॥

<sup>—</sup> भक्तामरस्तीत्र

२ 'तथा समक्ष' दहता मनोभवं, पिनाकिना भग्नमनोरथा सती । निनन्द रूपं हृदयेन पार्वती, प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता ।। इयेष सा कर्तु मवन्ध्यरूपतां, तपोभिरास्थाय समाधिमात्मनः । श्रवाप्यते वा कथमन्यथाद्वयं, तथाविधं प्रेम पतिश्च तादशः ।'

३ डा॰ सा॰ ने 'कल्याण' में शिवका स्वरूप' शीर्षक खेल प्रकट करके शिव-प्रतीक का रहस्योद्चाटन किया है। उनके इस खेल आधार से ही यह विवेचन किया जा रहा है, एतदथ इस उनके आधारों हैं।

था। इसीलिये अलंकृत भाषा में कहा जाता है कि शिव-पार्वती का विवाह हुआ था! वस्तुतः वह उक्त प्रकार का एक रहस्यपूर्ण प्रतीक ही है!

शिव का मुख्य कर्म संहार माना है। निस्सन्देह सांसारिक प्रवृत्ति का संहार किये विना निवृति मार्ग का पर्यटक नहीं बनाया जा सकता। ऋष्यभदेव ने प्रवृत्ति का मार्ग त्यागा था और योगचर्या को अपनाया था। कर्म-प्रकृतियों का सम्पूर्ण संहार करके ही वह शिवत्व को प्राप्त हुए थे। इसलिये उन्हें शिव कहना ठीक है।

शिवलिक पूजा का अर्थ अध्यातमस्य में अमृतत्व को या लेना है; किन्तु आज कोई भी तो इस गूढ़ार्थ को नहीं समभता—विषयी लोग उसमें वासना को छाया देखते हैं। वस्तुतः वह अमृत आनन्द का वोधक हैं। प्राचीन भारतीय मान्यता में मस्तिष्क को कलश या कुम्म कहा गया है। मस्तिष्क से निरन्तर अमृत का च्रत्या होता रहता है, जिसे योगीजन पीकर अध्यात्मिकता में निमम हो जाते हैं और विषयी पुरुष वासना में फँसकर उसका दुरुपयोग कर डालते हैं। इस उल्लेख से ब्रह्मचर्यमय योगनिष्ठा की पुष्टि होती है। अमृपम पूर्ण ब्रह्मचारी रहकर अमृतत्व को पान करके ही शिव इस्प बने थे। रेशा-चीर्य के तुरबस्थित होने र उसकी ब्रह्मचर्य द्वारा ही अर्थस्वरेत करके जीवित बना दिया जाता है। अमृषम अनन्तवीर्य के मोक्ता इसी प्रकार हुए थे। रेशाका के पुनर्जीवन पाने का रहस्य यही है।

शिव के विषयानका रहस्य भी ऋग्यभ की योगचर्या में छिपा हुआ है। निष्यटु में जलके र॰१ नाम दिये गये है। उनमें विष और अमृत भी जलके पर्यायवाची शब्द हैं एवं वीर्य या रेत भी जलका ही रूप है। अतः वीर्य से दैवी और आसुरी अर्थात् अमृत रूप और विपरूर शिक्त प्रकट होती है। आत्मविनाश की प्रवृत्ति आसुरी शक्ति विषरूप की द्योतक है। शिवने उसे जीत लिया था। पुराय और पाप रित और अर्थात—सब पर ऋग्यभ ने विजय पायी थी। अतः शिवका विषयान प्रसंग उनकी समवृत्ति का द्योतक है, जिसमें आसुरी वृत्ति पछाड़ दी गयी थी।

भस्मासुर के त्रिपुर शरीर के बाहर नहीं थे। वह मानव की मन-वचन-कायिक योगिकियाएँ यीं, जिम्पर अधिकार पाये बिना कोई भी योगी जीवन्मुक्त परभारम दशाको नहीं पा सकता। ऋष्यमदेव ने मनदंड, वचनदंड और कायदंड द्वारा इन त्रिपुरियों को जीत लिया था—उनकी अधिवृत्ति की नष्ट कर दिया था। इसीलिये उन्हें शिव कहकर याद किया गया है।

श्रृषम की तरह ही शिव दिगम्बर कहे गये हैं। शिव त्रिशूलधारी थे। भारतीय पुरातत्त्व में त्रिशूल चिन्ह का प्रयोग पहले पहले जैनों ने किया था । ईस्वी पूर्व दृषरी शताब्दि के हाथी

श्री रिविषेशाचार्य ने जिनेन्द्र के किए किसा था कि शुद्धतेश्वारूपी त्रिश्चल से मोहरिपु को नष्ट कर दिया है। ('शुद्धतेश्यात्रिश्चलेन मोहनीयरिपुर्हतः।')

गुफालेख में वह मिलता है और कुशायकालीन जिनमूर्तियों के आसन में त्रिश्न्नपर ही धर्मचक का चित्राक्क्य किया गया है! अतः त्रिश्ल सम्यव्दर्शन, ज्ञान, चारित्रक्ष रत्नत्रय धर्म का प्रतीक है, जिसके द्वारा संसार न्याल को छेद दिया जाता है। शिवकें रूप में सपों का प्रयोग मिलता है। जैन परम्परा में सपे का विशिष्ट स्थान है। प्राचीन काल में कुछ लोग उसे शान का प्रतीक मानते थे, जो अशान के लिए कालरूप था। अग्रुषभदेव अपन्त शान के भोक्ता थे जिसके फलस्वरूप शानगंगा प्रवाहित हुई थी। शिवजी की जटा में गंगा का वास माना ही जाता है। श्रुषभम् कियों की यह एक विलब्धाता है कि उनके कंधों पर जटायें उत्कीयों की जाती है। शिववाहन वृध (वैल) ही अग्रुषभ का भी चिन्ह है। इस प्रकार शिवपुराया के उक्त श्लोक में जो अग्रुषभ को शिव कहकर उल्लेखित किया है, वह सार्थक है। भारतीय परम्परा में यह विश्वास एक समय प्रचलित रहा प्रतीत होता है कि अग्रुषभ ही शिव हैं; क्योंकि साहित्य के साथ साथ शिवकी ऐसी मूर्तियों भी बनाई गर्यों, जो विल्कुल अग्रुपममूर्ति से मिलती-जुलती हैं। इन्दौर संप्रहालय में इस प्रकार की एक मूर्ति है। उसका चित्र यहाँ मध्यभारत पुरातत्त्र विभाग के सौजन्य से उपस्थित किया जाता है। पाठक उसे देखकर यह भ्रम न करें कि वह जैन मूर्ति है। वह शिव की मूर्ति है, परन्तु उसका परिवेष जिनमूर्ति के अगुरूप है। यह होना कुछ विचित्र नहीं: क्योंकि अग्रुपम को ही बाह्मवाों ने शिव और जैनों ने पहला तीर्थक्कर माना था।

१ "बंगाल विद्वार स्रोड़ीसा के जैनस्मारक" श्रीर "श्री महावीर श्मृति ग्रन्थ" (पृष्ठ २२७-२२६) में देखें।

### जैनागम और स्थापत्य

[ लेखक-श्रीयुत डा॰ मोतीचन्द्र, एम॰ ए॰, पीच॰ डी॰ Prince of Wales Meseum, Bombay, ]

मारतीय शिल्पकला-प्रधानतः धार्मिक शिल्पकला से देश विदेश के विद्वान् बहुत श्रिषिक प्रभावित हुए हैं। भारतीय शिल्पकला में बहुत बहु-बहु श्रीर भव्य स्मारक जो देश के विभिन्न भागों में आज भी मन्दिर, स्तूर, तोरण के रूप में खड़े हैं तथा मुगलकाल के राजशासाद, किला और मस्ति शादि प्राचीन शिल्पकलाओं का विदेशीय विद्वानों द्वारा श्रमुसन्धान हुआ है। पर श्रभाग्यवश भारतीय विद्वानों का ध्यात इस तरफ कम गया है। कुछ विदेशी विद्वानों ने परिभम से इस कर्य को सफलतापूर्वक किया है। इसका कारण कही दूर दूदना नहीं है। परला कारण तो यह है कि धार्मिक स्मारक श्राज भी मानूद खड़े मिलते हैं और हमारे विशेष निरीच्या, जाँच पड़ताल के लिए सहन ही उपलब्ध हो जाते हैं; साथ-साथ प्राच न काल के राजभवन तथा श्रान्य प्रकार के भवनों के जिन्ह भी हिष्टगोचर होते हैं। इसके श्रातिश्त हमारे घार्मिक प्रन्थ या इसी प्रकार के श्रान्य प्रन्थों में भी विभिन्न कालों के स्थापत्य पर कर्या प्रकाश हाला गया है। पर अभाग्यवश हमारे देश में वैज्ञानिक श्राविष्कार के कार्य तथा खुदाई विशेषक्ष से नहीं हुई है। नच्छिता श्राद स्थानों की जो थोड़ो बहुत खुदाई पुई है, वह प्राचीन काल के रिल्स विद्या के जान के लिये पर्यान नहीं है। सम्प्रियों का यह श्रभाव साँची, समरावती श्रोर मधुरा श्रादि शहरी का जो वर्यान प्राचीन धर्मप्रन्थों में मिलता है उससे बहुत दूरतक पूरा किया जा सकता है।

हां कुमार स्त्रामी ने उपर्युक्त दो नं प्रकार के विषयों पर विस्तृत श्रीर गंभीर श्रध्ययन किया है। उनके श्रध्ययन श्रीर खोज से—प्रधानतः बौद्ध ग्रन्थों के श्रध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय राजभवनों, किला, बगीचा श्रादि का स्वष्ट चित्र दृष्टिगोत्तर होने लगता है। उन्होंने बौद्ध ग्रन्थों से ऐसे बहुत से शब्दों को दृद् निकःला है, जो भारतीय शिल्प विद्या के पूर्णशान में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। इस लेख में आव कुमार स्त्रामी ने जैन ग्रन्थों का व्यवहार नहीं किया है, बयोंकि इधर थंड़े दिनों से वे ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं; जैनागम-ग्रन्थ जिनमें सूत्र, भाष्य, च्यांका, टीका श्रादि जां संस्कृत भाषा में श्रांकित हैं, उनसे हमें प्राचीन भारत की संस्कृति श्रीर सम्यता का पर्याप्त शान होता है। इसमें सन्देह नहीं कि जैन ग्रन्थ प्राकृत भाषा में होने श्रीर श्रक्ती तरह से सम्पादित न होने के कारण हमारे मार्ग में बड़ी-बड़ी कठिनाहयों श्रा जाती है। पर इन श्रमात्रों के वर्त्तमान में रहने गर भी यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि जैन साहित्य

<sup>1</sup> Early Indian Architecture, Eastern Art 1930-31

में ऐसे ऐसे भागहार भरे पड़े हैं जो किसी ख्रान्य साहित्य में उपलब्ध नहीं हैं। श्रीर प्राचीन सम्यता और संस्कृति के लिये सर्वोत्तम साधन हैं। यह निर्माण कला और शिल्पकला का विस्तृत वर्णन जो इमें जैन साहित्य में मिलता है. उससे हमें प्राचीन नगरों, गाँवों, राजभवनों, मन्दिरों तथा किलों के निर्माण का विशेष ज्ञान होता है। जैन साहित्य केवल निर्माण कला के टेकनिक (विधान) पर ही नहीं बल्कि उन दिनों की सजावट, बनावट श्रादि बातों पर बहुत बारिकी से प्रकाश डालता है। जब जैन साहित्य की अन्य साहित्यों से तुलना करते हैं तो देखते हैं कि जैन साहित्यकारों ने जिस ढंग से तत्कालीन सजावट, बनावट, यह निर्माण कजा का विस्तृत भौर विश्वसनीय वर्णन दिया है वह ऋन्यत्र नहीं मिलता। साहित्यकारों के इस प्रकार धैर्य. श्चनशीलन श्रीर परिशीलन को देखकर दंग रह जाना पढ़ता है। जैन श्चागम प्रत्यों में तो शिलरकला पर प्रकाश मिलता ही है, पर राजप्रश्नीय सूत्र श्रीर बृहत्कला-सूत्र भाष्य में धार्मिक श्रीर नागरिक दोनों प्रकार की शिल्पकला का वर्णन सबसे ऋधिक मिलता है। बृहत्-कल्प-सूत्र में ठीक ठीक श्रीर सुन्दर दंग से शिलाकला का वर्णन दिया गया है, पर राजप्रश्नीय में देव-नगरों के वर्णन में श्रातशयोक्ति से काम लिया गया है। लेकिन इन धातिशयोक्तियों के वर्त्तमान रहते हए भी यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि यह प्रन्थ अद्वितीय है ज्योर इससे प्राचीन काल के भारतीय शिल्पकला के इतिहास पर विशेष प्रकाश मिलता है। इसके वर्णनों से स्वष्ट जात होता है कि इसके लेखक ने विस्तृत और पूर्ण ढंग से तत्कालीन शिल्यकला का अध्ययन किया है। जिसके प्रमाण स्वरूप मथुरा का जैनस्त्र है, जिसका अवशेष डा॰ फुहरेर (Führer) ने अभी हाल ही में प्राप्त किया है।

#### भवन निर्माण की प्रारम्भिक बातें

बृहत् १-कल्य-मूत्र भाष्य से हमें पता चलता है कि पहले भूमि की परीक्षा होती थी। (समभूमि विरेचन) किर सर्वे करने वाला (श्रक्तर विधित्र) जमीन की पैमाइश करता श्रीर किर भवन की दिशा निर्धारित करता था, तब इसके बाद नींव पड़ती थी। (कोरम् थवनम्) किर पिलपाये की की कुरसी ईटों द्वारा बनायी जाती थी। श्रन्त में भवन निर्माण का कार्य श्रारम्भ किया जाता था।

एक साधारण मकान के लिये एक धरण या वडेरी (प्रिस्थावमसा) दो कोरी या चार मुलावेलिट (लाठ) की आवश्यकता होती थी। इसके आतिरिक्त बांस, चटाइयां, लकड़ी के तख्ते (उकांचन) छावनी, लेवन (Plasting) होने के बाद जमीन समतल बनायी जाती थी।

जब भवन बनकर तैयार हो जाता था, तब चूना फेरना (दुमिय) फिर गर्म करके सुगन्धित (धुविय) श्रीर (वासिय) किया जाता था। इसके बाद प्रकाशित (उज्जीविय) किया जाता था।

<sup>1</sup> Brihat Kalp Sutra Bhasya, by muni Punya Vijay, Patan 1933-1938, 1,332-333 to be referred in future as B. K. S. B.

<sup>2</sup> Lb-582-583

यह निर्माण के विधान में गृह को तीन भागों में बांट दिया जाता था। अञ्जूष्वरा या तलघर (Under ground), समतल जमीन पर का भाग और ऊपर का भाग। भारतीय कलवायु के लिए जमीन के नीचे भाग की भी बड़ी आवश्यकता होती थी।

भवन में लक्कियों के अतिरिक्त पकी ईटों (किनित्त लोहमय इष्टक) की आवश्यकता पहती थी। पकी ईट (पक्क इष्टक) और घास, फूस (तनवर) भी लगता था। प्राचीन जैन सूत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के नगरों का वर्णन मिलता है और उसीसे पता चलता है कि प्रत्येक नगर जन संस्था, रोजगार धन्थों के हिसाब से कई भागों में विभाजित रहता था।

श्राम , नगर, खेट, करवट, मटम्ब, पहन, आकर, द्रोण्मुख, निगम, राजधानी, आश्रम, निवास, समवाह, घोष, अमसिका और पुत्तमेदन।

इन छोटे छोटे भागों की भाष्यों द्वारा परिभाषार्थे भी बतलायी गयों हैं। परन्तु यह कहना कुछ किन प्रतीत होता है कि किस हद तक प्राचीन परिभाषात्रों की व्याख्या भाष्यों में दी गयी। पर यह तो सुनिश्चित कहा जा सकता है कि भाष्यकारों ने प्राचीन ढंग पर ही परिभाषात्रों को निश्चित किया है। उनकी सचाई की परीचा बौद्ध और बाह्मण ग्रन्थों से की जा सकती है।

प्राचीन अगरत में प्राम एक छोटो सी बस्ती हुआ करता था। बृहरक ल्यसूत्र भाष्य में बहुत मनोरं तक दंग से इसका वर्णन मिलता है। यह कहा जाता है कि गांव की सीमा वहीं तक समभी जाती थी, जहां तक उस गांव की गांव चरने जाया करती थीं। पर गाय दूसरे गांव में भी जा सकती थी, अतः यह परिभाषा अममूलक हैं। दूसरे स्थान पर कहा गया है कि एक लक बहारा या घासगादा जहां तक जाकर फिर काम करके सूर्यास्त तक लौट आता था, वह गांव की सीमा समभी जाती थी। पर यह परिभाषा भी विवादास्यद है, क्योंकि लक बहारा या घासक ट्रा दूसरे गांवों में भी जा सकते थे। प्राम की शुद्ध परिभाषा यही समभी जाती थी कि वह प्रत्येक गांव में अपने अपने सीमा चिन्हों द्वारा निर्धारित की जाती थी। यह सीमा किसी बगीचे, कुवाँ, या बच्चे जहां तक खेलने जाते थे या जहाँ दो प्रेमी मिलने का स्थान निश्चित कर देते थे, वही निर्धारित कर दी जाती थी।

गांव का चौक (मध्य स्थान) वहां बनाया जाता था जहां एक मन्दिर, विश्राम भवन (देवकुल) सभामवन (मध्य गोस्थ) ऋौर पनशाला (पंपा) रहती थी।

<sup>1</sup> Lb. 584, bb 826

<sup>2</sup> B. K. S. B., 3502

<sup>3</sup> BKSB. P. 34, Bhagawati 1-16 L B 1097 Acaranga 1.7, 6, 4

<sup>4</sup> lb, 1098

<sup>5 1</sup>b 0011

गांव । भी भिन्न प्रकार के होते थे (क) उत्तान मल्लकाकार (Open boul) (ख) अवांमुख (Unverted) (ग) खर्ड (Broken boul) (घ) संगुटक (Box or hemispherical) खर्ड भी कई भागों में विभाजित रहता था। इसके भाग निम्निखिलित हैं। उत्तान आखर्ड मल्ल समस्थित (Open broken boul) भीति समस्थित, आवांमुख, सम्गुटक, पदालिका (Avenue) बल्लभी (Turret) अन्त्वात (Wrestling ground) तथा रुवक और काश्यप यह एक भिन्न प्रकार का मकान था जिसके चारों तरफ चब्तगा है और उत्तर तरफ से बन्द रहता है।

उत्तान के मल्लकाकार (Open boul) गांव गोलाकार वसा होता था, जिसके केन्द्र में एक कुवां रहता था। अवांमुख (Inverted) के मध्य में एक मन्दिर या वट बृज्ज होता था। सम्पुटक गांव के मध्य में मन्दिर के अतिरिक्त एक कुवां भी रहता था और खएड गांव के अगल बगल कुवां और बहुत से बृज्ज होते थे। भीत्ति समस्थित गांव में एक समानान्तर में पूर्व दिशा में पेड़ लगे रहते थे। पदानिका (Avenue) गांव में सभी पेड़ सुन्दर ढंग और एक सिलसिले से लगाये जाते थे। बल्लभी (Turret) गांव में गांव के चारों तरफ चारों कोनों पर बहुत लग्ने लग्ने पेड़ लगाये रहते थे। इसी प्रकार से शेष गांवों में किसी न किसी प्रकार के विशेष चिन्ह पाये जाते थे।

बृहत्क ल्यस्त्र भाष्य में भी कुछ दूसरे सरे प्रकार के गांव का वर्णन मिलता है। 'खेत' प्राम चारों ओर से मिटी की दीवाल से घिरा होता था। धूलिप्राकार भी इसी प्रकार का होता था। मटम्ब ऐसा गांव होता था जिसके २ ई गव्यूतिज या ७ कीस (१४ मील) में कोई दूसरा गांव नहीं होता था। इस चौदह मीज के अन्दर दूसरे गांव का चारागाह भी नहीं रहता था। आकर गांव में खनिज द्रव्य पाये जाते थे। 'घोष' गाँव चरवाहों या गड़ेरियों के गाँव को कहा जाता था। अप्रमिका गाँव के आधे या तृतीय भाग को कहा जाता था।

जैन साहित्य से भी भारतीय गाँवों का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ गाँव के प्रधान श्रीफिस को ग्राम समस्यान कहा जाता था। वहाँ नीमा, निस्सा श्रीर थुमीवा की स्थापना एक सिलसिला से रहती थी। इसके श्रातिरिक्त ग्राम की रहा के लिये बड़े बड़े द्वार, फाटक बने रहते थे। बगद भी बना रहता था। बगद का पूरा वर्णन नहीं भिलता, पर मालूम होता है कि ये भी बड़े बड़े फाटक ही होते थे । गाँव बड़े-बड़े तालावां श्रीर खाहयों से विरे हुए होते थे, जिनमें सदा कमल के फूल खिले रहते थे। बहुत घरों के सामने सुन्दर सुन्दर

<sup>1</sup> lb 1103

<sup>2</sup> lb 1104, 1105, 1106

<sup>3</sup> BKSB 1089

<sup>4</sup> BKSB 1174

<sup>5</sup> BKSB 3446

फुलवारी लगी रहती थी। गाँव के चारों श्रोर घने बाँस भी लगाये रहते थे, जो प्राकृतिक शोभा श्रीर रह्मा दोनों के लिये लाभपद होते थें। गाँवों में पानीशाला, भएडशाला जहाँ कुम्हार घड़े श्रादि बेचते थे, श्रलग बने रहते थे। कुम्भशाला में वे वर्त्तन बनाते थे श्रीर पचनशाला में वर्त्तन पकाये जाते थे। श्रितिथशाला (guest house) श्रागमनगृह जहाँ यात्री ठहरते थे। श्राचारांग से पुता चलता है कि सभा श्रीर प्रपा नामके दो स्थान भी गाँव में बने रहते थे। जहाँ गाँव के लोग श्राराम श्रीर मनोरंजन के लिए इकड़े होते थे। इसको मनोरंजन गृह भी कहा जाता था।

गाँवी में मानन जना करने के लिये भी स्थान बने रहते थे। सबसे सुन्दर श्रीर सहज तरीका था कि एक ऊँचे चब्रतरे पर पुत्राल और बॉस की सहायता से एक गोल घेरा व ा दिया जाता था और फिर मिट्टी और गोवर से लीव-योत दिया जाता था। इसमें अन्न सुरज्ञित रहता था। इस के ऋतिरिक्त ऋन्न रखने के लिये कट्इशालाएँ, ऋवपूरक तथा कोषथक जिसको हिन्दी में कोठिला श्रीर कोथरा कहते हैं, ईंट श्रांर मिट्टी की सहायता से बने रहते थे। वर्षाश्चातु में बॉस से बने हुए 'मानका' जो ऊँचे ऊँचे खम्भों के सहारे कुछ ऊँचाई पर बने होते थे, उभीमें श्चरन रखा जाता था। श्चरन बड़े बड़े घड़ों में भी, जिसे कुम्भी कहा जाता था, रखा जाता था। इस प्रकार से ग्राम की बहुत सी वस्तुत्रों का वर्णन हमें प्राचीन ग्रन्थों में भिजता है। इनके अप्रतिरिक्त भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों के वासस्थानों, शहरों, नगरों का भी वर्णन बड़े सन्दर ढंग से किया गया है। नगर ऋठारह प्रकार के करों से बंचित रहता था। 'करवन' एक शहर का छोटा रूप समभ्या जाता था । 'निगम' नःमक म्थान में केवल व्यापारी रहते थे । 'जलपहन' जहाँ बोटों या नावों द्वारा सामान लाकर रखा जाता था। 'स्थलपट्टन' जहाँ बैलगाड़ियों द्वारा सामान लाकर इकटा किया जाता था। 'द्रोग्रामुख' जड़ाँ स्थल और जल दोनों से सामान लाकर रखा जाता था। इसी प्रकार एक 'पत्रभेदन' नामक स्थान रहता था, जहाँ सभी ख्रोर से सामान मंगाकर रखा जाता था और फिर वहीं से छोटे छोटे व्यापारियों में सामान का वितर ए किया जाता . था। 'राजवानी' में राजा रहता था।

उपर्युक्त 'निगम' के भी दो भाग होते थे। एक 'सांग्राहिक' जहां बैंक और Whole sale वाले रहते थे और दूसरा 'अछाग्राहिक' यहां वैंक के अतिरिक्त दूसरे दूसरे भी कारोबार होते थे।

पहली खाई में पानी, उसके बाद की खाई में की नड़ और तीमरी खाई स्खी रह जाती थी। नगर की दीवार एक ऊँचे चबूतरे से आरम्म की जाती थी। दीवाल ईंट की बनी होती थी, पर कहीं कहीं लकड़ी भी व्यवहार में लायी जाती थी। प्रधान फाटक पर दो बड़े बड़े गुम्बन

<sup>1</sup> BKSB 111 P. 611.

<sup>2</sup> BKSB IV 3298, 3299, 1089

बने रहते थे। प्रत्येक फाटक पर ही अन्दर जाने के लिये प्रवेश द्वार पर पुत्त बना रहता था।
यों तो गुम्बन दीवाल पर एक निल्लिने में बने ही रहते थे, पर प्रधान फाटक के गुम्बजों में
सीढ़िणों लगी रहती थीं, जिनसे होकर गुम्बज या दीवाल पर कोई जा सकता था। गुम्बज आगे
निकले हुए भाग को मुख कहते थे। चहारदिवारी में छोटे छोटे छिद्र होते थे। ये छिद्र
प्रधानतः दो काम में आते थे, एक तो रोशनी करने के लिये और दूसरे शत्रुओं पर गोलियों की
बीछार करने के लिये। छिद्रों के जगरी भाग में जगह जगह पर कोटरियों बनी रहती थीं, जिनको
एटिक या उनमागार कहते थे। उनके सिरे पर घट या कलश रखे रहते थे। फाटक मजबूत
लकड़ी का बना रहता था। जिसे कपाट कहा जाता था। कपाट को मजबूती से लोहे द्वारा "
बीधा जाता था। कपाट का जपरी भाग धनुपाकार बना रहता था और नीचे चौखंटा होता था।

जैनागम में भी ठीक इसी प्रकार से गृह निर्माण या पुर निर्माण का वर्णन मिलता है। बौद्ध प्रन्थों की अपेजा जैन प्रन्थों में किनी किसी का वर्णन बहुत विस्ताररूप में मिलता है। नगर श्रीर प्रामों का वर्णन श्री।पादिकसूत्र में हर स्थान पर मिलता है। श्राचारांग, बृहत्कल्यसूत्र राजप्रश्नीय श्रीर णायधमम में भी स्थापत्यकला का बड़ा ही सुन्दर चित्रण हुआ है।

श्रीपर्गादक सूत्र द्वारा पता चलता है कि शहर या नगर के चारों श्रोर की खाइयाँ जपर चौड़ी श्रीर नीचे पतली होती थीं। इनकी गहराई बहुत हुन्ना करती थी। इसके श्रातिरिक्त इसमें भी नगर में प्रवेश करने के लिये पथ बने रहते थे।

जैन' साहित्य में आये हुए भवन निर्माण कला सम्बन्धी उद्धरणों के साथ साथ बौद्ध ग्रन्थों में भी आये हुए भारतीय नगरों का वर्णन भी किया जाय तो यह विषय बहुत अब्छी तरह समक्त में आ सकता है और दोनों की तुलना करने में भी सहायता मिलेगी!

नगर या पुर सबसे बड़े निर्माण कर्ता द्वारा बनाये जाते थे (Master Architect) जिसको नगर विहेकी कहा जाता था। वह अनेक वढ़ हयो, यवहयों (राज) द्वारा सहायता सेता था। नगर में परिला, चहारदिवारी (प्रकार) फाटक, द्वार, कोठा और रक्ता के लिये ऊँचे स्थान (द्वार अप्रशलक) बने रहते थे। रक्ता की दीवाल के अतिरिक्त ऐसे ऐसे स्थानों का भी निर्माण होता था जिनसे किसी प्रकार का अभाव न हो। इसके बाद राजभवन बना रहता था, फिर इसके अतिरिक्त मन्दिर, अन्न रखने की जगह (कोठक), बड़े बड़े हाल, खेलने की रंगभूमि (किलशाला या किल मण्डल), विश्राम गृह, पनशाला, दानशाला, हाथीशाला, दुकान (आपान) बाजार (अन्तरापन) तथा पानागार (सेलून), ओरनीय, बुचइखाना (slaughter house) बने रहते थे। फाटक था प्रधान द्वार पर बाग-बगीचे, फुलवारी, कमल से भरे हुए तालाब, स्नान करने के तालाब और उत्तम उत्तम पेड़ पीधे लगे रहते थे। नगर में एक प्रधान सहक

<sup>1</sup> Dr. Coomar Swami, Early Indian Architecture 209 F.F. Eastern Art 1930 PP.

बनी रहती थी, जिसको राजमार्ग, महापथ या तारण मग कहा जाता था। इसके श्रातिरिक्त साधारण सङ्कों ग्रीर गलियाँ भी बनी रहती थीं। चौक, सन्ध (crossing) श्रीर निघमनमग (drains) भी बने होते थे।

नगर कई भागों में बटा रहता था। सभी नगरों के निर्माण के लिये प्रधानतः एक ही नियम लागू किया जाता था। नियम था कि नगर वर्गाकार बसाया जाय, नगर के चारों श्रोर चाहरिद्वारी श्रीर फाटक बने। फाटक रात में या लड़ाई के श्रावसर पर बन्द रखें जायँ श्रादि।

नगर के चारों क्रोर खाइयाँ बनी रहती थीं जो सदा पानी से भरी रहनी थीं! कहीं कहीं खाई तिहरा अर्थात् नगर निर्माण के विषय में बौद्ध प्रन्थों का अवलोकन करना भी हमारे लिये उत्तम होगा! क्योंकि जैन साहित्य से मिलान करने में सुगमता होगी!

हमारा अनुसन्धान डा० कुमार स्वामी के ही आधार पर अवसम्धित है। जातक में राजभवन के निवेश, प्रासाद, राजभवन, राजगेव, रान्नोवास, और विमान आदि कहा गया है।

राजमवन नगर के केन्द्र में स्थित रहता था, जिसका प्रधान फाटक नगर के प्रधान फाटक के सामने रहता था। अन्तःपुर से राजभवन के उस गुप्त भवन से मतलब था, जहाँ अन्तःपुर पासक रह्माहत रहता था। इसमें एक रह्मक घर (आरकथान) होता था, जहाँ अन्तःपुर पासक रह्माहित रहते थे। एक संकीर्ण और गुप्त मार्ग बना रहता था, जो प्रधान फाटक से संबंधित रहता था, उसको अन्तर विधि कहा जाता था। राजभवन भी चारों और चहारदिवारियों से घिरा हुआ रहता था। जिसमें एक से लेकर चार फाटक बने रहते थे। बाहर का फाटक (बाहिर द्वार) राजभवन से कुछ दूरी पर बना रहता था। बाहिर द्वार से चलकर कोई राजभवन के प्रधान आँगन में पहुँचता था। यहाँ तक तो साधारण जनता का भी प्रवेश था, जहाँ न्याय भवन, फुलवारी, तालाब तथा राजा के टहलने धूमने के लिये सुन्दर सुन्दर पथ और मकान सजाये रहते थे।

राजभवन की नींव बहुत मजबूत बनी होती थी। जिसमें थम्म (Pillars), तुला आदि लगे रहते थे। थम्म अधिकतर आठ पहला होते थे । इनोई में आज भी इस प्रकार के राजभवन खड़े पाये जाते हैं। राजभवन में कई द्वार होते थे जैसे प्रासाद द्वार, राजनिवास द्वार आदि। राजभवन कई तल्जों का होता था और भिन्न भिन्न तल्लों के नाम भिन्न भिन्न होते थे। (१) भूमिक (२) भूमक (३) तज़ (४) नियुह। राजभवन प्रधानतः दो भागों में बँटा रहता था। हेठ ए।साद अर्थात् नीचे का तल्ला और ऊगर पासाद आर्थात् ऊपर का तल्ला। नीचे के तल्लो पर भोजनशाला आदि होता था जिसको महानस या प्रचनागार कहा जाता था।

राजभवन में श्रालग अलग मिन्न मिन्न नामों से कोठरियाँ होती थीं। कोठरियों को गम्ब

<sup>(1)</sup> lb P, 185

कहा जाता था! राज गन्न (Kings chamber) कुटाचार, सिंह पंजर, चन्द्रशाला आदि
नाम थे। प्रत्येक गन्न में जाने के लिये छोपान बने होते थे, उनके भी नाम भिन्न भिन्न होते
थे! घुरा छोपान, छोपान छोछा, छोपान किलगर आदि! नीचे की छुनों में सुन्दर सुन्दर
कपड़े लगे रहते थे, जिन्हें चेल वितान कहा जाता था। प्रधान राजभवन सुगन्धित रखा जाता
था। जगह जगह पर सुन्दर सुन्दर पुष्प मालाएँ लटकायी रहती थीं। राजभवन के भी अगल
बगल में भिन्न भिन्न नामों से अनेक कोठिरयाँ बनी रहती थीं। कुमार स्वामी छभी भागों की
परिभाषा छहित नाम देते हुए इस सारांश पर पहुँच ते हैं कि कुटागार और उतमागार जिन पर
गुम्बज बने रहते थे, स्वोंत्तम समक्ते जाते थे। चन्द्रशाला तो एक साधारण भवन समक्ता
जाता था। किनका की छुत लम्बाई चौड़ाई लिए हुए और कुटागार का गोल होता था।
आलिन्द और कुटागार किनका के बाहर बने रहते थे, जिनमें बड़े-बड़े खम्मे लगे रहते थे और
वहाँतक साधारण जनता का भी प्रवेश था। खिड़कियों भी भिन्न भिन्न प्रकार की भिन्न भिन्न
नामों से पुकारी जाती थी। गवान्च, तामील, केकुदु और मथुरा तथा आगरा के गोल के समान
होता था। लिपहपंजर भी एक प्रकार की खिड़की ही होती थी, जो फान्स की खिड़कियों से
मिलती जलती है।

इमलोग ऊपर देख चुके हैं कि बौद्ध प्रन्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के भवनों के निर्माण तथा नामों के वर्णन आये हैं। जैनागम में भी इसी प्रकार के पूर्ण विवरण हमें मिलते हैं। इसके आतिरिक्त जैन प्रन्थों में बहुत नवीन नवीन नाम भी दिये गये हैं। राजभवन के मकानों को जिन्हें जैन प्रन्थों में पासाप कहा गया है, चित्रय राजकुमारों के लिये भिन्न भिन्न नामों से बने रहते थे। जिनमें बद्धमान, गिहानी, बल्लग, परियायों, गुम्बज, भव्य भवन आदि नाम मुख्य माने गये हैं; प्रासाद के वेवल राजभवनों को ही कहा जाता था। कहीं कहीं समीचक इसकी दो तल्लेवाले मकान के ऊपरी भाग को भी कहते हैं।

हमें ध्यष्ट और मुन्दर ढंग से राजभवनों का वर्णन नायध्यम कहाओं में मिलता है। पर नाम भिन्न भिन्न मिलते हैं। चक्कथा (बाहर का चब्तरा) बड़े ही सुन्दर पत्थरों से बना रहता था। सस्त (अत्यन्त सुन्दर) मसर्न (सुन्दरता से पालिश किया हुआ और साहित्य (उत्तम स्थान पर बने हुए) चब्तरों का अलग नाम दिया गया है। इन राजभवनों की खिड़कियों (गवाखों) के नाम भी भिन्न भिन्न हैं। (Pigeon hole) क्योत पाली भी बने रहते थे। नालियों (निरपुहकन्तर) आदि सबके अलग अलग नाम थे।

<sup>(</sup>१) बत्तराच्यायन IX 28 (१) बाचारांगस्त्र II 2, 9

<sup>(</sup>१) नायधस्म कहा, १, ९, १, २३

<sup>(2)</sup> Raya, PP, 76 f, f.

इसके अतिरिक्त इससे यह भी पता चलता है कि सभी राजभवन भिन्न भिन्न रंगों में रंगे रहते थे। अन्दर का भाग बहुत सुन्दर ढंग से रंगा रहता था और उस पर चित्रकारी भी रहा करती थी, जिसको (पसत्त-सुविलिहिय-सित्त-कम्भ) कहते थे। अवस्थानग्रह (Drawing room) एक उस समय के प्रधान और सब से सुन्दर ग्रह-निर्माण-कला में उत्तम समभा जाता था। हीरा, लाल और जवाहरात के भी काम किये रहते थे। विद्याधरों के चित्र भी उस पर नाचते हुए दिखाये गये हैं। मान विमान एक खास तरह का भवन होता था। इसकी भी दीवालों पर तरह तरह के चित्र बने रहते थे।

इस प्रकार इस देखते हैं कि जैन प्रन्थों और बौद्ध प्रन्थों में विशिषत वस्तु निर्माण कला में बहुत कुछ समानता है। पर जैन प्रन्थों में विशेषता यह है कि उसमें बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया गया है। मथुरा के वास्तुकला और स्तूपों से बहुत प्रमाण मिलते हैं।



### कर्मों का रासायनिक सम्मित्रण

[ तेलक-श्रीयुत प्रो॰ श्रनन्त प्रसाद जैन B. Sc (Engineering) ]

भगवान महावीर ने मानवता को कौन की नयी बात बतलायी। जिसके बिना सारा शान श्रधरा था-इस पर प्रायः लोगों का ध्यान कम जाता है। जैन धर्म के प्रशंसक भी केवल उन्हों विशेषतात्रों का वर्णन करते रह जाते हैं जो प्रायः भारत के सभी ब्राच्छे तर्क-स्थाय-संयुक्त धर्मों या धर्म सिद्धान्तों में हीनाधिक सन्निहित हैं। श्राहिसा, सत्य, श्राप्रमह इत्यादि तो सभी धर्मों के व्यावहारिक आदर्श हैं। यदि जैन गुरुओं ने इन्हें थोड़ा और अधिक या विशेष महत्व दे दिया तो मैं तो इसे नयापन नहीं समभता। "श्रनेकान्त" या "स्याद्वाद" जैन दर्शन (Jain philosophy) की एक सबसे बड़ी विशेषता अवश्य है और कई इजार वर्षों के बाद भी इनने अब भी बढ़ी नयापन है जा उस समय था। जब भगवान महाबीर ने इस पर प्रकाश डाजा था ऋौर उनके बाद में परंपगगत गुरु प्रो एवं विद्वानों ने इसकी विशिष्ट-रूप से विशव विवेचना की । परन्तु "स्याद्वाद" या अनेकान्तवाद" तो शानुरूपी महासागर को मथने के लिए एक साधन, यन्त्र या मथानी मात्र ही है। जैसे महाभारत की कथाओं में "देवतास्त्रों" ने स्रोर "राक्त्सों" ने मिलकर महासागर को मथने के बाद चौदह रत्न पाए. उसी तरह ज्ञान-महासागर की ''स्याद्वाद'' रूपी इस महान् मथानी से मथने से कितने ऋपूर्व रतन निकले ? जिनपर पूर्ण व्यावहारिक प्रकाश या जिनकी अनन्य उपादेयता का मान वर्तमान समय में बहुत कम रह गया है। अजैन विद्वानों को कौन कहे जैन सिद्धान्त के बड़े बड़े पंडित और विद्वान् भी जो जैन सिद्धान्त के सुविज्ञ ऋधिकारी समभे जाते हैं और जिन्होंने बड़े बड़े गृढ़ शास्त्रों की टीकाएँ की हैं; वे भी या तो इससे अनिभन्न रहे हैं या उन्होंने भी इधर ध्यान कम दिया है। सच पूछिए तो "स्यादाव" या "अपनेकान्त" है क्या चीत्र और इसका मूल ल:भ या आवश्यकता या काम क्या है यही अभी बहुत कम लोग ग्रहण कर पाते हैं। स्वभाववरा विद्वत्ता के बल पर लोग टीकाएं बना देते श्रीर विवेचनात्मक टिप्यशियां या श्रालोचना पत्यालोचना वगैरह लिख देते अप्रीर पंडित्य पूर्ण व्याख्यान भी दे डालते हैं। पर विषय के मूच तक विरत्ते ही पहुँच पाते हैं। इसके श्रतिरिक्त भी 'स्याद्वाद' साधारण जन की वस्तु न होकर विद्वानों की निधि बनकर ही रह गया, जिसने समभा उसने लाभ उठाया; जिसने नहीं समभा वह वंचित रह गया। जैन धर्म का उत्थान इसकी जानकारी के बढ़ने से हुआ और पतन इसकी समभ्यदारी का अभाव होने से होता गया । आज भी ज्ञान का इतना विकास हो जाने पर भी हालत आनारिक रूप से कुछ सुधरी नहीं है। बहुत कम लोग मिलेंगे जो इसकी ब्यावहारिक महत्ता का सचा शान या मान रखते हों। स्याद्वाद को जैनियों ने शास्त्रचर्चा या उच्च दर्शन विद्वान्तों तक ही सीमित कर

दिया श्रीर यह केवल पुस्तकों का विषय होकर रह गया श्रीर सर्व साधारण के नित्य नैमित्तिक सांसारिक एवं सामाजिक उपयोग से दूर होते होते एक विचित्रता या विशेषता (Speciality) बनकर केवल विशेष श्रवसरों पर ही क्यवहृत होने वाली वार्ता या चीज में परिण्यत हो गया है; जिससे लोक कल्याण का मूल स्रोत न होकर केवल वाद-विवाद का श्रुगार मात्र रह गया।

स्याद्वाद की महत्ता का गुणामान तो सभी जगह सभी शास्त्र या पंडित करते हैं पर वे गुगागान करके ही संतुष्ट हो जाते हैं; संसार के सामने आधुनिक रूप में कुछ ऐसा सुभाव नहीं रखते कि द्सरे भी इसकी व्यावहारिक उपयोगिता श्रीर नित्य नैमिन्तिक कार्यों (Every day life & living) में सिकय रूप से लाभ लेना जान जायें। इतना ही नहीं इस "मथानी" द्वारा ज्ञान सागर से जो रत्न निकले वे शास्त्रों में तो त्रिशद रूप से विश्वित हैं पर उनका प्रतिपादन प्राचीन पद्धति से किया गया है। उन्हें वर्तमान संसार में पूर्ण रूप से प्रकाशित करने के लिए आधिनक तम तरीको और वर्तमान भौतिक विज्ञान के आधार पर व्याख्या, समन्वय एवं प्रक्रपण या प्रतिपादन करने की परम आवश्यकता है। स्यादाद या अनेकान्तवाद किसी भी प्रश्न या बस्तु को भ्रानेक रूप से, इर दृष्टि को शा से, हर पहलू से देखते हुए एवं संबन्धित सभी बातों का ऊहापोह, सभी शंकात्रों का समाधान श्रीर द्वन्दों का निराकरण करते हुए; गुल्धियों को मुलभाते हुए एक ऐने त्रांतिम समन्त्रयात्मक निर्णय पर पहुँचाता है जो पुनः दूरि पश्नीया विषयी या वस्तुत्रों के विवेचनात्मक विश्लेपण, विवक्ता या समीकरण में धर्वदा युक्तियुक्त, ठीक श्रीर विभेद रहित पाया जाता है। किमी वस्तु की "श्रनेकान्तात्मक" या स्याद्वाद की प्रणाली से जांच करने से ही उसके सच्चे मून रूप को जानना या अपन तत्व तक पहुँचना संभव हो सकता है। जैसे किसी ने एक मिट्टी का घड़ा देला श्रीर जानना चाहा कि वह क्या वस्तु है-इधर उधर पुछ त.छ की भीर तर्क करना अप्रारम्भ किया। यो तो सांमारिक या व्यावहारिक जानकारी के लिए केवल इतना मात्र जानना ही काफो है कि यह एक मिट्टी का पकाया घड़ा है, जिसमें जल रखा जाता है। पर निशिष्ट जानकारी के लिए श्रीर श्रिधिक अहारोह करने के लिए स्याद्वाद पद्धति में प्रश्नों की शात शृंखला बना दी गई हैं, उन्हीं के अपन्तर्गत सारे प्रश्न सन्तिहित हो जाते हैं। इसीसे इसकी ''सप्तमंगी'' भी कहते हैं; आत्मा का शुद्ध विस्तृत पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो केवल मात्र स्यादाद की प्रणाली, पद्धति या मार्ग ही ऐसा है जिससे सची ब्रीर पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैन दर्शन ने इसी मार्ग को अपनाया और इस कारण आतमा और दसरे द्रव्यों या तत्वों का मूल रूप सही सही, विभेद रहित, यथार्थ पाने श्रीर प्रतिपादन करने में समर्थ हुन्ना।

स्याद्वाद क्या है श्रीर किसी प्रश्न का समाधान इसकी सहायता से कैसे किया जाता है, इसका वर्णन मुक्ते यहाँ नहीं करना है। यहाँ तो मुक्ते यह बतलाना है कि इस

स्याद्वाद की मथानी द्वारा ज्ञान सागर को मथने से जो रतन निकले वे रतन कीन हैं ऋौर उनका श्राधुनिक वैज्ञानिक निरूपण कैसे किया जाय-भगवान महावीर ने या जैन दर्शन ने संसार को जो सबसे बड़ी निधि दी; वे यही रत्न हैं-पर धर्मावता, धर्मद्वेष, कट्टरता और शान या शिचा की कमी तथा स्वार्थादि के वशीपून लोगों ने इनकी कद्र कम की या इनकी महत्ता को पूरा समभा या जान नहीं सके अथवा जान बूक्त कर पर्दा डालने रहे। इन रतनों के बिना संसार का सारा बाकी ज्ञान अध्याही रह जाता है। मन्द्र्य संसार की बहत सी बातों और विषयों की जानकारी तो रखे पर स्वयं अपने वारे में या अपने चारों तरफ जो कुछ है और उनसे उसका क्या सम्बन्ध है-यदि इन विषयों की जानकारी न रखे तो उसका सारा ज्ञान अध्या, ऊपरी श्रीर लोल ना रह जाता है। ब्राज संसार में यही बात हो रही है। भौतिक विज्ञान का विकास इतना श्रिषक हो गया कि लोग इनके करिश्म देखदेख कर चिकत रह जाते हैं श्रीर श्रागे आगे इनका विकास और जेशों में होता जा रहा है, पर चुंकि आत्मज्ञान की भारी कमी श्रभी भी सभी जगह है, इसलिए यह भौतिक ज्ञान जहाँ एक तरफ निर्भाण करता है वहीं दूसरी तरफ विनाश का भवानक भव वा कारण भी उपस्थित करता और बढ़ाता जाता है। यह भव केवल भगवान महाबोर द्वारा निरूपित एवं निर्दिष्ट उन रतनो की जानकारी द्वारा ही निर्मूल हो सकता है जो स्यादाद रूपी मधानी द्वारा शनगहामागर को मधने से मिले श्रीर जिनका प्रकाश त्राजकल वहन कम रह गया है। संसार का साम रगड़ा भगड़ा, रक्तपात, श्राउसी मनोमालिन्य, खुणा एवं वैमनस्य का मूल कारण कच्चे या विशुद्ध शान का अभाव ही है। विभिन्न धर्मी और दर्शनी ने अपनी अपनी अलग अलग एक दूसरे की विरोधी पद्धतियाँ निकाल निकाल कर वड़ा गहबड़ भाला मचा रखा है। ऐसे गहबड़ भाले में बड़े बड़े विद्वान चक्कर खा जनते हैं तो साधारण मानव का कहना ही क्या ! जबतक शह ज्ञान का विकास संसार में क्यापक रूप में नहीं होगा, स्थायी शान्ति का होना कठिन ही नहीं असंभव है। इस शुद्ध ज्ञान की पाति के लिए जैन दर्शन में वर्णित कर्ममिढाना का मनन और अनुशीलन करना आवश्यक है। इसी सिद्धान्त में उन रत्नों के विश्द्ध रूप का दर्शन प्राप्त दोगा चिनके विना सारा शान श्रिथूग रह जाता है। वे रत्न हैं जैन दर्शन में वर्णित पर्द्रव्य (छः द्रव्य,) श्रीर सप्त तत्त्व। षर द्रव्य हैं : --

जीव (म्रात्मा, Soul), अजीव (पृद्गत्त, Matter), धर्म (ether), श्रधमें (counter ether), श्रामार (Space) अरेर काल (time); सप्त तस्त्र हैं जीव, अजीव. आश्रव, बंध, संतर, निजरा और मोल । पहले पट द्रव्य तो यह बतलाते हैं कि विश्व में मूल द्रव्य वस्तु कौन कौन हैं जिनसे इस विश्व की रचना हुई है और पिछले सप्त तस्त्र यह बतलाते हैं कि आरमा या मनुष्य का उसके चारों तरफ की वस्तुओं से क्या सम्बन्ध है एवं आतमा (Soul)

श्रीर पुद्गल (Matter) मिलकर मानव कैसे बनता है या कैसे बना है श्रीर उसके कार्य ब्यवहार क्यों श्रीर कैसे संचालित होते रहते हैं तथा इन सबका श्रंतिम ध्येय क्या है।

मानव क्या है ? कैसे बना है ? कैसे क्या करता है ? मानव जन्म का ध्येय क्या है ? ये या ऐसे सभी प्रश्नों का शुद्ध समाधानात्मक उत्तर इन द्रव्यों श्रीर तत्त्वों के 'यथार्थ-शंकारहित ज्ञान (जानकारी) द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। संसार के ऋधिकांश लोग इन बातों को नहीं जानते इसलिए वे जो कुछ इस विषय में कहते हैं वह अधूरा, अपूर्ण, अशुद्ध या गलत या आधा सब्चा होता है। अहिंसा, सत्य श्रीर श्रपरिग्रह की महत्ता मूलतः क्यों श्रीर कैसे है यह तो कैवल इन द्रव्यों श्रीर तत्त्रों की जानकारी द्वारा ही मालम हो सकती है। यों श्राहिंसा श्रीर सत्य इत्यादि का केवल गुण्यान करने से लोग भले ही व्यक्तित्व के प्रभाव में आकर या युगों से इन बातों के कहे जाते रहने के कारण या दूसरे कटु अनुभवों के डर से या कानून आरेर सामाजिक नियमों एवं पावन्दियों के बन्धन में भले ही इन्हें स्वीकार किये रहें श्रीर श्राचरण में भी लाते रहें पर वह न स्थायी है न सहद्वरूप से स्थापित ही। वह तो ऋहिंमा ऋौर सत्य का पालन श्रवश्य क्यों करना चाहिए इसके वैज्ञानिक मूल कारणों के विश्लेषणात्मक (analytical) रूप से स्पष्टीकरचा द्वारा ही संभव है। पहले का मानव जुपचाप कोई बात या सिद्धान्त बिना पूछताल किए, विना शंका उठाए मान लेता था पर भ्रव तो श्राधनिक भौतिक विज्ञान के विकास ने स्रीर शिक्षा की बृद्धि ने एक तर्क-बुद्धि-सत्य का युग बना दिया है, जिसमें सब कुछ जाँच पड़ताल कर ही स्वीकृत की जाने की रीति बढ़ती जाती है। यही ठीक भी है। मुँदकर अमीधतापूर्वक कुछ मानकर बर्तते रहना हानिकारक है। आज धार्मिक देप विदेष भेदभाव श्रोर विभिन्नताएँ, व्यक्तियो एवं देशों में द्वेष विद्वेप, रगड़े भगड़े, विरोध श्रीर एक दसरे के विरुद्ध प्रचार तथा युद्ध इत्यादि केवल इसी कारण रह गये हैं या होते हैं क्योंकि लोगों ने धर्म का अर्थ ठीक नहीं समका और उसका भी मूल कारण है "वस्तुओं" श्रयवा "तत्वो" या "द्रव्यो" के शुद्ध रूप की जानकारी या ज्ञान का श्रमाव। श्रनादि काल से श्रवतक जो भयंकर युद्ध, रक्तपात श्रीर लुटपाट इत्यादि होते रहे हैं उनका मूल कारण इन ''तत्वों' या 'पदाथों' के विज्ञान की भारी कमी ही रही है और है। भगवान महावीर ने इस ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि की थी तो उनके बाद कई सौ वपों तक इस देश में एकता आरीर शान्ति का बहुत यहा विस्तार रहा।

मनुष्य कर्म क्यों करता है, कैसे करता है श्रीर उनके फला उसे कैसे मिलते हैं ! इन प्रश्नों का पूर्ण समाधानात्मक उत्तर केवल सप्ततत्वों जीव, श्राजीव, श्रास्त्रव, वंध, संवर, निर्जरा श्रीर मोच की जानकारी (सैद्धान्तिक प्रन्थों से) ही मिल सकता है, श्रान्यथा नहीं !

१ कमों के सम्बन्ध तथा विश्व के परिवर्तनों को अवगत करने के लिए देखें-(१) "जीवन और

जैन दर्शन में जीन (ग्रात्मा Soul) और ग्राजीन (पुद्गल, Matter) ये ही दो मुख्य तत्त्र माने गए हैं। जीन ''चेतना'' युक्त है और पुद्गल ''जह''। जीन और पुद्गल ग्रात्मा के कारण है और प्रद्गल ''जह'। जीन और पुद्गल ग्रात्म के कारण है और कार्य चमता या कार्य शीलता पुद्गल निर्मित की शरीर के कारण। जीन ग्रात्मा के कारण है और सकता है। पौद्गलिक शरीर भी जीन की चेतना निना चेतना युक्त कोई कार्य नहीं कर सकता। संसार या निश्च में हम जो कुछ भी देखते हैं इन्हीं दोनों (जीन और पुद्गल) की रचनाएं हैं। जीन (ग्रात्मा) शुद्ध, ग्राशरीरी, ग्राह्मी है जनिक पुद्गल रूपी, शरीरी नस्तु है। जीन को इम देख नहीं सकते पर पुद्गल के रूप इम देखते हैं। मनुष्य का शरीर भी पुद्गल निर्मित ही है।

जैन दर्शन का "पुद्गल" ठीक वही चीज है जिसे हम परमाणु कहते हैं श्रौर श्राधुनिक विज्ञान जिसे इलेक्ट्रन, पोटन, न्यून्रन, पोजीट्रन इत्यःदि (Electric particles) कहता है। इन पृद्गलों (पृद्गल-परमासुत्रों) के मिलने से "एटम" श्रथवा श्रसु बनते हैं श्रीर पुन: श्रसुश्री के मिलने से "मौली क्यूल" या "वर्गणा" का निर्माण होता है। मानव या किसी भी जीवचारी का शरीर या किसी भी जड़ वस्तु का रूप आकार या शरीर इन पुद्गल वर्गणाओं की ही रचना है। ये वर्मणाएं अनन्त पकार की भिन्न गुगा और पक्ति वाले अगुओं और परमागुओं के मिश्रण श्रीर बन्ध की विभिन्नतानुसार होती हैं। मौली क्यूलों या वर्गणाश्रों श्रीर एटमों या श्राणुश्रों के श्चंदर पुद्गलों या परमाणुत्रों का सतत प्रवाह या एक दूसरे में श्चदला बदली होती रहती है। यह पृद्गल-परमाणु श्रों का प्रवाह धारा या किरणों (Rays & Waves) के रूप में किसी भी तरह इन पुद्रलनिर्मित रूपी शरीरों या वस्तुत्रों से बगैर किसी व्यवधान के सर्वदा बाहर भी निकलती ही रहती हैं। ये घाराएँ या किरखें वस्तु के हर तरफ तेजी से प्रवाहित होती और फैलती हैं और अपने मार्ग में आने वाली हर दूसरी वस्तु या शरीर पर भी अपनी हीनाधिक प्रभावकारी शक्ति के अनुसार कार्य करती रहती हैं किसी जीवधारी के शरीर या किसी वस्तुके हिलने डुलने और चलने फिरने से भी परमास्तुश्रों का प्रवाह विभिन्न रूपों श्रीर संगठनों में निकलता रहता है। मानव के शारीरिक कियाकलाय के श्रलावे मानिक हलचलों द्वारा भी इस तरह की धाराएँ मानव शरीर से निकलती हैं श्रीर बाहर से श्रानेवाली धाराएँ भी शरीर के श्रान्तरिक पौद्गलिक श्रयवा वर्गणात्मक निर्माण में ऋपना ऋसर ऋौर प्रभाव करके तबदीलियां या परिवर्तन (Changes) पैदा करती हैं। ग्रह, उपग्रह, नत्त्र, पृथ्वी, सूर्यादि भी विभिन्न गतियों श्रीर कंपन-प्रकंपनों के कारण इस तरह की पुद्रल निर्मित घारा श्रीर किरगों प्रसारित करते हैं जिनका श्रासर हर ग्रह उपग्रह इत्यादि पर विश्व के परिवर्तनों का रहस्य" सम्पादक "भ्रानेकान्त", श्राहिंसा मंदिर, १, दरियागंज, देहसी; (२) "विश्व एकता भौर शान्ति" (३) शरीर का रूप भौर कर्म, (४) 'Soul, Consciousness, Life' (4) The Three Jewels'

श्रीर उनपर अवश्थित किसी वस्तु या जीवधारी पर श्रासुषण रूप से पड़ता है। इस तरह सभी जगह सभी समय सभी वस्तुओं में सतत निरावाध परिवर्तन होता रहता है।

मनुष्य जो कुछ मोजन पान करता है अथवा श्वास निश्वास लेता छोड़ता है। अथवा जो कुछ देखता सुनता है वह सब कुछ पृद्गल निर्मित ही होता है। हवा और प्रकाश (रोशनी-Light) भी पुद्गल की ही रचनाएं हैं। तस्वीर, फोटो या रूप आकृतियों का बनना या भान होना भी पुद्गल की धाराओं के कारण ही है। हमारे श्रीर में और हमारे हर तस्क पुद्गल भरा हुआ है। हम जो कुछ भी शारीरिक या मानसिक कर्म करते हैं उसके द्वारा बाहरी वायुमंडल या ईथर (Ether अथवा धर्म द्रव्य) से भरे हुए आकाश (Space) में हल बल पैदा होती है और हर मानव से पैदा हुई पीद्गलिक धारा या हल बल हर दूसरे मानव के ऊर अपना प्रभाव या असर होनाधिक डालती है। इस तरह हमारे अपने भोजन पान, कर्म, गित और मनोविचारों का असर या प्रभाव हमारे शरीर का निर्माण करने वाली पुद्गल वर्गणाओं की रचना में परिवर्तन तो लाता ही है दूसरे व्यक्तियों के कभों और यिचारों का भी असर इन परिवर्तनों को परिवर्तित करने में पहला रहता है।

जैन दर्शन में मानव शरीर को निर्माण करने वाली वर्गणाओं को प्रवानतः तीन भागों में विभक्त किया गया है-- १ ऋीदारिक वर्गणा-यह रक्त मांस मय वह बाहरी शरीर है जिसे इस देखते हैं इसीमें मन, हृदय श्रीर मस्तिष्क भी होते हैं। २—तैजस वर्गणा-वह शरीर है जो पारदर्शक श्रीर शुद्ध हीरे के समान प्रकाश युक्त है इसे हम नहीं देख सकते । र-कार्माण वर्गणा-यह सूचमातिसूचम पुरुगल परमाशुत्रां द्वारा निर्मित सुद्दह वंधमय (Compounded) वह श्रदृश्य (Invisible) शरीर है जो हमारे श्रापने कर्मानुसार हमारी श्रातमा के साथ बराबर लगा रहता है श्रीर एक जन्म से दूमरे जन्म या योति में श्रात्मा को ले जाने का कारण भी यही है श्रीर हर योनि में सर्वदा साथ रहता है जब तक मुक्ति या मोक्त न मिल जाय। हां इन तीन वर्गणात्मक शरीरों में भी सर्वदा, सतत निर्वाध परिवर्तन है ता ही रहता है। परिवर्तन कभी भी एक छुण या खुण के शतांश, सहस्रांश या लखांश में भी नहीं रुकता, न बंद होता है। विश्व की सारी वस्तुओं की गतियां और इलन चलन तथा कमान प्रकमान होते ही रहते हैं और इनके कारण उनसे पौदगलिक घाराएँ निकलती ही रहती हैं जो इन गतियों को भी गतिशील रखती हैं और हर श्रारीर या वस्तु से निकलने वाले पौद्गलिक प्रवाह को भी सतत जारी रखती हैं, जिनका असर या प्रमान एक दूसरे पर पड़कर किया प्रकिया द्वारा परिवर्तन होते ही रहते हैं श्रीर हाते ही रहेंगे। इस तरह विश्व में जो कुछ भी उत्पादन, स्हिट, विनाश, या परिवर्तन होता हुन्ना हम पाते हैं वह सब कुछ स्वयं इन पुद्रगलों के आदान प्रदान द्वारा वर्गणात्मक निर्माण में हेर फेर लाकर श्रापने श्राप ही स्वभाववश होता रहता है। न कोई बाहरी शक्ति सुव्हि करती है न विनाश:

तिनाश श्रोर सृष्टि का श्रर्थ है किसी वस्तु का वाह्याकार बदलकर उसकी निर्माण करनेवाली वर्गणाश्रों में रासायनिक परिवर्तन होकर एक नई वस्तु या रूप का बन जाना; विश्व में जितनी संख्या पुद्गलों की है उतनी हो वरावर से है श्रीर वही रहेगी; न नये का निर्माण हो सकता है न पुराने का विनाश —केवल उनके संगठनों में परिवर्तन होते रहते हैं। इन पुद्गलों की संख्या श्रमतानंत श्रथवा श्रमणित, श्रमीम श्रीर अनंत है। इसी तरह श्रात्माश्रों की संख्या भी श्रमणित, श्रमीम श्रीर श्रमंत है श्रीर इनकी भी जो संख्या पहले थी या श्रम है वही सर्वदा, वरावर से थी श्रीर सतत रहेगी—न वटेगी न वढ़गी—न नये का निर्माण होगा, श्रीर न जो है उसका विनाश।

ब्रात्मा श्रांर पृद्गल दोनों के मिलने से ही मनुष्य या किसी भी जीवधारी का निर्माण हुन्ना है। ब्रात्मा का स्वभाव है "चेतन" श्रीर सर्वदा विकाश करना (उद्ध्व गति evolution) .द्गल श्राचेतन या जड़ है। बगैर पुद्गल के रूपी शरीर के श्राधार के श्राधार के श्रात्मा स्वयं कुछ नहीं कर सकता है श्रीर पुद्गल के रूपी शरीर में मानव या किसी भी जीवधारी के कगों का प्रभाव हर समय परिवर्तन लाता रहना है। यह परिवर्तन श्रीदारिक, तैजल श्रीर कार्माण—तीनों शरांगें में ही होता रहना है श्रीर सब एक दूसरे के श्रानुरूप कारण श्रीर फल (Cause and effect) की तरह एक दूसरे से श्राम्मका से संबन्धित एवं गुण गुणी की तरह एक दूसरे में सन्निहित श्रीर मिले हुए तथा एक दूनरे के यगवर ही श्राकार प्रकार में हैं।

मनुष्य जो भी कर्म करता है वह कर्माण-शरीर का निर्माण करनेवाली वर्गणाश्रों के सिक्रय प्रभाव से प्रचानित होकर ही करता है। परिस्थितियों श्रीर चहुँ श्रोर के वातावरण का भी श्रासर पहता है। पर यह बाहरी श्रसर भी श्रान्तिक वर्मणाश्रों में रासायनिक सम्मिश्रण श्रीर किया प्रतिक्रिया द्वारा परिवर्तन होने से ही होता है। न जाने किस श्रानादि काल से श्रवतक इकडी हुई कितनी वर्गणा विशेष का पुंजीभूत रूप समन्वयात्मक श्रान्तिक प्रभाव या प्रेरणा जो बाहर से श्राने श्रीर शे श्रन्दर पुसकर श्रान्तिक वर्मणाश्रों के साथ मिल विद्धुड़ कर किया प्रकिया द्वारा उत्पन्न होती है, इनके द्वारा मानसिक श्रीर शारीरिक हलन जलन परिचालित कराकर मानव से कोई विचार या कर्म कराता है! श्रनादि काल से इस च्चण तक "कर्मों" (कर्माण शरीर को निर्माण करनेवाली पुर्गल वर्मणाश्रों) का श्रादान प्रदान—परिवर्तन होता चला श्राता है। श्रव से एक च्चण पहले किया हुआ शारीरिक वर्म या मानसिक कर्म भाव या विचार) भी श्रपना प्रभाव श्रगले होनेवाले कर्म के निर्माण में कमवेश छोड़ते जाते हैं। जैसे विजली, प्रकाश

१ यहाँ कर्म शब्द का अर्थ है कार्माण शरीर का निर्माण करने वाली पुद्रल वर्गणाएं।
साधारणतः कर्म का मतलब है शारीरिक या मानसिक कार्य अथवा प्रसंगानुसःर जहां कोई दूसरा
अर्थ हो जैसे—भाग्य।

(light) श्रयवा शब्द (Sound) में रेजोनेन्स (सहसमानवृद्धि) होती है वैसे ही "कर्मों" के भी रेजोनेन्स (resonance) एवं तारतम्यताएँ होती हैं। ऐसे विभिन्न "कर्म" (पृद्गल वर्गगाएँ) जो रासायनिक किया प्रकिया द्वारा म्लिकर एक हो सकते हैं वे बाहर से आनेवाली वर्गगाओं श्रीर श्रन्दर की वर्गणाश्रों में शारीरिक या मानसिक इलचल द्वारा उथल पथल होते रहने के कारण (उनके) पारहारिक सम्मिलन श्रापवा किया-प्रक्रिया द्वारा उत्पनन प्रभाव से जो नये कर्म कराते हैं. उनकी तीवता या मंदता उनके रासायनिक मिश्रण की तेजी श्रीर मंदी पर ही निर्भर करती है। श्रयवा दो समान "कर्म" एक दूखरे की काल परिवर्तन (frequency) की समानता के कारण एक दूसरे से संयुक्त होकर अपना प्रभाव या असर कई गुना बढ़ा देते हैं। मानव में यह रेजोनेन्स उस समय पैदा हो सकता है जब उसके मानसिक और शारीरिक कार्य समान हों श्रथवा किसी समय जैसा वह मानसिक विचार करता हो या शारीरिक कार्य करता हो उसी समय बाहर से आनेवाली वर्गणाओं की रचना भी समानता लिए हए हो तो विचार या कार्य में श्रिधिक तीव्रता श्रा जायगी। "कर्मों" की स्थित श्रिथवा उनके फ्लीभूत होने का समय एवं परिमाण भी उनके आपसी रासायनिक सम्मिश्रण की कमीवेशी भौर दूसरे व्योरों (details) पर ही निर्भर करते हैं। बाहर से आनेवाले "कर्म" कर्म पुद्गल, या कर्माण या कमें वर्गेषाएँ - या कार्माषा शरीर का निर्माण करनेवाली वर्गेणाएँ - अथवा वे पुद्रगत वर्गेषाएँ जो मनुष्य के कमों या कामों को कराने में प्रेरक रूप या शरीर रूपी यन्त्र के संचालन में किसी बैटरी (Cell or Battery) में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उत्सन्न विद्युत की तरह किसी बिजली के यन्त्रों को चलाने में शक्ति रूप या कारण रूप हैं भीतर के "कमों" से मिलकर "एकमेक" न हो जायँ इसके लिए अपनी भावनाश्चों अपैर शारीरिक कर्मों में परिवर्तन न लाकर या चेष्टापूर्वक एक ही तरह के भाव या कर्म करते हुए इम अपने आन्तरिक 'कर्मों' के निर्माण पर शासन (control) रखकर बाहर से आनेवाले "कर्मों" का भीतर के कर्मों" से मिलकर एकमेक हो जाने से रोक एकते हैं। "योग" या "तपस्या" में भी यही बात होती है। मानव का मन जब किसी एक विषय या कर्म या कार्य में एकाम हो तो उस समय दूसरा बाहरी कोई हश्य या कार्य या कुछ भी उस पर पूरा असर नहीं करा। यदि मनुष्य अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में एकाग्र ध्यान लगा से तो उस समय बाहरी "कर्म" भी असर नहीं करते और श्रान्तरिक कर्म भी उदय तो होते हैं (उनकी रासायनिक किया प्रक्रिया तो चलती ही रहती हैं ); पर उनका असर या फल स्थायी नहीं होता या अनुभूत नहीं होता इसके अतिरिक्त भी आतमा का शुभ्र, शुद्ध, निर्मल स्फटिक या हीरे के समान सारे श्रांग में व्यासरूप में ध्यान लगाने से श्रांतर में "कमों" में रासायनिक मिश्रण होते समय उनमें परिवर्तन होकर भी शुभ्र वर्गणाएँ ही बनती जाती हैं। इत्यादि ।

जैन दर्शन में "कमों" की विवेचना के प्रकरण में आश्रव, बंध, संवर, निर्जार और मोख का विश्वद वर्णन किया है। आश्रव का अर्थ है बाहर से आनेवाली पुद्गल वर्गणाएँ, जो हमारे शरीर में सर्वदा आती हो रहती हैं जब हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, हवा द्वारा श्रवातं च्छास द्वारा अथवा प्रकाश किरणों द्वारा या रेडियो और कौसमिक किरणों और धाराओं द्वारा अथवा दूसरे व्यक्तियों के शरीरों से निकलनेवाली पुद्गल वर्गणाओं द्वारा जो उन व्यक्तियों के भावों श्रीर कमों के अनुसार उनके शरीरों से निकलती ही रहती हैं अथवा प्रहो हत्यादि से आनेवाली धाराओं द्वारा अथवा और किसी भी तरह; बंध का अर्थ है जब ये वाहर से आनेवाली पुद्गल वर्गणाओं की धाराएँ किसी मानव के मन और शरीर के भाव अथवा कार्य द्वारा उत्यन्त होनेवाली अन्तर की वर्गणाओं से मिलकर रासायनिक सम्मिश्रण (chemical compound) बनकर स्थायत्व प्राप्त कर लेना।

संवर—का अर्थ है अपनी प्रवृत्तियों पर शासन (control) रखकर या किसी खास विषय वा काम में एकामता लाकर योग निरोध अभि तप हारा बाहर से आनिवाली वर्गणाओं का अपनिरिक्त वर्गणाओं से सम्मिश्रण न होने देना।

निजंश—का अर्थ है जो कुछ ''बंध'' दुरन्त का या बहुत समय पहले का या अनादि काल से अवनक का—हो चुका है उसका शुक्ल ध्यान द्वारा विनाश करते जाना।

सोक्ष—का अर्थ है सभी "कर्म बन्धों" से पूर्ण छुटकारा पाकर आतमा पुद्गत से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाय और अपने शुद्ध का को पाकर परम विशुद्ध आतमा या परमातमा हो जाय—तब उसमें केवल चेतना या शानमात्र हो रहेगा विकार नहीं रहेंगे। विकार तो पुद्गल के संबन्ध से ही होते हैं।

इन विषयों पर जैन शास्त्रों में बहुत विस्तार के साथ विशव विवेचना की गई मिलेगी।
मुक्ते यहाँ उन्हें पुनः दुहराना गहीं है—वे तो शास्त्रों में हैं ही; कोई भी किशास उन्हें पढ़ श्लोर
मनत-श्रनुशीलन कर सकता है। मेरा ध्येय तो श्रपने संसार के विद्वानों, जिशासुश्लों श्लोर दर्शन के
पंडितों (Philosophers) के सम्मुख इस विशय को श्लाधुनिक रूप में मनन श्लनुशीलन करने के
लिये नये हाँ ध्वती से उपस्थित करना है। इसी कमी के कारण विश्व के भौतिक विश्वान की बृद्धि
होने से एक वैशानिक बहुत कुछ शानते हुए भी स्वयं श्लपने यारे में ठीकठीक जानकारी नहीं रखता
कि वह क्या है—मनुष्य क्या है—मनुष्य कैसे बना है—मनुष्य कैसे कर्म करता है—इत्यादि १
यह शानकारी या ज्ञान केवल जैन दर्शन में वर्शित कर्म सिद्धान्त (Karma Philosophy)
की जानकारी द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। श्लन्यत्र कहीं भी किशी भी दूसरे दर्शन या सिद्धान्त में
इस विषय का प्रतिपादन वैशानिक ढंग से या सच्चे रूप में जैस होना चाहिए, वैसा है ही नहीं।
लोगों ने श्लपनी विद्याबुद्धि या पांडित्य के बजार न जाने कितनी नयी नयी थियरी या विचारपारा में

या विद्धान्त गढ़ जिए और जोरदार तकों द्वारा उन्हें ही ठीक सावित करके दू थों से मनवा लिया। धर्मी की विभिन्नतात्री और अपनी मतभेदी या विरोधों का प्रधान कारण यही है। दूसरों ने द्वाद्वाद या अनेकान्त का व्यवहार नहीं किया जबकि जैन धर्म संस्थापकों ने इस श्रद्वितीय, श्रपूर्व श्रीर विलद्धाण "मधनी" का प्रयोग करके ज्ञान महासागर का मंधन कर के इस सत्य हिन्दि या रत्न को प्राप्त किया ऋौर लोगों के सामने रूला। परन्तु धार्मिक द्वेष, प्रमाद, ब्राहंकार इत्यादि ने लोगों को इस सत्य हाध्य सुज्ञान, और महान रतन से वंचित रखा। नतीजा यह हम्मा कि सारा संसार (कुछ इने गिने लोगों को छोड़कर) इस परम श्रावश्यक ज्ञान या जानकारी से परिचित नहीं होने के कारण अधूरे कान अध्या गलत ज्ञान को लिए हुए भटकता रहा श्रीर सारी श्रव्यवस्थाएँ श्रीर गड़वड़ियाँ हर तरह ही हर जगह हर समय होती रहीं। श्रव ती विज्ञान या तर्क सम्मत सत्य के पचार का युग है-श्रीर इस ज्ञान विना साम बाकी ज्ञान श्रधुम होने ैसे मनुष्य का पूरा या स्थायी कल्याण नहीं हो पाता। आवश्यकता यह है कि इस सच्चे ज्ञान का या भगवान महावीर द्वारा दिए गए इस महान रतन का परिचय श्रीर विस्तार उपयुक्त प्रचार द्वारा संसार श्रीर मानवता के कल्याण के लिए ही व्याप्करूप में किया जाय ! इसके लिए परानी पद्धति में नये विचारों का ऋौर तरीकों का उपर्युक्तरूप से समावेश वरके उन्हें आजकल के प्रवद्ध वैज्ञानिक समात श्रीर काल के यंश्य बनाया जाय, ताकि सब कोई उसे ठक, सत्य, तर्कयुक्त, बुद्धिगम्य, यथावध्य, श्रीर वैज्ञानिक समक एवं पाकर स्वीकार कर मर्के; जिससे उन प्रश्नों का हला निकल सकें जिन्हें संसार के वैशानिक अवतक नहीं निकाल पाये हैं और इसीलिए रगाई भागहे, युद्ध, रक्तपात इत्यादि इं.ते ही रहते हैं।

जो लोग आत्मा की अवस्थित में विश्वास नहीं करते उनके लिए भी 'कमों' का इस तरह रासायनिक सम्मिश्रण होकर किसी जीवधारी से या मानव से कमें कराने और फन देने का वैज्ञानिक विचार पूर्णक्ष्य से स्वीवार करना आधान है और उनकी तथा संवार की भनाई और कल्याण का जनक है।

मनुष्य का सब कुछ इन पुद्रल वर्गणाओं द्वारा ही बनता, विगइता या परिवर्तन होता और संचालित होता रहता है। मनुष्य एक योनि से दूसरे योनि में अववा शारीर छोड़ कर मृत्यु होने पर दूसरा शारीर किस जगह. किस तरह, किस रूप का ग्रहण करता है और क्यों इसका मूल कारण कर्माणशारीर का निर्माण हो है, जो सर्वदा बदलना रहता है और मृत्यु समय जैसी उनकी प्रवृत्ति रहती है वैसा ही उनका रूप होकर वह वैसी ही योनि आदि में जन्म लेता है। मनुष्य का उत्थान पतन भी इन पुद्रल वर्गणाओं की रचना या संगठन के ऊरर ही निर्मार करता है। मानव का भाग्य भी इन संचित कर्म पुद्रलों द्वारा ही बनता है, इसीलिए भाग्य को कर्म भी कहते हैं। मानव के पहले किए हुए कर्म उसके अगले भाग्य का निर्माण करते हैं। अनादि वाल से सेकर

श्रवतक एक चए पहले किया हुआ कीन सा मानसिक श्रीर शारीरिक कर्म कब कैसा भाग्यफल उत्पन्न करेगा, कड़ना कठिन है। व्यक्ति से समाज, समाज से देश आरे देशों से संसार बन हुआ है। जैसे व्यक्तियों का पूर्व संचित कर्म ही उनका भाग्य है उसी तरह सारे व्यक्तियों के सम्मिलित भाग्यों या कर्मों का सामृहिक परिग्हाप (result) जो होता है वही देश के भाग्य की सुध्ट करता है और देशों के संचित कर्म या भाग्य संसार के भाग्य का निर्माण करते हैं। कोई ब्यक्ति या कोई देश अफ्रेना नहीं है। सबके कभी का अन्तिम परिणाम सबकी भोगना पड़ता है। संसार में मुख़ शान्ति की बृद्धि करने के लिए सारे भंसार की एक इकाई या एक बड़ा कुट्ट रमम कर सबकी भलाई और प्रेम एवं व्यवस्था द्वारा ही सामृहिक उद्योग करने से कुछ सफलता प्राप्त होने की संभावना हो नकती है। अमेरिका और रूस अथवा दूसरे देश एवं वहाँ के देशवासी व्यक्ति गत स्वार्थ आदि अपना अपना एकदम दूसरे से भ्रलग अलग समभते रहेंगे तो संसार में अग्रान्ति और तुत्र वने ही रहेंगे। सवका स्वार्थ सव दूसरे के स्वार्थं में सन्तिदित हैं सन्यन्तित हैं। अपनी उन्तिति करने के लिए संसार की उन्तिति श्रावश्यक है। जबतक श्राने चारों तरक का वाताबरण शुद्ध नहीं होता; बाहर से श्रानेवाली वर्गणार्थी में शद्भा नहीं हो सकती थाँग वे आत्तिरिक वर्गणाश्ची से मिलकर सचमुच उत्पन्न करती ही रहेंगी। इसनिय मनुष्य का अपना कर्म और भाग्य उत्तम हो इसलिए संभार का कर्म थ्रीर भाग्य उत्तम होना भी परम आवश्यक है। श्चमेरिका श्रीर कम को भी इन वातों की महत्ता ग्रामकः सारे संगर में युद्ध की विभीपिका बनाये रलने के बनाय शर्मन और धेम का वितादस्या बना कर अपने देशवासियों का आरे बाकी सभी लोगों के कल्याम का भी उद्याग इस प्रकार करना चाहए। दूसरा कोई भी मार्ग स्थायी सुख शास्ति का जनक व्यक्ति, देश या संसार किसी के लिए भी नहीं हो सकता है। केवल भगवान महाबीर का बनलाया मार्ग ही स्थायी मुख शान्ति और मच्चे कल्याण का जनक एवं शुद्ध पूर्ण ज्ञान का दाता है। अप्रशा है कि देश, विदेश अपेर संसार के विद्वान् इधर अवश्य ध्यान देंगे।

नोटः -- जैनागम में पुद्गल के २३ मेद बताये हैं -- श्रशुवर्गणा, संख्याताणु-वर्गणा, श्रसंख्यातागुवर्गणा, श्रनन्तागुवर्गणा, श्राहारवर्गणा, श्रदाहावर्गणा, तेजसवर्गणा, श्रवाहार्गणा, भाषावर्गणा, श्रवाहावर्गणा, मनोवर्गणा, श्रवाहावर्गणा, कार्माणवर्गणा, ध्रववर्गणा, सान्तरिनरन्तरवर्गणा, श्र्न्यवर्गणा, प्रत्येक श्ररीय्वर्गणा, श्रुवश्र्न्यवर्गणा, वादर्गनगोदवर्गणा, श्रुन्यवर्गणा, स्क्मानगोदवर्गणा, स्भोवर्गणा श्रीर महास्कन्धवर्गणा।

इन तेईस प्रकार के पुद्यलों में से आहारवर्गणा, तेजसवर्गणा, भाषावर्गणा, मनो-वर्गण और कार्गाणवर्गणा ये पांच प्रकार के पुद्गल काहा माने गये हैं अर्थात् ये जीव के उपयोग में आते हैं । आहारवर्गणा में शरीर, तेजसवर्गणा में ओज, भाषावर्गणा से वचन प्रवृत्ति, मनोवर्गणा से मन और कार्माणवर्गणा से कर्म का निर्माण होता है ।

# कुंदााद्रि या कुंदपर्वत

[ ले॰-श्रीयुत् पं॰ के॰ भुजवली शास्त्री, विद्याभूष्या, मृड बेद्री ]

श्रागुम्बा-शिवभोगा रास्ते में श्रागुम्बा से पाँच मील पर गुडुकेरे गाँव है। इस गाँव से साढ़े तीन मील पर कुंदाद्रि की तलहटी है। हाँ, गुडुकेरे से तीन ही मील पर कुंदपुर नामक एक स्टेट है। इसके मालिक श्री शंकरण गीड एन० जी० हैं। श्राप बड़े ही मिलनसार, निगर्वी, धर्मश्रद्धालु, सहदय व्यक्ति हैं। बुंदाद्रि जानेवाले यात्रियों को हर समय हर प्रकार का सौकर्य प्रदान करने के लिये श्राप कटिबद्ध रहते हैं। वस्तुतः श्रापकी धर्मश्रद्धा प्रशंसनीय ही नहीं, प्रत्युत श्रनुकरणीय भी है। तलहटी से पर्वत के मस्तक पर पहुँचने का रास्ता डेढ़ मील का है। पर्वत भूतल से १२०० श्रीर समुद्र से ३२०७ फुट ऊँचा है। पर्वत के ऊपर पापिवच्छेदन नामक एक छोटा सरीवर है, जिसका पानी श्रारोग्यप्रद माना जाना है। सुना है कि सरीवर का पानी गांधक- मिश्रित है श्रीर इसके पान से श्रनेक कड़टसाध्य चर्मरीग श्रासानी से दूर हो जाते हैं।

यहाँ का सूर्योदय श्रीर सूर्यान्त का दृश्य बड़ा सुन्दर है। वहाँ पर की एक विशेषता यह है कि सूर्योदय और सूर्यारत का दृश्य एक ही स्थान से शुक्तभता पूर्वक देखा जा सकता है। वह सर्वत्र साध्य नहीं है। प्रातः काल मूर्योदय के पूर्व पहाड़ के ऊपर से देखने से उसके चारों त्र्यार विशाल कीरसागर की तरह दीखता है। जनश्रुति है कि स्त्राचार्य कुंदकुंद की तयोभूमि होने के कारण ही इस पर्वत का नाम कुंदादि पड़ा है। विलक्ष पर्वत के ऊपर जो चरणचिन्ह श्राकित है, वह कु दकुन्द का ही कहा जाना है। इस पर्वत पर एक गुफा भी है जिसमें पूर्व में जैन मुनिगण तपस्था किया करते थे। कुन्दाद्रि के ऊपर एक शिलामय दिगम्बर जेन संदिर भी है। शालिबाहरशक १०२४ (ई० सन ५५०३) सुभानु संवत्मर, चेत्र शु० पूर्णिमा बुधवार के दिन महाराजा तैलपने इसे निर्माण कराया था। मंदिर में तीन खण्ड हैं- गर्भगृह, मुखनासि और मुखमण्डवा जिनालय सुदृढ़ एवं सुन्दर है। यह मन्दिर होयल्तेश्वर मन्दिर हतेबीड स्त्रीर चैत्रकेशव संदिर वेलुक् का समकालीन हैं। हिन्द्-पुराणों के कथनानुसार मुच्कुन्द मुनि को भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर मोच प्रदान किया था। मंदिर निर्माता महाराजा तैलप सांतरवंशी है। इस वंश के शासकों की राजवानी पौबुच्च थी। यह राजवंश शुद्ध जैन धर्मानुयायी रहा। तैला का विशेष परिचय यत्र तत्र उपलब्ब यहाँ के श्रान्यान्य शिलालेखों में पाया ज,ता है। मालूम होता है कि महाराज तैलप इस कुन्दाद्रि पर भी रहा करता था। बहुत कुछ संभव है कि गुरुतर राज्यकार्यों से थका हुआ महाराज अपनी थकावट को दूर करने के लिए कभी कभी यहाँ पर आया करता था। पहाइ को

घरे हुए दुर्गों के कई ध्वंशावशेष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि एक जमाने में यह पर्वत जैन मुनियों की पिवत्र तयोभूमि रहा है। स्थान बहुत ही सुन्दर एवं आकर्ष कहें। यों तो श्रद्धा सुभक्त इस पर्वत के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा करते हैं। परन्तु श्रद्धागम्य उनकी इन सब बानों पर जनता सहसा विश्वास नहीं करेगी।

१६ वी शताब्दी के कन्नड कि बाहुवजी ने अपने 'नागकुमार चरिन' में इस कुन्दाद्रि की बड़ी अशंसा की हैं। बाहुवजी का कहना है कि कणीटक के भूषणातुलय इस कुन्दाद्रि ने माना ज्योतिलोंक को ही अपने मस्तक पर धारण कर लिया है। कि यह भी कहता है कि यह पर्वंत मुनिगण, भूतवृन्द, कृर सर्प, नाना जाति के बन्य मृग एवं वृज्ञसमृह से भले प्रकार सुशीभित है। बाहुबली ने खासकर पापिबच्छेदन संगेवर को बड़ी तारीफ की है। किव कहता है कि इसका दर्पणातुल्य निर्मल जल वर्षाकाल में न बदता है और प्रीष्मकाल में न घटता है। साथ ही साथ इसमें किसी प्रकार के जलचर पैदा नहीं होते। बाहुबली सरोवर के दिल्ला में विराजमान श्री पाश्वेनाथ जिनालय एवं उसके सामने वर्तमान मानस्तम्भ तथा तत्रस्थ ब्रह्मयक्त की मूर्ति का भी उल्लेख करता है। फिर भी किव यह नहीं कहना है कि आचार्यप्रवर कुन्दकुन्द की तपस्था के कारण ही इस पर्वत का नाम कुन्दाद्रि पड़ा है। बल्कि कित्यय विद्वानों की स्पष्टर राय है कि कुन्दकुन्द की तपोभूमि तामिल प्रान्त में होनी चाहिये। ऐसी दशा में पुष्ट प्रमाणों के अभाव में कुन्दाद्रि का नाम आचार्य कुन्दकुन्द की तपस्था के कारण ही पड़ा है यों नहीं माना जा सकता। हाँ, इसका कारण खोजना परमावश्यक है।

कुन्दाद्रि की चारों छोर गोष्ठ उपनामवाले वैष्णव चित्रयों के बहुत से घराने हैं।
वे सब पूर्व में शुद्ध जैन धर्मानुयायी थे। इनमें शंकरण गौढ, नागण होडे, तम्मण्ण हेग्डे छोर श्रीमती काडम्म आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इन्हें जैन धर्म में बड़ी श्रद्धा है। हाल ही में पोंबुच्च या हुंबुज के सुयोग्य मठाधीश श्री देवेन्द्रकीर्ति जी ने इस कुन्दाद्रि के जिनालय का जीगोंद्धार कराया है। इस जीगोंद्धार कार्य में भी उपर्युक्त शंकरण गौड आदि धर्मश्रद्धालु आसपास के भक्तों ने विशेष सहयोग प्रदान किया है। इस मार्ग से जानेवाले प्रकृति प्रेमी यात्रियों को एकवार इस पर्वत का दशन अवश्य कर लेना चाहिये। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य वस्तुतः दशनीय है। पर्वत तो पवित्र है ही। मार्च माह में सम्पन्न इसके प्रतिष्ठा कार्य में भी सम्मिलित रहा। उत्सव धूमधाम से बहुत सुन्दर सम्पन्न हुआ था।

### क्या श्रीस्तम्भ केवल श्वेताम्बर तीर्थ है ?

ं लेखक-श्रीयुत बान रामचन्द्र जैन

पं० नाथ्राम जी प्रेमी तथा प्रो० हीरालाल जी ने अपने लेख "हमारे तीर्थ च्रेत्र" की भूमिका जिखते हुए जिखा है कि "कजोधी" "आवू" तथा "स्तम्भ" आदि तीर्थ हैं, जिन्हें दिगम्बर सम्प्रदाय नहीं मानता और न दि० साहित्य में इनका कोई उल्लेख मिलता है।

परनतु खोज बीन करने पर पता चलता है कि ये वातं ठीक नहीं, क्योंकि इन तीनों ही तीर्थों को श्वे० सम्प्रदाय की तरह ही दिगम्बर सम्प्रदाय बरायर से ही पूजता चला आ रहा है। इसमें फलों घी तथा आ बू तो राजस्थान प्रांत के ऐसे हिस्से में स्थित हैं जहाँ श्वे० सम्प्रदाय का जोर ज्यादा है तथा श्री स्तम्भ तो सौराष्ट्र देश में स्थित हैं जो श्वे० सम्प्रदाय का गढ़ ही है।

जहाँ जैनियों का जोर कम रहा है वहाँ के अनेक तीर्थ वेष्णवों के कब्जे में चले गये हैं। इसके एक नहीं अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। तब इसमें आश्चर्य ही क्या; एक ही जाति के दो फिरके एक दूसरे के मन्दिरों पर कब्जा न जमा लेकें। इस काम में हमारे श्वे० भाई बहुत होशियार होते हैं। इसका प्रत्यत्त प्रभाण धुलेव के दिगम्बर जैन चेत्र केशरिया नाथ से भी मिन सकता है। अब इस श्री स्तम्भ चेत्र के ऊपर विचार करते हैं तथा आबू और फजोधी के बारे में अगले अङ्क में विचार प्रकट किये जायँगे।

श्री स्तम्भ तांथे को स्वे० सम्प्रदाय वात भगवान पार्श्वनाथ से सम्बद्ध एक अतिशय जोत्र मानते हैं। श्रीर दि० समाज इस तांथे को विल्कुल भून चुका है। यहां के दिगम्बर सम्प्रदाय के सिन्द्र या तो स्वे० सम्प्रदाय वालों ने अपनी श्राम्नाय में परिणत कर दिये हैं श्रथवा धराशायी हां गये हैं। लेकिन यह बात सिद्ध है कि वहाँ पर भगवान श्रादिनाथ का दिगम्बर जैन मन्दिर (= वीं शदी तक था। तथा १६ वीं शदी में ईडर तथा सूरत गई। के भट्टारकों द्वारा वहाँ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी हुई थी।

सूरत में खापिटया चकला मुहल्ले क थी बड़े दि० जैन मन्दिर में पद्मावती की पाषाण की खडगासन प्रतिमा है, जिस पर इस आशय का एक शिला लेख है:—

सं० १५४४ वर्षे वैशाल सुदी ३ सोमे ॥ श्री मूलमंघे सरस्वती गच्छे बलात्कार-गणे महारक श्री विद्यानंदी देवः तत्रहे महारकमित्रभूपणः ॥ श्री स्तम्भ तीर्थे ॥ हुँबड़ ज्ञातीय श्रेष्ठी चांपा भाषी रूपिणी तत्पुत्री आर्जिका रत्न सिरी चुल्लिका जिनमती श्री विद्यानंदी दीचिता आर्जिका कल्याण सिरो ॥ श्रश्रोत का हि ज्ञाती साह देवा भाषी नारिगंदे पुत्री जिनमती करापित। प्रणमित श्रीपार्श्वम् । इस लेख से साफ साफ माल्म पड़ता है कि श्रीस्तम्भ तीर्थ पर सं० १५४४ में स्रित गड़ी वे मृलसंघीय महारक मिल्लभूषण तथा आर्तिका जिनमती तथा कल्याणश्री के उपदेश से अप्रवाल यंशी साह देवा ने इस पद्मावती की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई थी।

स्रत के उसी मन्दर में एक चौबीस पट्ट भी है, जिसकी भी प्रतिष्ठा संवत् १४४४ के वैसाख सुदी ३ सोमवार को ईड़र के सूजसंघीय सहारक श्री सुवन कीर्त्ति के शिष्य भट्टारक ज्ञान भूपण जी द्वारा हुँबड़ वंशी साह रामा ने कराई थी। लेख इस सुवायिक हैं:—

सम्बन् १६४४ वर्षे वैसाख सुदी ३ संमि ॥ श्री मृतसंघे भट्टारक श्री भुवनकीत्ति तत्पट्टे भट्टारक श्री ज्ञानभूपण गुरु अपदेशान हुँ बड़ साह रामा भाषी कर्मी सुत कर्णा-भाषी हासी सुन माना ऐते नित्यं प्रणम्य श्री महाबीर जिनम् ॥

यद्यपि इन दोनों प्रनिमाओं की प्रतिष्ठा भिन्न न सहारकों ने कराई है, परन्तु पहले बहुधा ऐसा होता था। किसी भी पंचकल्या एक प्रतिष्ठा के अवसर पर कई विद्वान सुनियों तथा भट्टारकों का समागम हो जाता था तथा वे अपने २ भक्त श्रावक को उपदेश तथा उत्साहित करके नयी प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करा देते थे।

करमसद के भट्टारकीय मिन्दर में एक गुटका है, जिसमें सिद्ध श्रादि १० भक्तियाँ तथा विविध प्रतिष्ठा विधि श्रादि हैं। यह गुटका २०६ पत्रों का है। इसे सं० १७४३ चैत्र सुदी १४ रविवार के दिन गोपीपुरा सूरत के भट्टारक सुरेन्द्रकीर्त्त जी ने श्रपने खास पढ़ने के लिये श्रीस्तम्भपुर के श्री श्रादिनाथ भगवान के मिन्दर में लिखवाया था। सूरत से यह गुटका करमसद केंसे गया, इसका कारण यह था कि सं० १७६० में भट्टारक सुरेन्द्र कीर्ति जी की मृत्यु के पश्चात् सूरत गही पर बैठने के लिये भट्टारक जी के दो चेतों में मगड़ा हुआ। पीछे बड़े चेते भट्टारक बिजयकीर्त्त जी तो सूरत गही पर बैठे तथा छोटं चेने भट्टारक सकलकीर्त्त जी करमसद की गदी पर बैठे। श्रीर शायद उसी समय वह गुटका सूरत से करमसद चला गया। भट्टारक सकलकीर्त्त जी बड़े विद्वान तथा मंत्र शाम्त्र के ज्ञात थे। सूरत का नवाब इनका बड़ा मक्त था। इन्हीं भट्टारक जी ने सूरत के श्री चिन्तामणि पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवा कर प्रतिष्ठा करायी थी।

इन सब बातों से पता चलता है कि १८ वीं शदी तक दिगम्बर सम्प्रदाय बाले तथा इनके भट्टारक श्रीस्तम्भतीर्थ की यात्रा के लिये जाया करते थे तथा वहाँ रह कर शास्त्र रचना वगैरह किया करते थे। लेकिन पीछे किस कारण से दिगम्बरियों ने इस जेत्र की वन्दना छोड़ दी, सो अन्धकार में है। लेकिन यह बात अवश्य हुई कि पिछले भट्टारक लोग बड़े शिथिलाचारी हो गये थे दथा अपना समय धार्मिक काठ्यों में न व्यतीत करके आमोद प्रमोद में बिताया करते थे। जब गुरुओं का यह हाल रहा तो उनके भक्त आब हों का तो पूछना ही क्या ? और इस तीर्थ को भूल जाने का एक सबसे बड़ा कारण यही था। मौका पाकर श्वे० सम्प्रदाय वालों ने हमारे मन्दिर आदि पर कडजा कर लिया

आशा है कि विद्वान लोग इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। खास कर सौराष्ट्र प्रान्त में रहने वाले विद्वानों को इस चेत्र पर जाकर पूर्ग पूरी खोज बीन करनी चाहिये, जिससे कि इस भूले हुए चेत्र का उद्घार हो सके।

とのなると

## मेमयरत्नमाला की टीकाएँ

ं ले०--श्रीयुन पं० नेमिचन्द्र शास्त्री, ज्योतिषाचार्य आरा

जैन न्यायशास्त्र में प्रमेयरतमाला का महत्वपूर्ण स्थान है। श्राचार्य माधिक्यनन्दी ने 'परीच्चामुखन्' में गागर में सागर धर देने की कहायत चिरतार्थ की है। इस सूत्र प्रन्थ पर श्रयायिष श्रनेक टीकाएँ लिखी गयी हैं। यशस्त्री नार्किक श्रान्तवीय ने प्रमेयकमलमार्चिष्ड श्रादि प्रन्थों का सार लेकर 'परीच्चामुखन' पर प्रमेयरतमाला नामक टोका लिखी है; इस टीका पर अवस्थवलगीना गदी के प्रदासीशों ने कई टीकाएँ लिखी हैं, जो स्वतन्त्र ग्रन्थ बन गयी हैं। इन समस्त टीकाग्रों का रचनाकाल (६ वीं शती से १८ वीं शां। तक माना गया है।

प्रमेय-त्नमाज्ञा में प्रभाग, प्रमेय का विस्तृत विवेचन हैं। प्रमेयकमलमार्चण्ड जैसे गम्भीर प्रत्यों के अध्ययन के लिए जिनके पास समय और शक्ति नहीं है, वे इस लघुप्रत्य के अध्ययन से जैन त्याय के तथ्यों को अवगत कर सकते हैं। इस प्रत्य में छः उद्देश्य हैं। प्रथम उद्देश्य में प्रमाण का स्वरूग, उसकी निद्धिता, उत्यक्ति, श्रांत एव प्रमाणता प्रभृति का निरूपण अन्यमतों के निराकरणपूर्वक किया गया है। इस रचना की शैली तार्किक है, मीमांमात्मक विवेचनरद्धित द्वारा पूर्वाचायों के सद्धान्तों का समर्थन किया है। जैन त्याय के व्यवस्थापक श्राचार्य अकलंकदेव द्वारा अतिपादित स्वार्थव्यवस्थायक ज्ञान को ही प्रमाण सिद्ध किया है। यह ज्ञान प्रदीप की तर्य स्वपर प्रकाशक है, अपने आप प्रत्यवरूप से भासित होता है और अन्य घटारादि पदार्थों को अतिभासित करता है।

दूसरे परिच्छेद में प्रमाणों का वर्णीकरण किया गया है। मूलता प्रमाण के दो मेद हैं—
परयद्ग श्रीर परोद्धा। प्रताह्मज न इन्द्रिय निर्णेद्ध विशिष्ट शातम शक्ति से उत्ताह होता है श्रीर
परोद्धशान ज्ञानरणीयकर्म के द्ध्योगराम होने पर विपयेन्द्रिय स्वागत से। यो तो श्रात्मणिक
दोनों ही प्रकार के शानों को उत्तांत्त में सहायक है, पर परोद्धा में इन्द्रियों की सहायता श्रपेद्धित
है श्रीर भन्यद्ध में नहीं। श्राचार्य श्रमन्तदीर्य ने इन दिनोप परिच्छेद में "प्रत्यद्धिनरभेदात्"
सूत्र क व्याख्या में प्रत्यद्धिक प्रम खावादी चार्चाक के प्रति श्रमुमान की निद्धि प्रत्यद्ध श्रीर श्रमुमान
प्रमाणवादी बीख के प्रति प्रत्यभिश्चन की सिद्धिः तीन प्रमाणवादी सांख्य के प्रति तर्क की निद्धि
एवं दो प्रमाखवादी वैशेषिक, चार प्रमाखवादी नैयायिक श्रीर श्रः प्रमाखवादी से मान्सक के प्रति
स्मृति तथा प्रत्यभिश्चन की सिद्धि कर प्रत्यद्ध श्रीर ररोद्ध प्रमाखवादी की स्थापना की है।

विशादक्कान की प्रत्यक्त कहा है। प्रत्यक्त के मांज्यानहारिक ग्रीर पार गर्धिक ये दो भेद हैं। इन्द्रिय श्रीर मन के निमित्त से जो एक देश विशादका ! होता है, उसे मांज्यावहारिक ! श्रीर

+576

१ समीचीनः प्रवृत्तिनिवृत्ति रूपो व्यवहारः तत्र अवं सांच्यावहारिकम् । भू १: किंभूतमिन्द्रि-यानिन्द्रियनिमित्तम् । इन्द्रियं चक्षुतिदः, अनिन्द्रियं भनः ते निमित्तं कारणं यस्य ।

इन्द्रियों के साहाय्य विना केवल श्रात्मा से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे पारमार्थिक या मुख्य प्रत्यच्च माना है। सांव्यावहारिक प्रत्यच्च के श्रन्तर्गत मितज्ञान के श्रवप्रह, ईहा, श्रवाय श्रीर धारणा ये नार भेद हैं। श्रव्याह के दो भेद हैं—व्यव्जनावग्रह श्रीर श्रयांतग्रह। व्यव्जनावग्रह चचु श्रीर मन से नहीं होता; श्रतः व्यव्जनावग्रह की उत्पत्ति स्पर्शन, रसना, घाण श्रीर श्रोत्र हन चार इन्द्रियों से होती है। व्यव्जनावग्रह जहाँ होता है, वहाँ ईहादि श्रन्य तीन ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। प्रत्येक इन्द्रियज्ञान बहु, श्रवहु, बहुविष, एकविष्ठ, ज्ञिप, श्रविष्ठ, श्रानस्त, निस्त, उक्त, श्रवक्त, ध्रुव श्रीर श्रप्रुव इन बारह ध्रकार के विषयों को ग्रहण करता है, श्रतः व्यव्जनावग्रह के कुत्त ४८ मेद हुए। श्रयांवग्रह के साथ ईहादि ज्ञान होते हैं, श्रतः इनके ४८ ६८ १८ = २८८ मेद हुए। समस्त मितज्ञान के २८६ मे ४८ = ३३६ भेद हुए। इस परिच्छेद में ज्ञान मीमांसा के साथ ताद्रुप्य, तदुत्यत्ति श्रीर तद्यवग्रमाय का निराकरण कर योग्यता—च्योपश्रम शक्ति को ही ज्ञान व्यवस्था में कारण माना है।

इस परिच्छेद के अन्तिमस्त्र में सर्वज्ञनिद्धि, ईश्वरस्िटकच्वित्वानगकरण तथा ब्रह्माद्वेत का निराकरण पुष्ट प्रमाण और तकों के ब्राधार पर किया गया है।

तृतीय परिच्छेद में परांच्छान के भेद—स्मृतं, प्रत्यभिज्ञानं, तर्कं, छनुमान और छागम की परिभाषाएँ परमत निराकरण पूर्वक दो गयी हैं। हेतु की व्यवस्था बतलाते हुए बैरूष्य—पञ्चथमित्व, सपच्चक्त्व और विषच्च से व्यावृत्तित्व तथा नैयायिकाभिमत पञ्चरूष्य का खराइन किया गया है। स्वार्थानुमान, परार्थानुमान के लच्चणों के पश्चात् उपज्ञिच और अनुप्ताब्धक्य हेतुओं के भेद प्रभेदों का स्वस्तार वर्णन है। अन्त में आगम का लच्चण निर्धारित करते हुए बेद के अपीह्येयत्व और शब्द के नित्यत्व की मुन्दर विवेचना की है। यह प्रकरण दार्शनिकों के लिए मनोरजक और ज्ञानवर्द्धक है। इसी प्रकरण में बीद्धागिमत अन्यापेष्ट का भी खराइन किया है।

चतुर्थपरिच्छेद के श्रारम्भ में सामान्यविशेषात्मक पदार्थ को मिद्ध करते हुए बीद्धाभिमत निरपेक्षिशोष, श्रीर संस्थाभिमत निरपेक्ष सामान्य का श्रानेक तर्क श्रीर युक्तियो द्वारा खण्डन किया है। इस प्रकरण में सांस्थाभिमत मुण्डि के श्रारम्भ श्रीर प्रलय की प्रक्रिया का दिख्यान भी कराया गया है। इसी सूत्र की व्यास्था में समस्त वस्तुश्रों को श्रानेकान्तात्मक सिद्ध करते हुए श्रानेकान्तात्मक वस्तुव्यवस्था में पर प्रदत्त विरोध, वैयधिकरण, श्रानवस्था, सकर, व्यतिकर, संशय, श्राप्तिवर्धिक श्रीमाय इन श्राठ दोधों का परिद्धार घर वास्तिक वस्तु व्यवस्था सिद्ध की है। सामान्य के तिर्यक श्रीर कर्ष्य एवं विशेष के पर्याय श्रीर व्यतिरेक भेदों का लक्ष्य व्यस्तं च कारणमस्युपगन्तव्यम् । इन्द्रियप्राधान्याद्विन्द्रयवक्षाधानादुपजातिमन्द्रियप्रस्थक्षम, श्रीनिद्धयाद्विशाद्यप्रजायमानमनिद्धयप्रस्थक्षम, श्रीयरस्वमात्वा प्रव १४

सहित विवेचन किया है। इस अनेकान्त हान्ट द्वारा एकान्तों की पारस्रिक वादलीला का अन्त आचार्य ने बड़े सुन्दर ढंग से किया है। समस्त विरोधों का समाधान एवं पूरे सत्य का दर्शन अनेकान्तवाद की भूमिका पर ही संभन्न है। यद्या यह विचारसरणी अनन्तवीर्य की नयी नहीं है, आचार्य अकलंक, समन्तमद्र और प्रभाचन्द्र जैसे तार्किकों का अनुकरणमात्र है, तो भी योड़े में तथ्यांश का दर्शन करा देना ही इनकी मीलिकता है।

पाँचवें परिच्छेद में प्रमाण का कल श्रीर उसके भिन्नाभिन्नत्व का विश्लेषण किया है। छुटवें परिच्छेद में प्रमाणाभास, हेत्वाभास, नय, नयाभास श्रादि का विवेचन है। हेत्वाभास संख्याविषयक जो श्रानेक परम्पराएँ प्रचलित हैं, उन सबकी मीमान्सा इस प्रकरण में मुख्यरूप से की गयी है। इसी परिच्छेद में श्रात्मा का व्यापकत्व श्रीर श्राणुपरिमाणाधिकरणत्व का भी खरडन कर शरीर प्रमाण श्रात्मा को सिद्ध किया है।

टीकाएँ: -- प्रमेयरत्नमाला की अवतक छः सात टीकाएँ उपलब्ध हैं। इनमें निम्न टीकाएँ विशेष महत्वपूर्ण हैं। इनमें विषयनिरूपण स्वतन्त्ररूप से किया है तथा दार्शनिक तथ्यों की मीमान्सा प्रमेयरत्नमाला के त्रेत्र में रहकर भी सुम्पष्ट और विम्तृतरूप से की है। (१) अर्थ-प्रकाशिका (२) न्यायमणिदीपिका (३) प्रमेयकिएठका (४) प्रमेयरत्नमालालंकार (५) प्रमेयविवृत्ति और (६) प्रमेयरत्नमालालघुत्रति।

अर्थप्रकाशिकाः — इस टीका के रचिता पंडिताचार्य चारकीर्ति हैं। यह अवण्वेलगोला के पहाधीशों का उपाधि नाम रहा है। अतः निश्चित प्रमाण के अभाव में इस टीका का समय निर्धारण करना कठिन है। परन्तु इस टीका में सम्बन्धादित्रय का विवेचन करते हुए स्वमं प्रन्थकर्ता ने लिखा है—

"तभ्यते एव विषयत्वं नाम शास्त्रज्ञन्यवोधविषयत्वसिति । अत्र वक्तव्यांशः न्यायमणिदीपिकाप्रकाशे एतत्स्तृत्वयाख्यायां च विस्तरेणास्माभिरभिद्दितो वेदित्वयः" । इससे स्पष्ट है कि न्यायमणिदीपिका टीका भी इन्हीं पण्डिताचार्य की है। A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras में न्यायमणिदीपिका की प्रशस्ति देते हुए संपादक ने लिखा है—

"The transcription of this manuscript is said to have been completed by Janardan-Vijaya of Vasistha gotra and pupil of Carukirti Panditacarya on monday the 1st of the bright half of the month A rani in the year Plave in the Salivahana year 1763"

१ अर्थप्रकाशिका ९ वें पृष्ठ का पूर्वार्थ

२ DCSM युन्ड ३९७६

श्चर्यात् इस टीका को शक संवत् १७६३ में वैशाख शुक्का प्रतिपदा सोमवार को प्लव नामक संवत् में पंडिताचार्य चारकीत्तं के शिष्य विशष्टगोत्रीय जनार्दन विजय ने पूर्ण किया। इससे स्पष्ट है कि न्यायमिश्वदीयिका का आरम्भ भी पंडिताचार्य चारकीर्त्त ने ही किया था, पर वे किसी कारण से इसकी समाति नहीं कर सके, आतः इसे उनके शिष्य जनार्दन विजय ने समात किया। अर्थप्रकाशिका में भी स्वयं प्रन्थकर्त्ता ने न्यायमिश्वदीयिका की बात ऊपर कही है, आतएव उक्त टीका का रचनाकाल शक संवत् की १० वीं शती है। मालूम होता है कि न्याय-मिश्वदीयिका अर्थप्रकाशिका से पहले लिखी गयी थी, पर समाति उसकी पीछे हुई।

श्रीली श्रीर भाषा— अर्थप्रकाशिका टीका की शैली में जहाँ-तहाँ नव्यन्याय पदि का आश्रय लिया गया है। यथा— "अनुवादो नाम अज न निष्ठप्रकारताशालिकोनजनकशब्द-प्रयोगः"। "प्रतिश्वा हि स्वकर्त्तव्यत्वप्रकारकवीधजनकशब्दप्रयोगस्या। यथा मया इदं कियते हित प्रतिशायां निक्तलख्यां वर्तते। स्वं वक्तृपुरुषः तत्कर्त्तव्यत्वं कर्तृविषयतः तत्प्रकारको यो बोधः मया क्रियते हित वाक्यजन्यमन्तिष्ठकृतिविषयाभिन्तमिद्मित्याकारको बोधः। ताहशकोधे हि स्वकर्त्तव्यत्वं हि प्रकारः"। विषय का स्वष्टोकरण इतने अब्छे ढंग से किया है, जिससे मूल विषय को सम्भने में बड़ी सरलता होती है। बीच-बीच में पूर्वपचों को स्वष्ट करने के लिए मीमानसाश्लोकवार्त्तिक, सांस्यकारिका, न्यायस्त्र, छानदोग्योपनिषद्, प्रमाण्डंग्रह प्रभृति ग्रन्थों के उद्धरण भी दिये हैं। निरूपण शैली एक अध्यापक के पाठन के तुल्य है। विषय का प्रवेश हृत्य में सीधे और तीक्ष्यक्ष से होता है। उदाहरणार्थ— 'प्रदीपवत्' स्त्र की व्यास्या उद्धृत की जाती है। पाठक देखेंगे कि टीकाकार ने अपने शब्दों में एक सुयोग्य व्युत्यन्त अध्यापक के समान विषय का स्वर्शकरण किया है। पाठकों की सारी कठिनाइयाँ, जो प्रमेयश्वमाला के अध्ययन में उत्पन्न होती थीं, दूर हो जाती हैं।

"यथा प्रदीपस्य प्रत्यक्तां विना तत्प्रतिभाषितस्यार्थस्य प्रत्यक्ता न घटते, तद्वत् ज्ञानस्य प्रत्यक्तां विज्ञानविषयीभूतार्थस्य प्रत्यक्ता न घटत इति भावः । अत्र स्वन्यवषायात्मकत्वसमर्थक- प्रकरणोपसंहारे प्रदीपदृष्टान्तं वदतो आचार्यस्यायमाश्ययो लभ्यते । ज्ञानं स्वतः प्रकाशकत्वाभाववत् प्रमेयत्वात्, घटादिवदिति नैष्यायिकाः । तदसत् तदीयपद्धस्य प्रत्यक्षानुमानवाधितत्त्वात् । तथा च प्रयोगः ज्ञानं स्वविषयीकरणे स्वभिन्नस्वस्वजातीयपदार्थान्तरानपेक् प्रत्यक्षविषयीभूतपदार्थसम्वतगुण्यत्वे सितं अद्यद्धस्यस्कारिविशिष्टकारण्त्वात् । प्रदीपनिष्ठभासुराकारवत्, यथा प्रदीपनिष्ठमासुराकारः प्रत्यक्षविषयीभूतो योऽर्थः प्रदीपादिकपः तद्गुणोऽपि भवति । अद्वर्ष्टरूपसहकारिविशिष्टकरणामपि भवतीति कृत्वा स्वावभासने स्वस्वजातीयपदार्थान्तरं स्वभिन्नदीपादिकं नापेक्ते । तद्वत्

१ पू० ३३

र द० पु० पू० ३ उ. ४ पू०

श्चानमपि प्रत्यस्विषयीभृतो योऽर्थः तद्गुखोऽपि भवति, श्रहण्टानुयायिकरखं च भवति । स्वावभासने स्वातिरिक्तः स्वस्वातीयार्थान्तरंनापेस्तते इति"।

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि शैली श्राशुवीवगम्य है। जिज्ञास योडे अम से ही प्रमेयरस्नमाला के ह्य की श्रवगत कर सकता है। इसके श्रातिरक्त व्यास्या में श्रालंकारों श्रीर ध्वन्ययों का भी प्रयोग किया है, जिससे शैली में सरसता श्रा गयी है। श्रारम्भ में मंगलाचरण के श्लोकों की व्यास्या करते हुए ''नतामरेति श्रास्मन् श्लोके बृत्यनुप्रासशब्दालंकारः। रेकादिवर्णानामावृत्तेः। एकद्वयादिवर्णानामावृत्तौ बृत्यनुप्रासय श्रामहितत्वात् । तदुक्तं—एकद्विग्रमुखावर्णाः व्यवधानेन यत्र वे श्रावर्तन्ते तदा तत्र वृत्यनुप्रास इध्यते ''इतिपदार्थ हेतुकं काव्यिलगमर्थालंकारः। हेतोवाक्यपदार्थ-त्वेकाव्यिलङ्गमुदाहृतम् इति लज्ञ्यात्। श्रकलंकेति—श्रत्र कारकालंकारः। वचित श्रम्भोथित्वस्य-रूपणात्, उपमानोपमेययोरभेदकथनं हि रूपकम्'' ।

मापा सरल श्रीर प्रवाह युक्त है। न्याय जैसे कठित विषय को सरल संस्कृत में समभाने का स्नायास प्रशंसनीय है। समस्यन्त प्रयोगों का प्रायः श्रमाव है। टीकाकार ने विषय को बलपूर्वक लादने का प्रयास नहीं किया है, बल्कि सुगमरीति से पाठकों के स्नन्तः करण में प्रविष्ट कराने की चेष्टा की है। जैसा प्रायः देखा जाता है कि कति य टीकाकार विषय को इतना उल्लेक्षा देते हैं कि मूल प्रन्य समभ में स्नाजाय, पर टीका नहीं स्नाती। परन्तु इस श्रपवाद से यह टीका रहित है। प्रत्येक कठिन विषय को स्पष्ट किया गया है। प्रसादगुण युक्त भाषा शैली पाठकों का ध्यान सहज ही श्रपनी श्रोर साकूष्ट कर लेती है।

विषय विवेचन यों तो प्रमेयरत्माला में निरूपित विषयों की विवेचना ही इसमें की गयी है तथा उन्हीं विषयों का स्पष्टीकरण है, परन्तु तो भी इसमें कित्रय नवीन वातों का समावेश टीकाकार ने किया है। इस टीका में स्वतन्त्ररूप से उपन्यस्त विषयों में शून्याद्वेत, तत्त्रोपप्लव, प्रमाणसम्प्लव, हेत्वाभासों का विस्तृत विवेचन प्रभृति हैं। जिन सूत्रों की व्याख्या प्रमेयरत्नमालाकार ने संबोप श्रीर श्रस्वण्टरूप से की है, उन सूत्रों की व्याख्या इस टीका में स्पष्ट श्रीर विस्तृत है। प्रमेयरत्नमाला में श्रन्यापोह का विषय कुछ क्लिष्ट है जिससे सर्वशाधारण उसे हृदयंगम नहीं कर पाते; परन्तु इस टीका में इस विषय को इतने सरल श्रीर सीधे ढंग से रखा है, जिससे एक साधारण न्याय का विद्यार्थी भी इसे समभ सकता है। यद्यपि विषय निरूपण में जहीं तहीं नव्यन्याय पद्धत्ति को श्रपनाया है, तो भी विषय को दुष्ट नहीं होने दिया है। श्रनेकान्तात्मक वस्तु की सिद्धि में नवीन श्रनुमानों का भी प्रयोग किया है तथा विस्तारपूर्वक उदाहरण देकर इस

१ इं पु १० १० १८, २९

२ ड० ५० ५० १

३ उ० प्र० प्र० २

विषय को समस्ताया है। ग्रन्यमतावलिक्यों ने जो ग्रनेकान्त में श्राठ दूषण दिये हैं, उनका निराकरण भी बड़ी हदता श्रीर प्रौदता के साथ किया है। उत्याद-विनाश-श्रीश्यात्मक वस्तु की साधना कर ईश्वर के नित्यज्ञान का निराकरण किया है तथा सिद्ध किया है कि समस्त वस्तु भी वास्तविक स्थित त्रयात्मक हिन्द से देखने पर ही ग्रवगत हो सकती है। संसार में प्रतिच्चण जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका मूल कारण वस्तु स्वभाव है। द्रव्यहिन्द से वस्तु नित्य है श्रीर पर्यायहिन्द से श्रीनत्य।

ग्रन्थ परिमाण — इस टीका में कुल २४६ पृष्ठ हैं, प्रतिपृष्ठ ११ पंक्तियाँ स्रोर प्रतिपंक्ति १८ स्रचर हैं। पृष्ठ की लम्बाई आ। इंच स्रोर चौकाई ६॥ इंच है। इस टीका की स्रन्तिम प्रशस्ति निम्न प्रकार है।

"स्वस्तिश्रीमत्मुरामुरवृत्द्वन्दितपाद्पाथोजश्रीमन्नेमीश्वरसमुत्पत्तिपवित्रीकृतगौतम-गोत्रसमुद्भूताह्तिद्विजश्रीब्रह्मसूरिशास्त्रितनुजश्रीमहोर्बेलिजिनदासशास्त्रिणामन्तेवासिना मेरुगिरिगोत्रोत्पन्न वि० विजयवन्द्राभिषेन जैनक्तित्रेयेण लेखीति। भद्रं भूयान्। श्री श्री० श्री० श्री०"

न्याय मिश्चिदीपिका—इस टीका के रचिवता पंडिताचार्य चारुकीर्तिजी ही हैं; इसका उल्लेख अर्थप्रकाशिका में स्वयं ही ब्राचार्य ने किया हैं। यग्रपि प्रशस्तिसंग्रह में श्री पं॰ के॰ सुजबली शास्त्री ने इसके रचिवता का नाम अजितसेनाचार्य ने लिखा। है, और अपने इस कथन का समर्थन Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the Central Provinces and Berar by R. B. Hiralal B. B. (Appendices) से किया है। पर इस कथन में कोई सबल युक्ति नहीं है; अतः पूर्विक प्रमाणों के आधार पर इसके आरम्भ करनेवाले पंडिताचार्य चारुकीर्ति और समापि करनेवाले उनके शिष्य जनार्दन विजय हैं। इस टीका की समाप्ति शक संवत् १७६३ में हुई है।

शैली और भाषा—इस टीका की शैली समस्यन्त है तथा भीढ़ गद्यात्मक है। रचयिता ने भाषा सम्बन्धी पाधिद्धत्य का प्रदर्शन सर्वत्र किया है। विषय निरूपण की श्रपेद्धा श्रेष्ठ गद्यशैली में उल्लाभने का श्रायास श्रिष्ठिक है। श्रारम्भ में ही संस्कृत की छटा दिखलाते हुए कहा है— "इह हि खलु सकलकलक्ष विकलके वलाव को कनविमल लोचन लोकित लोक परमगुक्वीर जिनेश्वरक चिरमुख सरसी कहस मुखन सरस्वती सरसान वरत स्मरणाव लोक नसल लापदत्त चित्तवृत्तिः सकल राजा धिराज परमेश्वरस्य हिमशीतलस्य महाराजस्य महार्थानमध्ये निष्ठुरक प्रवाद सौष्ठव दुष्ट सौगतान् च दुल घटवा- दादिप टिष्ठतयातार। देवता धिष्ठत दुर्घट पटवाद विजयेन विघट्य तेन राजा सम्येरसभा सदैशच परिप्राप्त जयप्रशस्तिः सकल तार्किक चूडा मिणामरी चिमेच कित कचिरक चिरक चिरक चिरक वर्ष मान चरण नरवरो

१ प्रशस्ति संप्रह - जैन-सिद्धान्त-भवन ग्रारा, ए० १--- ३

भगवान् महाकलक्कदेवो विश्वविद्वनमण्डलहृदयाह्वादियुक्तिशास्त्रेण नगत्यहर्मंप्रभावमबब्तमाम् ।"

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि इम टीका में पूर्णतया पाण्डत्य प्रदर्शित किया है। विवेचन करते हुए बीच-बीच में प्रश्नोत्तर शैली का भी श्रालम्बन लिया गया है। परिभाषाश्चों का स्पष्टीकरण भी उलमें हुए ढंग से किया है। शब्दजाल इतना श्रिषक है, जिससे वास्तविक विषय छिप-सा गया है। श्रार्थप्रकाशिका की शैली से इसकी शैली बिल्कुल भिनन है। यद्यपि श्रालंकार ध्वन्यथों का प्रयोग दोनों में समानरूप से हुश्रा है। श्रालंकारिक पाण्डित्य दिखलाते हुए लिखा है— 'परोद्यामुखमादर्शमितिरूपकालंकारेणालंकतत्वात्तमलङ्कारं तदेवं रूपयतीत्येननाभि-ध्यज्य उपमैव तिरोभृतभेदारूपकमिष्यत इति रूपकालङ्कारलद्यास्वय् भावस्तद्वलङ्कारितरे। हितामुपमां दर्शयिति''।

भाषा प्रौद और परिमार्जित है। न्यायशास्त्र में भी काव्यशास्त्र का त्रानन्द पात होता है। कई स्थानों पर तो गद्य में उत्प्रेचा, उपमा, रूपक और काव्यलिंग त्रालंकारों की काजी लगा दी है। ऐसा मालुम होता है कि टीकाकार यह भूल ही गया है कि उसे प्रमेयरत्नमाला का सम्ब्रीकरण करना है, अतः अनेक स्थानों पर व्यर्थ के पाणिडत्य प्रदर्शन में समय लगाया है।

विषय विवेचन—विषय विवेचन की दृष्टि से दो चार स्थलों पर विशेषता पायी जाती है। इस पीनकाय पुस्तक में प्रमाण और प्रामाण्य, उत्पत्ति और क्रित, अर्थापत्ति और अनुमान, उपमान और प्रत्यिभिष्ठान, आदि के अन्तरों का अच्छा स्पष्टीकरण किया है। विषयों के विश्लेषण के लिए जैनागम के प्रमाण स्थान-स्थान पर उद्धत किये गये हैं। बन्ध व्यवस्था का निरूपण करते हुए बताया है—"जहण वज्जे इत्युक्तत्वात् तेनैकगुणस्य स्निग्वस्यरूक्षस्य वाणीः परेण स्निग्धरूक्षण वैकगुणेन द्वित्रसंखेयासंखेयानन्तगुणेन वाणुना बन्धो नास्ति। तथा द्वयादिभिर्पि परमाणुभिर्द्वयादि गुणेरेकगुणेश्च न बन्धः। ततो जधन्यवर्जानामिवमेवद्विगुणादिकानामेवदुल्य-जातीयानां चेति बन्धः। तद्यथा दिगुणास्निग्धर्म प्राप्तिकगुणस्नग्धेन वा नास्ति सम्बन्धः। चतुर्गुणस्निग्धेनत्वस्ति सम्बन्धः। तस्यैव पुनर्दिगुणस्निग्धस्य पंचगुणस्निग्धेन वा नास्ति सम्बन्धः। चतुर्गुणस्निग्धेनत्वस्ति सम्बन्धः। तस्यैव पुनर्दिगुणस्निग्धस्य पंचगुणस्निग्धेन व्यवस्थादिलेथासंखेयानन्तगुणस्नग्धेन च वन्धो नास्ति। एवं त्रिगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन वन्धिः पूर्वोत्तरेर्नं भवति" । आदि—

इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक विषय को पर्याप्त विस्तार दिया गया है। परमतों का निराकरण भी दृढता श्रौर पुष्ट तकों से किया है।

प्रिमाणा—इस मन्य में ३३० पत्र हैं, प्रतिपत्र एक स्रोर १० पंक्तियों हैं स्रोर प्रतिपंक्ति २८ स्रस्तर हैं।

१ न्यायमविदीपिका पत्र ११९---२३०

२ न्यायमश्चिदीपिका पत्र २ 📢

प्रमेयरत्नमालालंकार—इस टीका के रचियता पण्डिनाचार्य चावकीर्ति हैं। यह रचना श्रार्थप्रकाशिका टीका की पूर्ववर्ती मालूम होती है। अनुमानतः शक संवत् १७ वी शती में इसका प्रणयन हुआ है।

इस टीका की शैली नव्यन्याय पद्धति पर है। अवच्छेदक, अवच्छिन्न, तन्निष्ठता आदि शब्दों का प्रयोग स्थल-स्थल पर हुआ है। शैलो स्वच्छ, प्रौढ़ और परिमार्जित है। नव्यन्याय पद्धति पर ब्रह्माद्धैतवादी का पूर्वपक्ष स्थापित करते हुए लिखा है—''ब्रह्माद्धैतवादिनस्तु—सत्तारूपं ब्रह्मीव सर्वश्वाद्धातकारि सर्वावच्छिन्न चैतन्याभिन्नत्वात्। चैतन्यस्य घटादिशक्षात्कारित्वं हि घटावच्छिन्न चैतन्याभेद एव घटसाक्षात्कारकाले इन्द्रियदाम अन्तःकरखन्न चेदान्याभेद एव घटावच्छिन्न चैतन्याभेद एक देशस्योपाध्योः भेदकत्वायोगात् ग्रह्मावच्छिन्नाकाशे घटावच्छिन्नाकाशे घटावच्छित्वाकाशे घटावच्छित्वाकाशे घटावच्छित्वाकाशे घटावच्छित्वाकाशे घटावच्छित्वाकाशे घटावच्छित्वाकाशे घटावच्छित्वाकाशे घटावच्छित्वाकाशे घटावच्छित

इससे स्वष्ट है कि इस टीका में नव्यन्याय की शैली पर विषय विवेचन किया गया है। विषय का स्वष्टीकरण जिलना भी संनव हुआ है, किया है।

विषय प्रमेखरत्नमाला का ही है, उसीमें थोड़ा विस्तार किया गया है।

परिमाशा—इस पुस्तक में कुल ३७६ पत्र हैं, प्रतिपत्र एक स्रोर ११ पक्तियाँ श्रीर प्रति पंक्ति १७-१८ स्राचर हैं।

प्रमियकियिठका — इस टीका के रचिता शान्तिवर्णी हैं। इसका रचनाकाल १६-१७ वीं शती के मध्य का है। प्रन्थ की रचनाशैली से प्रतीत होता है कि यह प्रमेयरत्नमाला पर आरम्भिक टीका है। यद्यवि विषय का स्पष्टीकरण पूर्ण का से नहीं हो पाया है, तो भी प्रकरणों के स्पष्टीकरण का आयास प्रशंसनीय है। रचःयता के सम्बन्ध में इस टीका से कुछ भी पता नहीं चलता है।

शैली और भाषा—इस टीका की भाषा सरल है। शैली परिष्कृत श्रीर स्वच्छ है। विषय को समभाने का प्रयास भी किया गया है। रचयिना ने स्वयं ही श्रानी टीका की प्रशंसा करते हुए लिखा है—

प्रमेयकिएठका जीयात्प्रसिद्धानेकसद्गुणा।
लसन्मार्त्तगढसाम्राज्ययौवराज्यस्यकिएठका।।
सनिष्कलङ्कां जनयन्तु तर्क वा बाधितकों मम तर्करत्ने।
केनानिशं ब्रह्मकृतः कलङ्कारचन्द्रस्य कि भूषणकारणं न॥

इससे स्पष्ट है कि इनकी टीका में तर्क, युक्तियाँ और प्रमाणों की बहुलता है। शैक्षी में प्रवाह और प्रसाद दोनों गुण है।

१ प्रमेयरजमाबाबंकार पत्र १३९

प्रमेयरत्नमाला में आगत विषयों का स्राप्टी करणा ही इस टीका में किया गया है। टीकाकार ने आपनी ओर से नवीन विषयों को उठाने का प्रयास नहीं किया है।

परिमाशा-इसमें कुल ३८ ५त्र हैं, प्रत्येक पत्र ८॥"४७" है।

प्रमेयरत्नमाला लघुवृत्ति - इस टीका के रचियता के सम्बन्ध में कुछ भी श्वात नहीं है। पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस टीका का रचनाकाल १७ वीं शती है।

शैली, माषा और विषय निरूपण की दृष्टि से भी इस टीका में नवीनता बहुत कम श्रंशों में दिखलायो पढ़ती है। प्रमेयरत्नमाला में श्राये हुए कठिन पदों का विश्लेषण भर कर दिया है। शैली स्वतन्त्र भाष्य या विवेचन की नहीं हैं, किन्तु टिप्पण त्मक है। पाठक जिन कठिन पदों को यथार्थरूप से हृदयंगम नहीं कर पाते हैं, उन पदों का स्पष्टीकरण किया है। नयी बातें इस टीका में नहीं मिलेगी।

प्रत्य समाप्त करते हुए परीक्षामुखसूत्र त्रौर प्रमेयग्रतमाला के रचना के कारणों पर प्रकाश डाला गया है।

> श्रीमान् वैजयनाम।भूदमण्गुणशालिनाम् । बद्रीवालवंशालीव्योम्निद्यमणिकृर्जित ॥ तदीयपत्नी भुवि विश्रुतासीन्नाणाम्बनामा गुणशीलधामा । यां रेवतीति प्रथिताम्बद्देति प्रभावतीति प्रवदन्ति सन्तः ॥ तस्मादभूद्विश्वजनीनवृत्तिद्दीनोम्बुवाहो भुवि हीरपाख्यः । स्वगोत्रविस्तारनयोऽशुमाली सम्यत्वरत्नाभरणार्विताङ्गः ॥ तस्योपरोधवशतो विशदोक्कीर्तर्माणिक्यनन्दिकृतशास्त्रमगाधबोधम् । स्पट्टीकृतं कतिपर्यर्ववन्तेहृद्दिर्वालप्रवाधकरमेतदनन्तवीर्यः॥

टोकाकार ने स्वयं ग्रापने सम्बन्ध में इतना ही लिखा है कि ग्रापार्य ग्राकलंक देव के वचनों का सारांश लेकर में विवृत्ति लिखता हूँ। ग्रन्थ में सूत्रों का व्याख्यान भी प्रमेयरत्नमाला के समान ही किया है। यद्यपि भाषा शैली में ग्रन्तर है तथा टीकाकार ने सूत्रार्थ को कुछ विस्तृत कर देने की चेण्टा की है। जिन सूत्रों का विशेषार्थ प्रमेयरत्नमालाकार ने नहीं लिखा है, उन सूत्रों का श्रार्थ इसमें भी छोड़ दिया गया है।

इन समस्त टीकाओं में अर्थ प्रकाशिका, न्यायमणि दीपिका और प्रमेयरत्नमालालंकार तो शीव प्रकाशित करने योग्य हैं। इन तीनों टीकाओं से जैन न्याय शास्त्र के जिल्लामुद्रों को विशेष लाम होगा। अन्छा हो कि तुलनात्मक टिप्पण देते हुए ध्रमेयरत्नमाला का एक सुन्दर संस्करण निकाला जाय। प्रकाशक संस्थाओं को इस स्रोर ध्यान देना चाहिये।

<sup>।</sup> देखें—A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras, PP. 3975

### गायश्री मन्त्र का जैन व्याख्यान

वैदिक दर्शन एवं धर्म में गायत्री मन्त्र को श्रात्यधिक प्रधानता दी गयी है। जो द्वित तीनों सन्ध्याश्रों में इस मन्त्र का जप नहीं करता है, वह पतित माना जाता है। श्रुक् ३।६२।१०, साम २।६।३।१०।१ और वाजसेनय ३,३४।२२।६ में यह मन्त्र श्राया है। छान्दोग्योपनिषद् ३।१२।१ में गायत्री की उपासना को सर्वश्रेष्ठ वतलाया गया है। ऋकू ३।६२।१० तथा साम ६।१०।१ के भाष्यानुसार इस मन्त्र का श्रर्थ निम्न प्रकार है—

'जो सविता इमारी धी शक्ति को प्रेरणा करते हैं, हमें उन्हीं सिवता देव के प्रसाद से प्रशंसनीय अन्नादिरूप फल मिलते हैं।" वाजसनेय संहिता ३। ३५ महीधरभाष्य के अनुसार इस मन्त्र का अर्थ निम्न है—

द्योतमानप्रेरक, अन्तर्यामी, विज्ञानानन्दस्वभाव, हिरण्यगर्भ या आदित्यरूप उपाधिधारी ब्रह्म के प्रार्थनीय; पार तथा संसारबन्धननाशक तेज की चिन्ता करते हैं। वह सविता हमारी बुद्धि—संस्कर्मानुष्ठान की प्रेरणा करते हैं।

जो सिवत्रदेव हमें कर्म-कर्म न्द्रिय श्रथवा धर्मादि विषयक बुद्धि की प्रेरणा करते हैं, हम उन्हीं सर्वान्तर्यामी, जगत्म्रष्टा, परमेश्वर, सबके सेवनीय, श्रविद्या तथा तत्कार्य नाशक और परब्रह्मस्वरूप ज्योति की चिन्ता करते हैं।

हम सवितृदेव की श्रविद्या और तत्कार्यनाशक उस ज्योति की चिन्ता करते हैं, जो हमारी कर्म या धर्मादि विषयक बुद्धि को चलाते रहते हैं।

जो सविता—सूर्यदेव इमलोगों के समस्त कार्यों में प्रेरणा किया करते हैं, उन्हीं जगत्प्रसिद्ध, द्योतमान्, पापनाशक, उपास्य तेजोमण्डल सूर्यदेव की उपासना था ध्यान करते हैं।

गायत्री मन्त्र के सम्बन्ध में काशीखरह एवं पद्मपुराण में कथाएँ भी उपलब्ध हैं। गायत्रीतन्त्र में इस मन्त्र की उपासना की विभिन्न मुद्राएँ बतलायी गयी हैं। जप-प्रणालियों का विस्तृत विवेचन भी इसी तन्त्र में किया गया है।

वैदिक ऋषियों के समान जैनाचार्यों और जैन विदानों ने भी इस मन्त्र का व्याख्यान किया है। जैन-सिद्धान्त-भवन आरा के एक गुटके में इस मन्त्र की निन्त-प्रकार व्याख्या उपलब्ध हैं। पाठक देखेंगे कि व्याख्याकार ने प्रत्येक शब्द का अर्थ कितने अन्हें ढंग से निकाला है तथा वैदिक देवों के स्थान पर इसे भगवान आदिनाथ का स्तुतिपरक सिद्ध किया है।

मन्त्र--

श्रों भूर्यु दः स्वः। तत्सितितुर्वरेषयं भगीं देवस्य भीमहि। भियो यो नः प्रचोदयात् भाषो ज्योतीरसोमृतं ब्रह्मः। गायत्री मन्त्रोऽयम्।

श्रों भूः भुवः स्वः सिवतुः वरेण्यम् , भर्गः, देवस्य, घीमहि, धियः यः नः प्रचीद्यात्, श्रापः क्योतिः, रसः, श्रमृतं, ब्रह्मः, इति पद्विशेषः ।

भर्गः भुज्यति पचिति दहति विनाशयति घातिकर्माणीति भर्गः — आदिपरमेरवर-इत्यर्थः । तदानी तद्व्यतिरेकेणान्यस्य तथाविधसामध्यीसंभवात् ।

स किं विशिष्ट इत्याकांचायामाहः-

षापो अयोतीरसोमृतमिति—

जगज्जोवनहेतुत्वान् परमशान्तत्वाच भाप इति विशिष्यते । निस्निककर्मनिर्देहन-द्वत्वान् लोकालोकप्रकाशकत्वाच ज्योतिरिति प्रशस्यते ।

लौकिकानां शास्त्रीयाणां च रसानां च प्रवर्तकत्वात् रस इति समाख्यायते । कारणे कार्यस्योपचारात् अथवा लोकोपकारकत्वात् । निष्कलङ्कत्वाच्च रस इति प्रस्तूयते ।

जनमञ्जरामरणान्तकादिनिवारणनिपुण्तवात् जगदानन्ददेतुत्वाच अस्तिमित्य-भिधीयते। आधिष्टिलिङ्गवचनारवैते, शब्दाः तस्मात् स्रोपात्तिलङ्गवचनेन सुञ्चति। तथाचोक्तम्—श्रङ्गारप्रकाशिकायां पष्ठप्रकाशे लिङ्गभेदिनिक्रपण्यस्तावे—"विशेषण्यतेषि नियतसंस्काराहमाविष्टिलिङ्गमिति"।

भागो ज्योतीरसोमृतं ब्रह्मेत्येतेषां पञ्चशिष्टपदानां पाठकमः।

तथाहों भगवान् प्रथममर्गा सुव्हिनकरोत्—"अप एव ससर्जादौ" इति वचनान्। अयां स्नानपानादि उपयोगप्रकारं उपदिष्टवानित्यर्थः।

तदनन्तरमन्तिः जपयोगप्रकारं ततो मधुरादिरसोपयोगोपायं तदनु गोदोहादिना चीरघृतादिसम्पादनम् तदनुभवप्रकारं च । तदनन्तरं अन्नखाद्याद्युत्पादनं तत्सेवनविधानं चोपदिष्टवान्निति ब्रह्मशब्देनात्र अन्नखाद्यादिकमुच्यते । अन्नं ब्रह्मेति श्रुतिः ।

एवं गुणविशेषणविशिष्टो यो भर्गः। श्रस्माकं युगादीवर्तमानिमिति यावत्। धियः बुद्धिविशेषान् संसारिणां मुमुक्णां च संसारमोक्तविषयप्रवृत्तिनिवृत्तिनिवमरूपान्नित्यर्थः।

प्रचोदयात् उरादिशदित्यर्थः। "ख्रन्दासिव्यत्ययो बहुत्तम्" इत्याख्यातव्यत्ययः।

श्रत्र यत्तरोनित्य सम्बन्ध इति यच्छ ब्दस्तच्छ ब्दमपे हते। स वार्थेव चन वष्ठ्यन्तः सम्बध्यते। तस्येति तस्य भगस्य, किं विशिष्टस्य भूभुं वस्त्वस्सवितुः श्रधोमध्योध्वेक्षोकानां प्रणणणणणाः। पुनः किं विशिष्टस्य देवस्य दीव्यति प्रकाशते पञ्चिभः कल्याणैः श्रष्टिभः प्रातिह।यैंर चतुर्स्त्रिशतातिशयैरिति देवः। तीर्थं करपरमदेव इत्यर्थः। तस्य

देवस्य एतद्विशेषण्द्वयेन भगवान् प्रथमं लोकसृष्टि विधाय परचादाईन्त्यपदं प्राप्तवानिति क्रमः सृचितो भवति । तस्य देवस्य वरेण्यं श्रेष्ठं श्रों श्रोंकारात्मकं ब्रह्मस्वरूपमिति यावत्।

''स्रों'' इत्येकात्तरं ब्रह्म इति श्रुतेः। श्रथवा स्रों सद्यो जातः वामदेवः श्रघोरः ईशानः तत्पुरुषात्मना वा श्राचार्योपाध्यायसाध्वहित्सद्धात्मना वा पञ्चपरमेष्ठ्यात्मकं स्वरूपम्। एकं च परमागमे—

''श्ररहंता श्रश्रारा इति'' पुनः कि विशिष्टं तत्स्वरूपिमत्याहुः—ब्रह्मेति वेर्मयं— श्रानमयं, तत्त्वमयं, तपोमयं चेत्यर्थः। ''वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्मः'' इत्यभिधानात।

अथवा ब्रह्मोति परमोत्कर्षं गच्छन्त्यनन्तज्ञानाद्यो गुणां यस्मिन् परमात्यं तद्-ब्रह्मोत्युक्तत्तज्ञाम्। ब्रह्मः परमात्मस्वरूपव्यत्ययः।

श्रयमभित्रायः--

यो भगैः भुक्तिमुक्तिमागीनभिज्ञानां बुभुक्तादिवाधाभिरत्यासिताकान्तानामस्माकं भुक्तिमुक्तिमागीनुपदिश्य लोकसृष्टि विधाय भयं निवार्य नो रक्तितवान्। पश्चादा-हॅन्त्यं प्राप्तस्य तस्य परमेश्वरस्य वेरण्यं क्यों तत्सि विदानन्द्रमयं दिव्यं स्वरूपं चिन्तयामः —इति।

कृतकाः—ये कृतयुगादिमानवाः—गणधरदेवादयो भरतेश्वराद्यश्च परमेष्ठिमय-प्रणवोद्भूतेन ब्रह्मतत्त्वसंपूजनं शिरोविरात्तमानेन तीर्थं करसंख्यानम् सदानाय वतुर्विशत्यक्तरः वैगायत्री इति श्रुतेः।

खपासकानां परमस्थानप्रदानाय सप्तव्याहृतिधारिणा षड्द्रव्यभरितपट्किन्भासुरेण रत्नत्रयेकसाध्यम्। कैवल्यमित्यभिक्कापयितुं त्रैवर्णिकाभिजनिदाय रत्नत्रयाराधना-योग्यान्विद्धता।

मन्त्रस्थचतुर्विशत्यत्तराणां मध्ये एकमप्यत्तरं सकृद्वि जातो ध्यायतो वा निलित्त-कर्मनिवृत्तिरिल्लिक्षयः प्राप्तिश्च भवेत्। सर्वमन्त्रमेकाप्रचेतसा अर्थानुसन्धानेन जवता ध्यायतां च सर्वार्थसिद्धयः सिध्यन्तीति किमाश्चर्यम्।

इत्येवमचिन्त्यप्रभावान्वितेन सर्वसत्कर्माक्कभृतप्राणायामप्रवर्तकेन तीर्थंकरदेवेन षृषमसेनादिगौतमान्त्यगणेशमहर्षिणा गायत्रीह्नदसा गायत्रीस्तम। ख्यानेन दिन्यमन्त्रेण तं आदिशक्षाणं तुष्टुवुरिति । संचेपेण मन्त्रार्थः ।

इस व्याख्या से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं-

१—घातिया—झानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्मी का नाश करनेवाले इस युग के प्रथम तीर्थ कर आदिनाथ भगवान जो जन्म, मरण, जरा, जुना, तुना आदि अठारह दोषों से रहित हैं; जिन्होंने इस युग के आदि—कर्म भूमि के आरम्भ में जल, अग्न, अन्न, खेती आदि के उपयोग करने की विधि बतलायी और कुनकर होने के कारण कर्मभूमि के समस्त कृत्यों का विवेचन करने से जो आदिज्ञहा। कहलाये तथा विरक्त होकर तपस्या कर आठ प्रतिहायों दवं ४६ मूलगुणों से युक्त हो तीर्थ कर हुए और जिन्होंने कल्याणमार्ग का उपदेश दिया, अन्त में परमपद निर्वाण स्थान प्राप्त किया; उन परमब्हा आदि परमेश्वर—आदिनाथ या ऋषभनाथ की उपासन करते हैं। इन आदिब्रह्म से ही हमें शुभ कर्मों की प्रेरणा प्राप्त होती है तथा इन्हों के उपदेश से हगारे दुःख—जन्म, जरा, मरण आदि दूर होते हैं।

२—ज्ञोम्—ज्ञर्हन्त, सिद्ध, ज्ञाचार्य, उराध्याय और सर्वसाधु पंचपरमेष्ठी; भूः—
सर्वश्रेष्ठ; भुरः —जन्म, जरा, मरण ज्ञादि दुःखों से छूटने का रत्नत्रयमार्ग—सम्यग्दर्शन,
सम्यग्नान और सम्यक्चारित्र स्वरूप मार्ग के तथा संसार और मोच्च के प्रवृत्ति, निवृत्ति
मार्ग के उपदेष्टा; स्वः —शुद्धोपयोग में स्थित; तत्—उस ज्ञों वाचक पञ्चपरमेष्ठी को;
जो सवितुः—हिताहित का मार्ग वतलाने के कारण त्रिलोक के लिए सुखदायक हैं;
वह वरेएयम्—उपासना योग्य हैं। भर्गः—रागादि दोषों से दूषित हमलोगों के लिए
प्रतिपादित कल्याणमार्ग को, देवस्य—तीर्थंकर देवके; धीमहि—धारण करते हैं; उन
तीर्थंकरदेव-ज्ञादिनाथ-ऋषभनाथ के उपदेश से; नः—हमारी; धियः बुद्धि, प्रचोदयात्—
सत्कृत्यों में—राग, द्वेष से रहित शुद्धोपयोग के मार्ग में प्रवृत्त —प्रेरित हो अर्थात्
पंचपरमेष्ठीस्वरूप आदि बहा श्री ऋषभनाथ के भक्तिप्रसाद से हमारी बुद्धि राग-द्वेष
के मार्ग से दूर हटकर शुद्धोपयोग के मार्ग में लगे।

३—जिन बादिनाथ—ऋषम भगवान ने संसार और मोत्तमार्ग से बनिभक्क; जुघा, तृषा, जनम, मरण आदि के दुःख से पीड़ित हमलोगों के लिए संसार और मोत्तमार्ग का उपदेश दिया; कर्मभूमि के आदि में उत्पन्न प्राणियों को असि मिष, कृषि, सेवा, शिल्प और वाणिउयक्षप कर्म का मार्ग बतलाया तथा कर्मभूमि के बादि में सूर्य-चन्द्र-ताराधों के देखने से उत्पन्न हुए भय को दूर किया और हमारी रज्ञा की। परचात् अर्हन्तपद प्राप्तकर सिबदानन्दमय दिव्यक्ष्प मोत्तको प्राप्त किया, उनकी हम उपासना करते हैं। इन आदिनाथ परमन्द्रा से ही हमारी बुद्धि को रत्नत्रथमार्ग की ओर जाने की प्ररेणा प्राप्त होती है अथवा इन्हीं परमन्द्रा से हमें कल्याणमार्ग, जो तेजमय विवेक का मार्ग है, शाशवत है, दिव्य है, राग द्वेष से रहित है और समस्त दुःख—संकटों से खुड़ानेवाला है, की प्राप्त होती है।

इस बादिनाथ बाबक गायत्री मन्त्र में २४ अजर हैं, इनमें से एक भी अजर का जो एक बार अप या भ्यान करता है वह समस्त कमों से निवृत्ति प्राप्त कर लेता है और सभी प्रकार के कल्याण उसे प्राप्त होते हैं। समस्त मन्त्र का एकाप्रभाव से अर्थस्मरणपूर्वक जो ध्यान या जप करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। जैसे सभी कारमन्त्र पञ्चपरमेष्ठीवाचक है, उसी प्रकार यह मन्त्र भगवान आदिनाथ का वाचक और समस्त विन्न बाधाओं को दूर करनेवाला है। इस मन्त्र में आदि परमेश्वर के समस्त गुर्णों का निरूपण किया गया है, यह आदि परमेश्वर इस कर्मभूमि के आदिप्रवर्तक हैं, स्वयन्भू हैं-स्वयं सिद्ध हुए हैं, आत्मा की साधना की है, सिंबदानन्द रूप ब्रह्म हैं। इनकी भक्ति या उरासना से हमारी प्रवृत्ति सर्वदा शुभ कृत्यों की ओर होती है।

जैनसिद्धान्त भवन, श्रारा २-७-४३

# षड्दर्शनममागाममयानुपवेशः

कर्ता-ग्राचार्य शुभचन्द्रदेव

### साद्यनंतं समाख्यातं व्यक्तानन्तचतुष्ट्यम्। त्रैलोक्ये यस्य साम्राज्यं तस्मै तीर्थकृते नमः॥

सकलतीर्यकृदभिमतप्रमायाप्रमेयानुप्रवेशार्यमिदं । तत्र तावदईतोऽप्रतिइतशासनस्य तत्वज्ञानं प्रमाणं ! तद्द्विविधं प्रत्यस्यं परोस्यं च ! स्पष्टमाद्यमस्यष्टमन्यत् । त्रिधा च सक्तेतरपत्यस्परोस्न-भेदात् । करग्रकमव्यवधानापोढं सकलप्रत्यस्यं । कमान्त्रितं करग्रव्यवधानापोढं विकलप्रत्यसं । इन्द्रियमनोव्यापाराभिमुखैतरायोपेकं परोक्तं । श्रथता मतिश्रुताविश्वमनःपर्यायकेवलभेदात् पञ्चविवं । तत्रेन्द्रियमैनसाचार्थंप्रदृषां मतिशानं । व्यवद्दारतः प्रत्यत्तं वस्तुतः परोत्तं । शब्दधर्मादेरयान्तरप्रवृत्त्य-शोषवस्तुविषयं श्रुतं परोच्चं । मूर्ताशोषार्थाधिगमोऽवधिः विकलप्रत्यन्तं । मनसा परकीयमनोगतार्थै-सासातकारी नरसेत्रविषयी मनःपर्ययोपि विकलपत्यस्य । एतःसर्वेक्रमप्रवृत्तं । द्रव्यग्रसप्यान्वत-त्रिका खबरर्यशोषवस्त्वक्रमव्यारिकेवलं सकल पत्यस्यं। संश्वयविषयेयापन्नं मतिश्रुतसुप चरितं प्रमाणाभासं। प्रमाण्यहीतार्थैकदेशन्यवसायी नयः। स च द्रन्यार्थिकपर्यायार्थिकमेदात् द्विविधः, सप्तधा वा । नैगमसंग्रहव्यवहारर्जु सूत्रशब्दसमिमहृ वं भूतभेदात् । नैगमसंग्रहव्यवहाराः द्रव्याधिकाः। कुतः इव्यप्रतिपादनपरत्यात् । इतरे पर्यायार्थिकाः । कुतः पर्यायप्रधानत्यात् । कः प्रमाणनययोर्भेदश्चेदाइ-स्यादनेकान्तापैण्या सक्तादेशः प्रमाणं ब्राव्धिमाशेषधर्मत्वात् । स्यादनेकान्तापैण्या विकलादेशो नयः विविज्ञतिकभर्मत्वात् सर्वयैकान्तादेशो दुर्नयः अर्थिकयाकर्तृत्वाभावात् । प्रमाण्वाक्यादेद-दाइरग्रमाइ । तद्यथा-स्थादित, स्थान्नास्ति, स्थादित च नास्ति च, स्यादवक्तव्यं, स्यादित नावक्तव्यं च, स्यान्नास्ति चावक्तव्यञ्ज, स्यादस्ति च नास्ति चावकव्यञ्ज। प्रमाणवान्यमेतत्। कथं संशयनिवृत्तिरित्यत्राह । स्वद्रव्यादिस्व हृपेणास्ति, परद्रव्यादि हृपेण नास्ति, स्वपरद्रव्यादि-रूपेबास्ति नास्ति च । सहानुक्तरवाच्यं । स्वद्रव्यादिसहानुक्तेरस्त्यवाच्यं । परद्रव्यादिसहानुक्तेर्नास्त्य-वाष्यं। स्वयरद्रव्यादिसहानुक्तेरस्तिनास्त्यवाच्यं एवं संशयविरोधवैयधिकरएयसाकयों मयानवस्था-भावादिदोष्यसंगाभावः । तथा स्यादस्त्येव । स्यान्नास्त्येवेत्यादि नयवाक्यं । स्यात्यदालवनाभावं दुर्नयवाक्यं सर्वथा ऽरूयेव सर्वथा नारूयेवेति । तत एव प्रमार्गैरिवगमो नयैव्यवहारो दुर्नयेदलदो-एवमस्तित्वनास्तित्वे ककत्वाने कत्वपृथक्त्वापृथक्त्वनित्यत्वानित्यत्वपरिणामत्वापरिणा-मत्वप्रमेयत्वाप्रमेयत्वादिसर्वेवस्तु धर्माः योज्याः द्रव्यास्तिकायपदार्थाः प्रमेयं।

तत्रद्वयं षड्विषं —जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालाः । कथं लच्यंत इति चेत् उपयोगवर्षाः हिगतिस्थित्यवकाशवर्तनालच्योः । लच्यंते । प्रत्येकमाह — ग्रनाचिनिषनो जीवो ज्ञाता दृष्टा च कारकः । सूच्मोऽमूर्त्तश्च मोक्ता च कर्मापाये तथोध्वैगः । वर्षादिलच्चयोऽणुस्कन्धः पर्यायः ।

श्रथ वैशेषिकै प्रत्यच्चलेंगिके प्रमाखे । तत्राधेंद्रियमनोर्धविन्नकर्षादुत्यन्ना बुद्धः प्रत्यचं । तदुरात्ति कममाह—श्रात्मेन्द्रियेखेंद्रियं मनमा मनोर्थेन यदा प्रसञ्यते तदोत्यन्ना स्वष्टप्रतिमासक्याबुद्धिरेव प्रत्यचं । यथा घटघटिस्तंमाशकुशांशाद्याकारविश्वानं तथा लेंगिकं । श्रस्त्येदं कार्यकारखसंवंधेकार्य-सम्वायविरोधीति तथोच्यते—वृष्टेः नदीपूरः कार्यं, मेनोन्नतिः कार्यां । सम्बन्धी द्विषा—संयोगे समवाये च । यथाग्नेधूमोगोर्विषायां । द्विषेकार्यकमवायिकार्ये कार्यस्य कार्यां कारखस्य च । यथा—स्वदर्शनकार्यस्य रूपदर्शनं लिगं । पादपुटत्वस्य प्राखिदर्शनं तिगं । विरोधि चतुर्विधंश्वभूतं भूतस्य । भूतमभूतस्य । भूतं भूतस्य । श्वभूतम् श्वभूतम् श्वभूतम् श्वभूतम् त्रस्य । तत्राभूतंवर्षकर्मभूतस्य । भूतं भूतस्य । श्वभूतम् श्वभूतम् श्वभूतम् श्वभूतम् । तत्राभूतंवर्षकर्मभूतस्य । स्वरं भूतस्य ।

भूतं वर्षकर्माभूतस्य वाय्वभ्रतंयोगस्य तिगं। भूतपटराको भूतारितवटसंपर्कस्य लिगं। स्रभूत घटपाकोऽभूतारित घटसंपर्कस्य लिगं। किमेतावदेव लिगानीत्याद्व-स्रगस्यादयो सलप्रपातस्य लिगं। समुद्रइदेश्चंद्रोदयः। कुमुद्विकासस्य चेत्याद्यपृद्धां। स्रथ प्रमेयं। द्रव्यगुण्यकर्मसामान्यविशेषस्मवायाः पदार्थाः प्रमेयं तत्र द्रव्यं-पृथिव्यप्ते कोवायु-स्राक्षश्वकालदिगासमामनश्चेति। स्रयः- शक्ताकाकारप्रतिनियतद्रव्यसमनायसंवंधा स्रनित्याः स्वतो निर्गुणा गुणाः। क्रयसमाधस्यश्वंसंख्याः परिमाण्यप्रयक्तवाप्रयक्तवाप्रयक्तवाप्रयक्तवाप्रयक्तवाप्रयक्तवाप्रयक्तवाप्रयक्ति। स्राव्यायौगपद्यविद्यविद्वद्विमुखद्विस्वद्वः ले- च्रव्ययुण्यक्तवाप्रयक्तिने वर्षानकमप्रवृतयो गुण्यदार्थाः। साधारणेतरभावेन पृथिव्यादिष् द्रव्येषु योज्याः। उत्त्रेरणावत्तेरणाकुञ्चनग्रसारणदेशान्तरप्राप्तयः कर्मयदार्थाः। परमारं च सामान्यं। परं मद्दास्ता कृतो द्रव्यगुणकर्मस्य सदित्यनुप्रवृतिकारण्यतात् । स्रवान्तरसामान्यमपरं कृतो द्रव्यगुणकर्मस्य स्वत्यगुणकर्मस्य स्वत्यग्वस्य स्वत्यगुणकर्मस्य स्वत्यगुणकर्मस्य स्वत्यग्वन्यग्वन्यगुणकर्मस्य स्वत्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्वन्यग्

मीमांसकप्रवादे प्रमाणानि प्रत्यज्ञानुमानोशमानशा दार्घापत्त्यभावाः प्रमाणानि । तत्तं प्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां या बुद्धि तत्प्रत्यज्ञानिमत्तं विद्यमानोपलं मनत्त्रात् । तत्पूर्वकमनुमानं । साहश्यिनवन्त्रवनमुपमानं, श्रान्य विषयो गो गत्रय साहश्योपलच्यौ गोवद्यं गत्रय इति । स्वयंभूरनाद्यनिभनो वेदः शब्द प्रमाणं । दर्शनश्रवणाभ्यां श्रार्थान्तर विज्ञानं श्रार्थापत्तः । यथा मस्तदर्शनादग्नेः दहनशक्तः । श्रार्थादापन्ना अवणाद्यथास्यूलपीनांगो देवदत्तो दिवा न सु नते श्रार्थात् रात्रौ भु नते इति प्रत्यज्ञादिः । निवृत्तिरभावप्रमाणं । तत्त्रिविधं प्रमाण्यपंचकनिवृत्तेः । मात्रापंचकनिवृत्तेः । स्वर्थात् रात्रौ भु नते इति प्रत्यज्ञादिः । निवृत्तिरभावप्रमाणं । तत्त्रिविधं प्रमाण्यपंचकनिवृत्तेः । श्रात्मा न शर्वश्चात् वा तदन्यज्ञानं वा । यथानास्ति शर्वशः प्रमाण्यपंचकनिवृत्तेः । श्रात्मा न सर्वश्चात् प्राहकशानरहितत्प्राद्धः । तद्विकत्तस्वक्रवदेशोपलंभात् । बित्यां विषयित्तप्रदामाववत् खरविषाण्वद्वा । कि पुनः प्रमेयं—श्रात्मशरीरेन्द्रियायार्थहण्टानुपरतर्वसारं

पृथिव्यप्तेजीवाय्वाकाशश्वभ्रस्वर्गाः प्रमेयं । अथातो अर्माजशासा । वेदस्याध्ययनानन्तरं अर्मपरीचा कर्त्तव्या । कुतश्चेदतश्चोदनात् एव अर्माः परीक्यंते; नाचादिभिस्तदिवपयत्वात् । यथानिनहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः पशुकामो वा । श्वेतकर्मजमालमेत स्वर्गकामः । अश्वमेषेऽश्वं इन्यात् । गोमेषे गां इन्यात् । पुंडरीकिश्वियागे इस्तिनं इन्यात् । पितृमेषे पितरं इन्यात् । मातृमेषे मातरं इन्यात् । राजसूये राजानं इन्यात् । सर्वमेषे सर्वप्राश्वानो इन्यात् । उक्तञ्च —

यक्कार्थं परावः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा।
राज्ञोभूत्ये हि सर्वेषां तस्माद्यक्षे वधोऽवधः॥
ये ह्यंतेत्र यक्केहि होतारश्च विशेषतः।
ते सर्वे स्वर्भुवं यान्ति इत्येषं चोदनागतिः॥

श्रततश्चीदनाल ख्यो धर्म इति जैमिनिमतम्।

चार्याकराद्धान्ते प्रत्यस्मेय प्रमाणं तदिष भृतिविकारिवशेषानिधाताथांसाधिगमलस्यां पृथिव्यापस्ते नोयायुरिति प्रमेयं भृतस्समुद्धयाः शरीरेन्द्रियविषयाः तैन्यश्चैतन्यं जलसुद्बुद्वत् जीवाः ।
इति चार्याकमतानुप्रवेशः । इति ""पड्दर्शनप्रमाण्यमेयसंप्रदः । जयति शुभचन्द्रदेवः कंडूर्गणपुडरीकयनमार्त्तपडचं इत्रिदंडरूरोराद्धान्तपयोधियारगोसुधविनुतः ॥ नमो माणिक्यनाथाय नोकनाथाचितांष्यये ॥

# विमर्श प्रापयत्येतत्ततः कृत्व। समाहितम्। चेतरत्वं वत्स बुध्यस्त्र मार्गान्वच्ये परिस्फूटम्॥

तत्र नैयायिकैस्तावदेषकिरतोवस्तिनेवृतिनगरोमार्गः । यदुत प्रमाण्यप्रमेयसंशयप्रयोजनहण्टान्तिसद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजलप्रवितंडाहेत्वामासञ्जलजातिनप्रहृश्यामानां षोडशपदार्थानां
तत्वयिज्ञानानिनश्रेयसाधिगमः । तत्रार्थापलम्भहेतुः प्रमाणं तञ्चतुर्था । तद्यथा-प्रत्यज्ञानुमानीपमान शब्दः । तत्रेन्द्रियार्थसन्निकपोत्पन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यमिचारिव्यवसायात्मकं प्रत्यज्ञं ।
तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं । तद्यथा-पूर्ववच्छेपवत्सामान्यतो हष्टञ्च । तत्र पूर्ववन्हारणात्कार्यानुमानं ।
यथा-विशिष्ट मेपोन्नतेर्भविष्यति वृष्टिरिति । शेषवत्कार्यात्कारणानुमानं यथा विशिष्टनदीपूरदर्शनासुपवि वृष्टो देवः ।

सामान्यता हष्टं नाम यथा देवदत्तादी गतिपूर्विका देशान्तरप्राप्तिमुपलस्य दिनकरेषि सा गति पूर्विकैय समिश्राम्यत इति प्रसिद्धः । साधम्यांत्साध्यसाधनमुपमानं । यथा गौस्तथा गवयः । श्राप्तोपदेशः शन्दः श्रागम इत्यर्थ । तथा श्रात्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रत्यभावफल-दुःखायवर्गास्तु प्रमेयं । कि स्यादित्यनवधारणात्मकः प्रत्ययः संशयः । किमयं स्थागुः स्यादुत पुरुष-इति । येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्प्रयोजनं श्रविप्रतिपत्तिः विष्यापन्नोथीं हष्टान्तः । हि सिद्धान्तश्चतुर्विषः, तद्यथा—सर्वतन्त्रसिद्धान्तः, प्रतितन्त्रसिद्धान्तः, श्रधिकरणसिद्धान्तः, श्रभ्युगगमसिद्धान्तश्चिति । प्रतिक्षाहेत्दाहरखमुपनयनिगमनान्यवयवाः । वंशयाद्धं भिवतव्यता प्रत्ययस्तर्कः । यथा भिवतव्यमत्र स्थाणुना पुरुषेखं वेति । संशयतर्काभ्यापूर्धं निश्चितप्रत्ययो निर्णयः । यथा पुरुष प्रवायं
स्थाखुरेवेति । तिस्रः कथाः । वादणलावितंडाः । तत्र शिष्याचार्ययोः पञ्चप्रतिपञ्चनिप्रहेखाभ्यासस्यापनाय वादः । कथाविजिगीपुणा सार्धं स्वलजातिनिप्रहस्थानसभागेपासभा जल्यः ।
स पव प्रतिमञ्जस्थाननाहीनो वितंडा । अनैकान्तिकादयो हेत्वाभासाः । नवक्रम्थलो देवदत्तः हत्यादि
स्वलं । दूषणाभासास्तु जायतः । निप्रहस्थानानि पराजयवस्त् । तद्यथा प्रतिक्षाहानिः । प्रतिक्षान्तरं
प्रतिक्षाविरोधः । प्रतिक्षासन्यासः । हेत्वन्तरं । अर्थान्तरं । निर्थंकं । अपिकात्यंकं । अपार्थकं ।
अपाप्तकालं । न्यूनं । अधिकं । पुनरुकं । अनुमाषणं । अपितक्षानं । अपितमा । कथाविजेपः ।
योज्यानुयोगः । अपसिद्धान्तः । हेत्वाभासारुचे ते निप्रहस्थानानि । तदेते प्रमाखादयः घोडशादार्थाः,
हित नैयायिकदर्शनसमासः ।

वैशेषिकैः पुनरयं वस्तपरिकलिग्तो निष्ट् तिनगरीगमनमार्गः । यदुत द्रव्यगुण्यकर्मन् सामान्यविशेष ममशायानां पएणां पदार्थानां तस्तरिश्वानानिश्रेषसाधिगमः । सा द्वि निर्वृतिनिश्वेषस्या । तत्र पृथिव्यप्ते नोत्रायुराकाराकालदिगास्ममनांसि इति नवद्रव्याणि । रूपरसः गंधस्यशंसंख्यापरिमाणपृथ्यस्त्रसंयोगविभागगरस्यापरस्व द्विसुखदुः सेच्छा द्वेषप्रयस्त धर्मापर्म संस्कारगुरुखः द्विस्वर्यः संख्यापरिमाणपृथ्यस्त्र संयोगविभागगरस्यापरस्व द्विसुखदुः सेच्छा द्वेषप्रयस्त धर्मापर्म गमनिति पंच कर्माणि । सा गम्यं द्विविधं परमारं च । तत्र परं सत्तालक्षणं । अपरं च द्रव्यतस्वादि । निरयद्र व्यव्यव्यक्तियाः विशेषाः । अयुतिसद्धानामाधाराधेषभूतानां यः संबंधः इदेदं प्रस्ययदेतुः स सम्वायः । प्रस्यक्तिक्षेके द्वे एव प्रमाण्यमिति वैशेषिकदर्शनसमासः ।

सांस्वैस्तुवस्यिन जबुध्या परिकल्पितांयं निर्वृतिनगरीमार्गः यथा । यदुत पंचित्रशितित्वरिक्तानाः निर्म्भेयस्थिमारः । तत्र यत्रो गुणाः स्वंरज्ञस्तमस्य । तत्र प्रसादलाषवप्रस्वानिभिष्गाद्वेषपीतयः कार्यं स्वस्य । शोक्षातस्वेदस्तंभोद्वेषपद्वेषाः कार्यं रजनः । मरश्वसाधन नीनत्सदैन्यगौरवाश्चि तमयः कार्ये । ततः सरत्वज्ञतमयां सा सम्यावस्था प्रकृतिः । स्व प्रवानमित्यु व्यते । प्रकृतेस्तु महानाविर्भवति सुद्धिरत्यर्थः । सुद्धेश गईकारः त गोईकारा देकात् शेन्द्रियाण्य । स्वर्शनरस्वमध्य चन्दुः भोत्रकाण्य पंच कर्मेन्द्रियाण्य । वाक्षाणिपादपायुषस्यज्ञस्त्वाणिन मनस्वाविर्भवति । तथा तत प्रवाहंकारात्तमो बहु नात्यं चतनुमात्राणिस्वर्श्वरक्ष्यमं वशव्यक्ष्यस्थाविर्भवति । तथा तत प्रवाहंकारात्तमो बहु नात्यं चतनुमात्राणिस्वर्श्वरक्षयमं वशव्यक्ष्यस्थाविर्भवति । तथ्यस्य प्रविव्यादीनि पंचमृतानि । एपा चतुर्विश्वतितत्वातिका प्रकृतिः । तथा परमपुक्षचितन्यस्वरूपः । स चानेको जनम-मरणकारणानां नियमदर्श्वनात् । धर्मादिषु प्रवृत्तिनानात्वाच्च प्रकृतिपुक्षयोश्चोपभोगार्थः । संयोगः वन्थयोरिव उरभोगस्य शब्दाद्यप्रलंभः पुक्षान्तरोपभोगस्य प्रत्यचानुमानागमाः प्रमाणानि । इति सास्यदर्शनसंचेषार्थः ।

यथा वैशेषिकस्य बौद्धं प्रति सुखादिसमवायिकारणमात्मेति । उच्योग्निः प्रसिद्धसम्बन्धः पच्छमर्थनोपायो हेतुः। अधिद्वविरुद्धानैकान्तिका हेत्वाभासाः। तत्रोभयान्यतरसंदिग्धाश्रयासिद्धाः। श्रानित्यः शान्दश्चाद्भुपत्वादुभयाविद्धः । श्रानित्यः शान्दः कृतकत्वादन्यतराविद्धः । वाष्पादेः संदिग्ध-भूमप्रतिभावादिन्तरत्रेति संदिग्धाविदः। द्रव्यमाकाशं गुणाश्रयत्वादाश्रयाविदः । धर्मधर्मिस्वरूप-विनशीतसाधना विषद्।हेत्वाभासाः । नित्यशान्दकृतकत्वात् धर्मस्वरूपविनशीतसाधनः । न द्रव्यादे-भीवो द्रव्यादिमत्वात् सामान्यविशेषवत् । धर्मस्वरूपवितरीतस्यवः। श्रन्यार्थाश्वन्तुरादयः। संघातत्वा इत्रयन। श्वनाद्यं गवत् । भर्मविशोपिवपरीत साधनः न द्रव्यादिमावी द्रव्यादिमत्वादित्ययमेव भर्मियोऽस्त्यत्यकर्तृत्वसाचनताद्धर्मिविशेषविररोतसाचनः । साधारयासाधारणसपद्गैकदेशवृत्ति-विपत्तव्यावि उभयपत्तैकदेशवृत्तिः विषद्धाव्यभिनारिग्रोऽनैकान्तिकः । नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात् साधारणः । श्रमयत्नः नंतरीयकः शब्दः श्रमित्यत्वात् । विद्युदाकाशादयं सपद्ये कदेशवृत्तिविपद्यव्यापि-श्चदः श्रामित्यत्वान् घटवद्यं विपत्ने कदेशहत्तिसम्बन्धापि । निस्यः शब्दः अमूर्तत्वात् मुखाकाशादिवदुपय । जैकदेश वृत्तिः । अनित्यः शब्दः कृतकत्यात् घटवन्नित्यो वा भावणस्वात् शब्दस्वयदिति विरुद्धाव्यभिवारी । पद्धे हेतुसमर्थनोशयो हप्टान्तः साध्यसाधनो-भयान् अयभर्मा सद्भविद्वविदरीतान्त्रवस्साधममे दृष्टान्ताभासः निन्यः शब्दः स्त्रमूर्त्तेत्वात् सद्भिविदिति साध्यधर्मासद्धः । नित्यः शुन्दः श्रमूर्त्तत्यात् परमाणुवदिति सधनधर्मासिद्धः । नित्यः शुन्दः म्रमूर्तंत्वात् घटवदिति उभवधर्मातिदः । नित्यः शब्दः कृतकत्वात् परमाख्वदित्यन्ववधर्मासिद्धः। कृतकः शब्दः अनित्यस्यात् घटवदिति विपरीतान्वयः । साध्यसाधनोभयाव्यावृत्ता व्यतिरेकविपरीत-व्यतिरेकाः वैषम्यंदृष्टान्ताभासाः; नित्यः शब्दः अमूर्त्तत्वात् परमाश्चावत् इति साध्याव्यः वृत्तः । नित्यः श्चरः स्रमूर्त्तत्वात् कर्मवदिति साधनाव्यावृत्तः । नित्यः शब्दः स्रमूर्त्तत्वादाकाशवदित्युभयव्यावृत्तः । श्रामित्यः शब्दः मूर्त्तत्वात् शब्दविति श्रव्यतिरेकः। मूर्त्तः शब्दः श्रामित्यत्वादाकाशवदिति विपरीतव्यतिरेकः । साधनदीयीद्भावनं दूपणं दूपयितुमनमर्थे दूषणाभासं । इन्द्रियतदर्थमनोधर्माः द्वादशायतनानि प्रमेवपिद्धाश्चलुरादयः। धर्मा रागादयः। सभागावभागैकसंतानानांतरात्मकाः सर्वेषदार्थाः रूपवेदनाविज्ञानतंज्ञासंस्कारस्कंत्रसमुद्यः शरीरं । रूपकृष्णादिवेदना सुखदुः वादि-रूपालोकमनस्कारत्रज्ञुभ्यो वर्त्तमानं चित्तविश्व.नं । इन्द्रियमनासिसंशामनोवाक्कायश्चतिः संस्कारः। स त्रिविधः । उत्तः अ-

> संस्कारस्त्रिविधः प्रोक्तः मनोवाक्कायभेदतः। कुरात्तेतदतोहष्टः क्रमेण त्रिचतुस्त्रयः ?

मिध्यादश्रीनतृष्णाप्रद्रेषा मनःसंस्काराः । श्रान्तवैश्रूत्र्यनिष्ठुगविप्रकाषा वःक्संस्काराः । दिसाः स्तेषात्रद्वाणि कायसंस्काराः श्रशुभाः । ततोन्ये शुभाः । एवं विश्वतिः संस्काराः । सर्वेस्कंषानां निर्मृतः स्वयो मोद्यः । पदीपनिर्वाण्यवत् । स च सम्यन्त्वसंशासंकल्पवाककायकर्मान्तध्येषस्मृतः

तिसमादिशुभाष्टांगभावनातो लभ्यते । वैभाषिकः । सौत्रान्तिकः । योगान्तारः । माध्यमिकाश्चत्वारो बौद्धाः । तेषु त्रयाणां मोन्नकल्पना । माध्यमिकस्य नास्ति सर्वशृत्यत्वात् । नास्तीति विनष्ट-त्वान्नाष्युत्पन्नोष्यसंभवात् । उमयाभावनो मध्ये मिध्येव कल्पना ।।

इति सौगतमतानुप्रवेशः कविलस्य प्रत्यज्ञानुमानश्रदाः प्रमार्खं तत्रेन्द्रियमनोवृत्तिः प्रत्यज्ञं। वृत्तिरर्थाकारपरियातः । चल्लादीनां वर्णाद्यर्थपरिन्छेदबुद्धिपूर्वकाशवृत्तिः प्रत्यस्तिति यावत् । संबंधाविनाभाविप्रत्यचादर्थान्तरविज्ञानमनुमानं । यथा धूमादिदर्शनादग्न्यादिविज्ञानं; अ। प्तः कविलमुनिः तेनोपदिष्टः त्रागमः शब्दः प्रमार्गः । यथावस्थितार्थात्संशयविषर्ययानध्यवसायप्रतीतिः प्रमाखाभासं । श्रय प्रमेयं । प्रकृति [क्य तत्संयोगाः पदार्थाः प्रमेयं । प्रकृतिरचेतनाचेतनावनी दासीत्य-नेनात्मानं प्रयोजयेत् । तत्वंगतिः सुष्टः । तदाप्रकृतेर्मं इदादयः । पुरुषस्य साव्तित्वादयो धर्मा उत्पद्यन्ते । तद्यथा प्रकृतेर्महदादयः । पुरुषस्य साद्धित्वादयो धर्मा उत्पद्यन्ते । तद्यथा प्रकृतेर्महान् स चाष्ट्रधाबुद्धः । धमोधर्माज्ञानाज्ञानवैराग्यावैराग्यैश्वर्यानैश्वर्यातिमका । ऋतीहंकारः । स च सत्वर मस्तमोमयः । तस्मात्वं इशको गयाः इस्तपाद मुदावाक उपस्थक में न्द्रियाणि । च जु श्रीत्रघाणत्वम् जिह्नाबुद्धीन्द्रयाणि । मनः एतानिकादशेन्द्रयाणि । शब्दस्पर्शस्यरसगंबारतन्मात्राणि । इमे पोडश-गणा श्रहंकारादुत्यद्यन्ते । तत्र तन्मात्रेभ्यो यथाकममाकाशत्राव्यग्न्युदकभूमयो महाभूतानि वायन्ते । इति प्रमेयो विशातिः प्रकृतिविकाराः । का प्रकृतिश्चेत् स्वरजस्तमसां साम्यावस्थाप्रकृतिः । तथा साज्ञित्वकेवल्यमाध्यस्थ्यद्दप्टत्वकर्तृ त्वभोतृत्वभावाश्च पुरुपारजायन्ते । सप्टिरुपितकमः द्वीत्राद्दीत्रश्च-विवेक बुद्धिमन्तरेगा प्रकृत्यु । संहारः प्रलयः तत्पूर्वको पुद्गलः । जीवपुद्गलयोदंशान्तरपा तिलक्षणो धर्मः । तयौरवस्थानं प्रतिस्थितिलज्ञाशीऽधर्मः । चकलद्रव्यावगाहनलज्ञाशमाकाशं । परिकामिद्रव्यं प्रतिवर्तनालच्याः कालः । कालद्रव्यरहितानिसर्गप्रचयबन्धविशेषांवशिष्टा कीवाह्योऽस्तिकायाः। भीवाजीवपुरुषपापास्त्रवसंबरनिर्जराबन्धमीद्धाः पदार्थाः। ज्ञानदर्शनोपयोगलक्ष्यां भीवः। तदः व्यतिरिक्तः पुद्रलादिरजीवः । शुभाशुभपरिगामीपात्तपुद्रगलस्कन्वविशेषः पुरुषयापौ । सनीवाककाय-योगप्रवृत्तिगलवः । तन्निगेधः संबरः । उद्योदीरणापायात्कर्मणं विकीरणं निर्जरा । अकर्मह्मपृश्यित-पुद्गलविशोपस्य प्रकृतिस्थित्यनुभागपरिणतिर्वीधः । सकलकर्मातायादनन्तज्ञानादिगुण्यादुर्भाशाय-स्यानं मोक्तः । प्राक्षप्रध्वंसेनरेतरात्यन्तात्मका जीवादयः पदार्थाः । परस्परनः सामान्यविशोप-ब्याष्ट्रताब्याष्ट्रतविषद्धाविषद्धवमापेद्धित्वाद्विश्वस्य । तत्र नाना कालैकद्रव्यव्यक्तिगतान्वयसद्भावः सामान्यं । नानाद्रव्यैककालव्यक्तिगतान्वयस्ताहरूयसामान्यं । स्थूलपर्यायाचिभागपरि स्क्केद-पर्यस्तानेकदोत्पादकविनश्वराः । प्रतिनियतद्रव्यजा व्यक्तयो विशेषाः । परद्रव्यादेव्यां हृतं स्वद्रव्यादेर-व्यावृत्तं । सहानवस्थानपरस्परपरिद्वारक्षञ्चविरोधात् विरुद्धं । ततः साभारकेतरसामान्यादि भर्मापेच्या प्रभावचतुष्टयात्मकं वस्तु । यथा कुमारस्यवासत्वेष्पावः प्रागभावः । वृद्धत्वेष्ठभावः प्रश्वंसाभावः । बासकुमारवृद्धत्वानां युगपद्भावः इतरेतराभावः । त्रिप्विपकालेषु चेतनत्वेनाभावोऽत्य

न्ताभावः । द्रव्यःर्थायः पेञ्चयः स्मादुत्याद् व्ययध्रीवयः समक्रमपितिद्धं । इति स्याद्वादानुप्रवेशः शास्ययुनेः प्रत्यद्धानुमाने प्रमाणे तद्दितयं सम्यग्धानं । तत्राद्यं कल्पनाः

बौद्धेः पुनर्भद्रगरिकल्यितेयं निर्कृतिनगरी वर्तते । यदुतद्वादश एतानि प्रमेयानि । तद्यथा पञ्चेन्द्रि-याणि पंचशक्दादयो मनोधर्मायतनं च धर्मसुखादयो विश्वेयाः । प्रत्यद्वानुमाने द्वे एव प्रमाणे । इति बौद्धदर्शनसमाधार्थः ।

वैभाषिक-सौत्रान्तिक योगाचार-माध्यमिकमेदात् चतुर्वि श बौद्धाः वैनापिकमतमिदं। यद्येतन् खणिकं वस्तु। तद्यथा - जातिर्जनवित । स्थितिः स्थापयति । विनाशो नाशयति । तथास्यापि तथाविध एव । पुद्रलाश्चासाविधियते । सौत्रान्तिक-मतमिदं। रूपवे रनाविश्वानमंश्वःसंस्कारासर्वशारीरिकामेते पंचरकन्या विद्यन्ते । न पुनरात्मनि । त एव हि परलोकमामिनः । तथा खिलकाः तर्वतंद्रकाराः स्वतःखणं परमार्थः अन्यारोहः शुव्दार्थः । सन्तानोच्छेदो मीच रित । योगाचारमतं विविधं विज्ञानमात्रमिदं भुवनं न विद्यते । बाह्यार्थवासना परिपाकतो नोलपीतादिमितभामः विकानं सर्ववासमाधारभूतं प्रलयविकानं विशुद्धश्चापवर्गः। इति । माध्यमिकदर्शने तु सर्वमिदं शून्यं स्वातिभासः प्रमाण्यमेयविभागः । मुक्तिस्तु शुन्य दृष्टेस्तदर्याः शेषमावना इति बौद्धविशेषाणां संदेशर्यः। लौकान्तिकैः पुनर्वत्ससा निर्दृतिनगरी नास्तीति प्रस्थापितं । यतोऽमी बुवते नास्ति निर्दृत्तिः, नास्तिजीनो, नास्ति परलोको नास्ति पुरुषशायिमस्यादि । कि तर्हि पृथिव्यास्तेजावायुरिति चस्वारि । तस्तमृब्यान् शरीरेन्द्रि-विषय संज्ञा तिम्यश्नीतम्यं । मद्योगेभयो मदशक्तिवत् । जलबुद्बुद्वजजीवाः प्रवृत्तिनिवृत्ति-साध्याः श्रीतिः पुरुषार्थः । स च काम एव । नान्यो मोद्यादिः । तस्मान्नान्यत्य्विव्यादिस्तत्व-मस्ति । इष्टहान्यहष्टकलाना संभवादिति प्रत्यच्नेमेवैकं प्रमायां। इति लोकायतमतसमातः। मीमांएकानां पुनरेप मार्गी यदुन वेदपाठानन्तरं धर्मे जिज्ञामा कर्त्तव्या। यतस्वैवं ततस्तस्य निमित्तपरीद्या । निमित्तं च चोदना यदुक्तं । चोदना लख्को धर्मः । चोदना च कियायां प्रवर्त्तकं वचनं । यथा अग्निहोत्रं बुहुयान् स्वगंकामः । इति । तेन धर्मोत्तस्यते । नान्येन प्रमाखे-न प्रत्यचःदीनां विद्यमानीयलंभत्वादिति । प्रत्यचःनुमानश्चदोपमानार्थापत्यभावाः षड् प्रमाखानीति मीमांसकरताकार्याकार खनुषंगात् । निर्वृत्तादिदैविकादिभीतिका उच्यात्मकता रत्रयदोषस्य पंचिवश्रतिः तत्वहर्य चैतन्यमात्रेणावस्थानं मुक्ति इति सांख्यमतानुपवेशः ।

श्रवपादामिमतमाइ । श्रवीं श्रविष हेतुः प्रमाणं हेयोपादेयोपेसखीया श्रार्थः । तदाकारा बुद्धिकप्रकाञ्चः । बुध्यर्थसंसर्गो हेतुः प्रमाणं । तच्चतुर्विषं । प्रत्यस्तानुमानोपमानशाञ्दमेदात् । तत्र निव्रयार्थं संवध्योत्यन्तमञ्यमिचारि व्यवनायात्मकं चाव्यपदेश्यं श्रानं प्रत्यस्त्रमाणं । इनिद्रयाखि चस्तुशदीन्यर्थास्तद्विषयाः उभय सन्तिकर्षादुत्यन्तं तत्प्रत्यस् । क्विचत्व्यमिचारदर्शनादस्यमिचारित

बचनं तेन मुगतृष्णाम्भो द्विचन्द्रदर्शनादिनिषेषविशेषनिश्चयस्वभावं व्यवसासकं। यतः श्वेतदेभ-कर्काशोनत्वविशोपनिश्चयः लभ्यपदेशमित्यनेन भूमंगांगुलि ह्येपादेः प्रत्यह्याभावः । सुलादिग्या-बृत्यर्थे ज्ञानमितितस्मादिन्द्रियार्थसंबन्धोत्पन्नादिलच्चग्रमेव प्रत्यक्तं । ततोनुमानं । कारग्रेतरशामान्यतो इष्टं । तद्यथा । विशिष्टाभ्रोन्नति दृष्टेः भविष्यति वृष्टिरिति तथा निद्वाहृदृष्टेहपरिवृष्टिरभू-दिति पुरुषादागतिपूर्विकां देशान्तरदासिमुपलभ्यादित्यनुमीयते । निश्चित्वाधर्मात्साध्यसाधन-मुपमानं । यथा सारनालांगुलक्कुदखुरविषाणादिमाननिश्चितस्तनसाधम्यत्सिध्यस्य गवयस्य साधन-मुपमानं । संज्ञानं ज्ञिसमावेशनिश्चयकारणं गवय इत्युपमानार्था गौरिव गवय इति । साञ्चात्कृताशे-वार्थं आप्तः तेतुपदिष्ट आगमः शन्दः प्रमार्गः। अतः प्रमेयं आत्मशरीरेन्द्रियार्थंबुद्धिमनः प्रवृत्ति-प्रेत्यभावफलदुःखापगैरंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतकंनिर्खयवाद् जल्पवित्यद्धाः हेत्वा-भासञ्जनजातिनिग्रहस्थानानिप्रमेयं कथं **संशयादेः** प्रमेयत्वं श्रात्मादिव्रमेयं निश्चयोपाय स्वासदब्यपदेशोगचारो न विकथ्यते । बुध्यादि गुण्रुश्चातमा । भूतसमुद्रयः शरीरं चलुरादीनीन्द्रिः याणि श्रर्थास्तदिषयाः । बुद्धिर्शानं । नित्यनिरवय सिकया श्रमूर्त्ता सर्वगतानेकं मनः । प्रवृत्तिहत्त्वे-पशादि क्रिया । असदनुष्ठानं दोषः । जन्मान्तरावाष्तिः प्रेत्यभावः । पुरुथकर्मारादित शुभानु-भवनं फलमितरदुःखं पुरुषपापयोरपायोपवर्गः। मन्दमन्दप्रकाशस्थाग्रुपुरुषोचिते भूभागे स्थागुः स्यात् कृषः स्यादित्यनवधाधारणात्मकः प्रत्ययः संशयः । यत्वतिप्रवर्तनिक्रयायास्तत्वयोजनं । ऋषि-प्रतिपत्तिविषयभावापन्नोथों दृष्टान्तः । सर्वंपराभ्युपगमादिकरण्यतन्त्रमेदाचनतुर्विधः प्रतिकाहेत्दाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः । तद्यथा श्रानिन्यः शन्दः कृतकत्वात् घटवत् । तथोत्पति-धर्मकत्वानाकाशवदनुत्पतिभर्षकत्वं तम्मादनित्य इति । संशयाद्ध्वं भवितव्यता प्रत्ययस्तकः यद् भवितव्यमत्र स्थाणुना पुरुषेण वेति । संशयतकांश्यां निश्चितार्थां निर्णयः। विकिशीपु परस्परं ख्लजातिनिग्रहस्थानसाधनोपालं भकर**या**दि सञ्चा वादः । पञ्चपतियव्यसंग्रहीस्या गुहिशापादे-वैंस्तुविचार।भ्यासो जल्यः । स्वयक्तस्थायनविहीनं परपचृतृपर्या वितंडा । असिद्धादयो हेत्वाभासाः । इमे सभापतयो विचल्या इत्यादि छलं। साधनदृष्याभामाः जानयः। पल्यागादीनि पराजय-वस्तुनि निग्रहस्थानानि . तद्यथा । पत्त्त्यागपत्तान्तरपत्तविरोधन्यत्तवसन्य।सहेत्वन्तरनिरर्थं हां प्राप्त-कालन्युनाधिकपुनवक्ताननुभाष ्ोज्ञानपतिभाभावविद्येयमतानुज्ञापर्यनुयोज्योपेद्धशानिगनुयोज्यानुयोगाप-सिद्धान्तहेत्वाभासाश्चेति निम्रहस्यानानि । दुःखानन्मप्रवृत्तिमध्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरा-पायो मोचः। अमीभिः पुनर्वत्वं विवेकमद्दापर्वतारूदैरप्रमत्तत्वशिखरस्यितैर्जनपुरनिवासिभिजिन-निर्वृत्तिनगरीगमनमार्गः । यदुत जीवाजीवास्त्रववन्त्रसंवरनिर्जरा मोस्नास्तत्वं। लोकैरयंद्रष्टो तत्र सुखदुःखज्ञानादिपरिग्रामलच्यो जीवः । तद्विपरीतस्त्वजीवः । विश्यादशंनाविरति-प्रमादकवाययोगावन्बहेतवः। कायवाग्मनः कर्मयोगः। स आस्तवः। आस्तव कार्ये वन्धः। आञ्चवनिरोघः संवरः । संवरफलं निर्जरा निर्जराफलं मोचः । इत्येतेसमपदार्थाः । तथाविचवित्रिया-

नुष्ठानपदार्थाः विरोधश्चात्रजैनेन्द्रदर्शने स्वर्गकैवज्ञार्थिना तरोध्यानादिकर्तेव्यं । सर्वे जीशः न इन्तव्याः । इतिबचनात्किमितिगुप्तिशब्दार्थाकियासमुत्यन्नयोगेतिवचनात् । उत्पादविगमधौव्ययुक्तः सत् । एकं द्रव्यमनन्तपर्यायमर्थे इति प्रत्यच्यरोच्चे द्वे एव प्रमाखे इति जैनमतस्य निदर्शनमात्रं । जयित शुपचन्द्रदेवः कंदूर्गशपुरहरीकवनमार्त्तरः । चंद्रविदंडद्रोराद्वान्तपयोधिगरगो अधिवनुतः । इति समाप्तः शुभं भूयात् वर्षतां जिनशासनं । इत्ययं प्रन्यः द्वेषक्षांटके मूद्रविद्रीनिवासिना निमराजास्येन लिखितस्समाप्तश्चास्मन् दिने रक्षाच्चि संवत्सरे माप्रशुक्तद्वादशी ॥

- 1940

# साहित्य-समीका

## भारतीय ज्ञानपोठ काची के नये प्रकादान

महावन्ध द्वितीय खंड — संपादकः श्री पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीः पृष्ठ संख्या : ३६+४३६ मूल्य : ग्यारह रुपये ।

यह महाधवत सिद्धान्तशास का स्थिति बन्धाधिकार है। इसका हिन्दः अनुवाद और संपादन सिद्धान्त विषय के मर्मेझ विद्वान् श्री पं॰ फूलचन्द्र जी शास्त्री ने विद्वत्ता-पूर्वक किया है। विषय को स्रष्ट करने के लिए विशेषार्थ भी दिये गये हैं। श्रारम्म में सम्यादकीय विवेचन के परचात् कर्ममीमान्सा शीर्षक महत्वपूर्ण निवन्ध लिखा गया है, इस निबन्ध में जानकारी की सामग्री प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। कर्म की सिद्धि, कर्म का स्वरूप, जीव और कर्म का सम्बन्ध, कर्मबन्ध के हेतु, कर्म का भेर और कार्य आदि पर प्रकाश डाला गया है। 'कर्म का कार्य' उपशीर्षक में अनेक विचारणीय बातों का संकलन किया है। विद्वान् लेखक ने वर्तमान में प्रचलित कर्मफ त विषयक धारणाओं की समीचा करते हुए लाभ, अलाभ, रोग, शोक, आधि, व्याधि का सम्बन्ध किसी भी कर्म से नहीं माना है तथा एक का श्रीमान और दसरे का गरीव होना यह सामाजिक व्यवस्था का फन बतलाया है, पुरुष-पाप का नहीं। साता और असाता के उर्य से बाह्य साधनों की उरलवित्र नहीं होती; किन्तु ये साधन अपनी योग्यता और परिस्थित तथा वातावरण की अनुकृतना से स्वतः एकत्रित हो जाते हैं। विद्वान संपादक ने अपनी उपयुक्त बातों को अनेक उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है। इस नयी विचारधारा पर सहिष्णुता और गम्भीरता पूर्वक ऊहा-पोह करने की भावश्यकता है। पुरातन मान्यताएँ इममें इतनी गहराई तक पविष्ट हो गई हैं, जिससे उनका सहज में निकलना संभव नहीं; फिर भी इस निवन्ब को पढ़ने से ऐसा मालून होता है कि अभी इस अन्वेषण में कुछ कमी है, हमारे सामने ऐसे भी अनेक उदाहरण प्रम्तुत हैं कि, परिस्थिति की अनुकूतता, बाह्य साधनों की प्रचुरता और बुद्धि की प्रखरता के होने पर भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। एक हो रोगी एक ही औषधि का महीनों सेवन करता है, कोई जाभ नही होता; पर अनुकूत समय के बाने पर बही रोगी, उसी बौषि से अच्छा होते देखा गया है। अतः ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण सामने हैं, जिनसे लामालाभ, रोग-निरोग, आधि-ज्याधि आदि में चरुष्ट की सहायता माननी पड़ती है। समय की चतुकूलता या प्रतिकूलता भी एक बलवान् कारण है, जिसके विना कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। आज के वैज्ञानिक भी पुरुषार्थ और वाहा साधनों के रहने पर कार्य की असकतता का कारण

समय की प्रतिकृत्वता को मानते हैं, यह समय की अनुकृत्वता और प्रिकृत्वता प्रत्येक व्यक्ति के विये अपने अपने अष्टप्टानुसार ही संभव है।

सम्पादन सुन्दर हुआ है, खपाई-सफाई गेटअप आदि बहुत उत्तम हैं। झानपीठ और सम्पादक दोनों ही साधुवादाई हैं। जिस मन्थराज के दर्शन के जिये लोग खालायित थे, आज वह मुद्रित होकर सर्वसाधारण के स्वाध्याय के लिए उनलब्य है। प्रत्येक मन्दिर, संस्था और पुस्तकालय को इसकी प्रति अवश्य खरीदनी चाहिये।

तस्वार्थवात्तिक [राजवार्शिक] पूर्वार्ध संपादकः मो० महेन्द्रकुमार जैनन्यायाः वार्य, जैन प्रचीन न्यायतीर्थः; पुष्ठ संख्या : ४३६; मूल्य : बारह रुपये ।

तत्त्वार्थ राजवार्तिक का प्रथम संस्करण आज से; लगभग बीस वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था; परन्तु इस संस्करण में अनेक अशुद्धियाँ रह गयी थीं। झानपीठ ने अनेक प्रतियों के आधार से प्रस्तुत शुद्ध संस्करण प्रकाशित किया है। संपादक ने पादिष्यणों में पाठान्तरों के साथ विशेष टिप्पण भी जहां तहां दिये हैं। उत्तरार्ध में प्रन्य का हिन्दी सार जिला गया है, जिससे स्वाध्याय करनेवालों को विशेष जाभ होगा।

इस संस्करण में खटकनेवाली बातें हैं—संकेतसूची का अभाव, प्रतियों का विवरण एवं प्रम्तावना का अभाव आदि। पता नहीं आज के वैद्यानिक संगदन के युग में इन बातों को क्यों छोड़ दिया गया? संकेत सूची के अभाव में इन टिप्पणों के खद्धरणों को अवगत करने में अत्यन्त कठिनाई होती है। आशा है उत्तरार्ध में इस कमो को दूर करने को चेट्टा को जायगी। छपाई-सफाई गेटअप आदि सुन्दर है। स्वाध्याय प्रेमियों और मन्दिरों को इन समस्त शाखों को एक-एक प्रति मगानी चाहिये।

रेखाचित्र:--लेखकः श्री बनारसी दास चतुर्वेदीः पृष्ठ संख्या: २४+३७४; मूल्य: बार रुपये।

श्री बनारसी दास चतुर्वदी हिन्दी के उन महारिथयों में से हैं, जिनका सहयोग पा बीणापाणी का मस्तक गौरवान्वित हुआ है। इस रचना में कुल ४० रेखाचित्र हैं, सभी के सभी सजीव। कलाकार ने अपनी लेखनी को इतने चातुर्य के साथ चलाया है, जिससे चित्रों की रेखाएँ सन्तुलित रूप में उमड़ी हैं। चित्रों में विश्लेषणात्मक बुद्धि और भावुकतापूर्ण हृदय दोनों का सामंजस्य है, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का चित्र स्वीचते समय लेखक संवेदन और सहानुभूति से पूर्ण रहा है। इसी कारण लेखक के इन संस्मरणों में हृदय को खूने वाला जादू विद्यमान है। क्योंकि उसने चित्रणीय व्यक्तियों के हृदय तक पहुंचने की पूरी चेट्टा की है। ये संस्मरण हिन्दी साहत्य की अमूल्य निधि हैं। जिज्ञासुओं को एक बार इन संस्मरणों को अवश्व

पद जाना चाहिये। ये अपने समय की परिस्थितियों पर भी पूरा प्रकाश डाकते हैं। अप।ई-सफाई गेटअप आदि उत्तम हैं।

संस्मर्खाः — लेखकः श्री बनारसीदास चतुर्वेदीः पृष्ठ संख्याः २५१ः मूल्यः तीन

प्रस्तुत पुस्तक में श्री चतुवदी जी द्वारा लिखित २१ संस्मरण हैं। श्रापने कियों, साहित्यिकों, राजनैतिकों एवं समाजसेवियों की प्रमुख जीवन घटनाओं पर प्रकाश डाला है। ये सभी संस्मरण साफ, सुथरी और परिमार्जित रौली में लिखे गये हैं। इन संस्मरणों में इतना रस और श्रोज है कि बिना किसी श्रायास के पाठकों के हृद्य की रागतिन्त्रयाँ सहज ही कंकन हो जाती हैं। हिन्दी में रेखाचित्र और संस्मरणात्मक साहित्य की कर्मा थी, श्रा चतुर्वेदी जो ने इस खटकनेवाकी कमी को पूरा करने का श्लाचनीय प्रयास किया है, सोधो-सादी माधा में गुथे हुए विचार और सघन भावनाओं का न्यक्तीकरण किया गया है। हिन्दी साहित्यसे श्रामकिष रखने बाले प्रत्येक पाठक को इस कृति का स्वाध्याय कर ज्ञानवृद्धि के साथ जीवन सृजन की प्रराणा प्राप्त करनो चाहिए। अगई सफाई, गेडका श्राद उत्तन हैं।

# भारतवर्षीय दि० जैन संघ के प्रकादान

राम-चरित (रामपुराण का हिन्दी अनुवाद)— मूल मन्यकत्ताः भट्टारक सोम-सेन; हिन्दी अनुवादकः श्री प० लालबहादुर शास्त्री; प्रष्ठ संख्या २००; मूल्यः चार रुपये।

इस प्रनथ के आरम्भ में श्री पंठ के नाशचन्द्र जी शाक्षी द्वारा जिस्ति प्राक्षधन है। जिसमें दिठ जैन अम्नाय में प्रचित्त रामकथा के दोनों करों पर प्रकाश दाना गया है। प्रस्तुत प्रनथ में उत्तर पुराण में अंकित रामकथा को सूत्र मानकर ही कथा को पल्लिवत किया है। अनुवादक ने आज की सरल हिन्दी में सरस और शुद्ध अनुवाद किया है। कथा की गित में शिथिलता नहीं आने पायी है। जो पाठक पद्म-पुराण की प्राचीन भाषा से घवड़ाते थे, उनके लिए यह सुन्दर प्रयास है। इस पुराण प्रन्थ के स्वाध्याय से सभी अवात्त-बुद्ध लाभ उठ। सकते हैं। स्वाध्याय प्रेमियों, मिन्दरों और पुस्तकालयाधिकारियों को इसे अवश्य मगाना चाहिये। अपिई-सफाई गेटकाप आदि अच्छे हैं।

भगवान् ऋषभदेव — लेखकः श्री पं० केलाश चन्द्र जो शास्त्री; साइजः दवलकाखन सोलह पेजी; पुष्ठ संख्याः १३३; मूल्यः एक रुपया चार आता। बी पं० कैताराचन्द्र जी शाकी द्वरात संपादक और चिन्तनशील तेलक हैं, आपकी तेलनी से किली नथी 'जैन धर्म' पुस्तक अत्यधिक समाहत हुई है। प्रस्तुत रचना भगवान ऋषमदेव की जीवनी के रूप में लिली गयी है, इसमें आदि पुराण के आधार पर प्रथम वीर्धंकर मगवान ऋषमदेव का साङ्गोपाङ्गः जीवन चरित्र अंकित किया गया है। जिल्लो की शैली रोचक, सरल और प्रवाह युक्त है; पौराणिक तथ्यों को सजाने और संवारमें का कार्य भी बड़ी कुशलता से किया है। पुस्तक जैन-धर्जन सभी विद्वानों के हाथ में देने के लायक है। धन्तिम प्रकरण में शीमद्भागवत के आधार पर ऋषमदेव का जीवनवृत्त दे देने से पुस्तक की क्यथोगिता कई गुनी वह गई है। जिज्ञासु पाठकीं को इस पुस्तक की अवस्य पहना चाहिए। ख्राई-सफाई अच्छी है।

### अन्य प्रकाशन

वर्ती-वाकी (द्वितीय भाग) — सङ्कतिता और संपादकः विद्यार्थी श्री नरेन्द्र; प्रकाशकः श्री गरोश प्रसाद वर्णी-जैन प्रन्थनाला भदैनी, काशीः प्रष्ठ सख्या १०- १४४०; मूल्यः चार रूपये।

पूज्य गयोश प्रसाद जी वर्णी जैन समाज के प्रमुख आध्यात्मक सन्त हैं; आपके बचनों में समाज को प्रभावित करने का अद्भुत जादू है। सहस्रों नर-नारी अविचित्तत भाव से आपके धर्मोपदेश का अवण करते रहते हैं। श्री नरेन्द्रजी ने वर्णीजी की सात वर्ष की दैनन्दिनी, मेरी जीवन गाया. सुखकी मजक, सागर चार्तु मास्र के प्रवचन, वर्णीजी को हारा लिखि गये पत्र आदि सामग्री के आधार से इस सकद्धन को प्रस्तुत किया है। संकत्रन में वैज्ञानिक शैली का आश्रय महण किया गया है। विषय की दृष्टि से भी इस वर्णी वार्णा में आध्यात्मिक सामाजिक, नैतिक प्रभृति सभी विषय संग्रदीत हैं। कोई भी व्यक्ति इस वार्णी के स्वाध्याय से आरने तन-मन को स्वस्थ, सबल और प्रभावशीज बना सकता है। भाव, विचार और भाव। सभी सुसंस्कृत और परिमार्जित हैं। ऐसी सुन्दर पुस्तक प्रकाशित करने के लिए प्रन्थमाला के व्यवस्थापक और नियामक विद्वद्वर्य श्री पं० फूलबन्द्रजी सिद्धान्तशाक्षी और श्री नरेन्द्रजी साधु-वादाह हैं। स्वाध्याय प्रेमियों को इससे लाभ उठाना चाहिये। अपाई-सकाई सच्छी है।

सितार (मोजपुरी गीत-काच्य) :- रचयिता श्री रामनाथ पाठक 'प्रण्यी'; प्रकाशक: देववाणी मन्दिर, आरा (विहार); मूल्य: दो रुपये।

आरम्भ में डा॰ उदयनारायण तिवारी, प्रयाग विश्वविद्यालय की प्रस्तावना है। आपने इसमें कवि और उसकी कविता पर प्रकाश डाला है। कवि 'प्रण्यी' देसे प्रतिमाशाको कि हैं जो हिन्दी, संस्कृत और मोजपुरी इन तीनों भाषाओं में समान रूप से किवता विस्नते हैं। प्रस्तुत संग्रह में वागभग ६० गीत विस्ने गये हैं। कि ने अपनी भोजपुरी किवताओं द्वारा भोजपुरी साहित्य में एक नयी बारा प्रस्तुत की है। इस संग्रह के अनेक गीतों में लुमावना प्रकृति वित्रण् सामाजिक विषमता, देश की द्यनीय दशा, जीवन के विभिन्न दृष्टिकीण एवं देश-प्रेम का जीवा-जागता विश्व सीचा है। यों तो भोजपुरी भाषा स्वभावतः मीठी है, पर कि ने ब्रह्मुत संगीत माधुर्य प्रदान किया है। पाठक देखेंगे कि निम्नगीत में कल्पना की उद्दान के साथ समाज का यथार्थ वित्रण करने में किव कितना सफल हवा है।

चमरा के बिटिया चरावेली वकरिया रे.

भोरही बधरिया के भोर:

फटही लुगरिया, फटहिए कुरूतिया रे

हथवा लहुठी कठोर!

मुठिए भ चडरा प दिनवाँ गँवावेजी,

कइसन करमां के फेर.

मथवा प बतवा के ट्टेला पहड़वा,

कहियों जे कहतस अवेर।

इत्यादि

हम इस कृति का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि किव अपनी रचनाओं द्वारा माँ भारती के भाग्छार को समृद्धिशाक्षी बनायेगा। मोजपुरी माचा के ज्ञाताओं के लिए रचना उपादेय है। ज्ञपाई-सफाई, गेटअप आदि अञ्जे हैं

- चक्रनेमि



# THE JAINA ANTIQUARY

VOL. XVIII

DECEMBER, 1952.

No II.

### Edited by

Prof. A. N. Upadhya, M. A., D. Litt. Prof. Jyoti Prasad Jain, M. A., LL. B. Sri, Kamata Prasad Jain, M. R. A. S., D. L. Pt. K. Bhujbali Shastri, Vidyabhushan. Pt. Nemi Chandra Shastri, Jyotishacharya

### Published by:

THE CENTRAL JAINA ORIENTAL LIBRARY, ARRAH, BIHAR, INDIA.

Annual Inland Rs. 3.

Single Copy Rs. 1/8.

### CONTENTS.

| 1          | The Date of Deminis Course the Devel Date of Date            | 1       | Pages |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------|-------|
|            | The Date of Durvinita Ganga the Royal Patron of Pujy         | apada   |       |
|            | -Prof. Jyoti Prasad Jain M. A., LL B                         | •••     | 1     |
| 2.         | Sanskrit Studies: Wither?                                    |         |       |
|            | -Prof. Dr. A. N. Upadhya                                     | ***     | 12    |
| 3.         | Jacobi's Introduction to Augewählte Erzilungen in Mähärastri |         |       |
|            | -Translated in English by Prof. Dr. A. M. Ghatge             | ***     | 16    |
| 4.         | Moghala And Saptabhangi                                      |         |       |
|            | -Prof. A Chakravarti M. A., I. E S                           | 444     | 27    |
| 5.         | Some Common Elements in the Jaina and Hindu Pant             | neons—í |       |
|            | Yakshas and Yakshipis                                        |         |       |
|            | -Sri Shashi Kant Jain M. A., B. A. (Hons) D. R.              | ***     | 32    |
| 6.         | The Tatwartha Sutra and Geography                            |         |       |
|            | -L. A. Phaltane Esq. B. A., LL. B                            | 440     | 36    |
| <b>7</b> . | Two New Dated Kushana Inscriptions from Mathura              |         |       |
|            | -Sri K D Baipai M. A.                                        |         | 39    |



<sup>५६</sup> श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाब्छनम् । जीयात् त्रेलोक्यनायस्य शासनं जिनशासनम् ॥ ''

[ सफलंकदेव ]

Vol. XVIII No. II

ARRAH (INDIA)

December 1952.

THE DATE OF DURVINITA GANGA THE ROYAL PATRON OF PŪJYĀPĀDA.

Bu Prof. Ivoti Prasad Jain, M. A., LL B.

In our discussion under the Caption Jaina Gurus of the name of Pūjyapāda' in the previous issues of the Jaina Antiquary, we have seen that the earliest and most famous guru of that name was Devanandi Püjyapada who was not only a contemporary of Ganga King Durvintia but was also the latter's religious preceptor as well as teacher in several branches of secular learning. The date of this first Pūjyapāda, therefore, could easily be fixed if we were sure of the date of Ganga Durvintta Unfortunately, the Ganga Chronology has not yet been quite fixed up and there has been a conflict of opinions as to the date of DurvinIta himself.

Lewis Rice had quite reasonably fixed the date of this king as 432-517 A. D.1 Dr. Buhler had supported this date, tentatively placing Durvintta in the later half of the 5th century A. D. And for a long time this had been the generally accepted theory.8

<sup>1.</sup> My. & Cg, pp. 35, 196.

<sup>2.</sup> I. A., XV, p. 355.

<sup>3.</sup> J. A., XVIII, 1, p. 12 F.n. 27.

But Prof. R. Narsimhmachar who himself had substantially contributed to the above theory<sup>4</sup>, later on, on the basis of the newly discovered evidence of the Avantisundari-kathasara found reason to disagree with and revise that theory. The new date of Durvinita thus suggested by this scholar was 605-660 A. D.<sup>5</sup>

This later date theory has already been questioned by Prof. Keith who plausibly discounted the evidence of the Avantisundarikatha and its Sara. He says that this piece of evidence is not at all reliable and that on its basis alone we cannot be sure of Bharavi's connection with Visnuvardhana or of this king being identical with the prince who founded the Eastern Chalukya line of Vengi in A. D. 615 and was the brother of that Pulkesin whose Aihole inscription (A.D. 634) mentions Bharavi's fame. 6

In support of his new theory, Prof. Narsimhamachar had also adduced the evidence of the Gummareddipur plates which are said to ascribe to Durvinita a commentary on the XV Chaptor of Kiratarjuniya of Bhāravi. But here again, Dr. Keith calls it a well established literary forgery which ascribes to Durvinita Konguni such a commentary on that work. Keith would, however, prefer circa 550-600 A. D as the date of Durvinita.

But Prof. Narsimhmachar is not the only exponent of this later date theory. From an inscription discovered at Jainagamarpalli in in the Pavagada Taluk of the Tumkur district, believed to have belonged to the Western Chalukya king Vikramaditya I, a son of Pulkesin II, Dr. Venkataramanya infers that this Chalukya Vikramaditya assited by Konguni Arasa fell upon Kaduvetti. a Pallawa king and captured Kanchipura And the Konguni Arasa mentioned

<sup>4.</sup> Kavicharita, pp. 5-6; J. G. 1923, pp. 217-232.

<sup>5.</sup> M A. R. 1928, p. 28; M. A. R. 1924, p. 70; also his Presidentia address to the 8th Ses. of AIOC

He, however, does not shift the date of Pujyapada from the 5th century A. D. and in this connection amends his former belief only to this extent that this Guru had nothing to do with Durvinita

<sup>6.</sup> A History of Sanskrit Lit, Preface XVI ff.

<sup>7.</sup> Kavicharita, I, pp. 12-13.; M. A. R. 1912, pp. 31-32, 35-36.

<sup>8.</sup> For this Keith refers to E. C. III, 107.

therein is identified with Durvinita.<sup>9</sup> Probably on the same basis, it has been asserted by some scholars that Ganga Durvinita was the father in-law of Pulkesin II who was killed by Pallava Narsimhavarmana in about 642 A. D., and that it was Durvinita who restored his grandson Vikramaditya I, the son of Pulkesin II, to the Chalukya throne in about 654 A. D.<sup>10</sup> Dr. D C. Sirkar also thinks that this suggestion seems quite probable <sup>11</sup>

But the above record nowhere mentions the name of Durvinita or that of Narsimhavarman Pallava. The two kings mentioned therein have been described merely by the generic titles, that is Konguni and Kuduvetti, of their respective dynasties. Almost all the Ganga kings bore the title of Konguni just as the Pallava kings bore that of Kuduvetti and the Chola kings that of Karikala. Hence there is no reason why the Konguni Arasa and the Kuduvetti of the record should be identified with Ganga Durvinita and Pallava Narsimhavarmana alone and not with any other rulers of those dynasties. To associate the inscription with the western Chalukya monarch Vikramaditya I (642 or 654 to 680 A, D.) is also no more than a mere inference. No doubt, the Pallavas had been the traditional enemies of the Gangas as well as of the Chalukyas, and like their predecessors, Pulkesin II and his successors had to fight many a battle against the Pallavas. But the statement that this Pulkesin the Great was conquered by his enemy the Pallava king who took the former's capital, plundered it and also put Pulkesin to death, in about 642 A. D, is hardly supported by any reliable evidence. Dr. Bhandarkara does not at all mention it,18 and Smith says that the Pallava records themselves are doubtful about such a Had it been such a decisive and glorious victory as it is victory. 15 made out, the Pallava records must have made the most of it. On the other hand the records of Chalukya Vikramaditya I tell us that he was 'the paramount sovereign between the three seas, and was

<sup>9.</sup> Proceed of the 12th ses of Aioc, vol. II pp. 534-41 The said inscription is published in M.A.R. for 1941.

<sup>10.</sup> Triveni, I, pp. 112-120; Kadambakula pp. 55-56

<sup>11.</sup> Successors of the Satawahanas, p. 302.

<sup>12.</sup> In his History of the Deccan.

<sup>13.</sup> V. Smith-EHI.

a valarous conqueror who inflicted a crushing defeat on the Pallavas and took Kanchi. And his contemporary Ganga king was, not Durvinita himself but his greatgrandson Bhuvikrama Srivallabha who was succeeded by Sivamara Navakama in 679 A. D. Bhuvikrama's definitely known date is 670 A. D., and he seems to have had been reigning since 634 A. D. His own records dated 670 A. D., describe him as the victor of a hundred battles and tell us that he had many times to fight against the Pallavas whom he finally defeated in the decisive battle of Bilinda. Bhuvikrama was most probably a staunch ally of Pulkesin II and his son Vikramaditya I against the Pallavas; and it was Pallava Narsimhavarmana (630-668 A. D.) who was defeated and killed in circa 668 A. D. by the joint forces of the Ganga and Chalukya kings who then even captured the Pallava capital Kanchi and took away as hostages two Pallava princes.

There is also no evidence to show that Durvinita was the father-in-law of Pulkesin II. and the maternal grand-father of Vikramaditya I. In fact, as is evident from the Nagar inscription, it was probably Vijayāditya the traditional hero and founder of the Chalukya dynasty of Vātāpi whom Durvinita befriended and gave his daughter in marriage. As early as the times of Tadangala Mādhava, the grandfather of Durvinita, the Pallavas of Kanchi had become a menace to the Gangas of Talkāda and the Kadambas of Banvasi. Consequently the latter allied themselves against the common foe and in order to seal the alliance the Kadamba king had given his daughter in marriage to Mādhava Ganga. When in the times of

<sup>14.</sup> I. A., VI, 86.

<sup>15.</sup> E. C., XII Tk, 23; III Md., 113.

<sup>16.</sup> Being referred to in the Aihole insc. of Pulkesin, dated 634 A.D.

<sup>17.</sup> MAR, 1925, p. 86.

<sup>18.</sup> Sivamara's Mandayya grant of his 34th regnal year, dated 713 A. D. (E. C. III Md. 113) says that as a result of Bhuvikrama's victory over the Pallavas, two Pallava princes, Jaya and Vrdhi by name were brought to the Ganga Capital where they lived under the protection of the Ganga king.

<sup>19.</sup> Nagar Plate, E. C. VIII Nr. 35. Or at best it might be his son Jayasimha Ranaraga whom Durvinita gave his daughter. This Jayasimha was the father of Pulkesin I.

Durvinita, the brave, adventurous and well accomplished Chalukya youth Vijayaditya proved his worth by founding a new kingdom, the Ganga monarch was simply pleased to find in him a new ally. and readily made his own son-in-law. This step had further become necessary since the Kadambas had by now been cowered down by the Pallavas. The Pallava king at this time was Kaduvetti Trilochana (or Tri-nayana) 20 Pallava who was probably the same as Nandivarmana or Chandadanda, 21 the grand father of Simhavisnu (575-600 A. D.). Vijayāditya, in an attempt to capture Kuntala from Trilochana, was killed by the latter in a bloody battle. 22 The Pallavas then invested his capital also. At this Durvintta invaded the Pallava territories, defeated and killed the Pallava king and restored his own daughter's son Jayasmha Vallabha Ranaraga, the son and lawful heir of Vijayāditya to his father's throne at Vātāpi. 23 It was this Jayasimha, the father of Pulkesin I who in his turn was the grandfather of Pulkesin II (608-642 A. D), who was the first virtual king of the western Chalukyan dynasty of Vātāpi.

There thus appears little doubt that the two sets of events and personalities, one belonging to circa 500 A. D. and the other to circa 650 A. D. have been indiscriminately confused and that merely on this basis Durvintta cannot be placed in the 7th century A. D.

There is, however, another line of argument in favour of the later date theory. Prof. G. J. Dubreuil, on the basis of the contemporaniety of Durvinita with some Kadamba kings, also places the former in circa 605-650 A. D.<sup>24</sup> No doubt, in many Ganga records,

<sup>20.</sup> Some inscs. of the 11th century mention Trilochana, also called Trinayana, Munkunti etc., as an early ancestor of the Pallavas. He is also believed to have founded the Telgu line of the Pallavas (vide MAR, 1916, p. 138; Ayengar's Hist. of the Tamils, pp. 364, 384.)

<sup>21.</sup> D. C. Sirkar says that this 'Chandadanda, lord of Kanchi' was a contemporary of Ravivarmana Kadamba '479-513 A. D. and that it may be a Biruda of Pallava Nandivarmana (issuer of Udeyendriya grant) who was the grandson of Simhavarmana (436-458 A. D.) of Lokavibhaga fame or of one of his successors.

<sup>22.</sup> E. I., IX, p. 341; XI, p. 340.

<sup>23.</sup> E. C. VIII Nr. 35.

<sup>24.</sup> Ancient History of the Deccan, p. 107.

Avinita Konguni, the father of Durvinita, has been described as 'the beloved sister's son of Kṛṣṇavarma (कृष्णवर्म महाधिराजस्य जिय भागिनेय); and this Kṛṣṇavarma has himself been described as 'the brilliant sun on the sky of Kadamba dynasty' (श्रीमत्क्ष्वं कृष गगनगभास्तिमास्ति) and that he was anointed during the Aśvamedha sacrifice (कृष्वं बंद्राक्ष कृष्णिक्यास्त्र मेथावम् ज्ञाभिष्य कः). 25 Dr. D. C. Sirkar thinks that it was Kṛṣṇavarma II who was the maternal uncle and contemporary of Avinita Konguni, and he places the latter in mid 6th century A. D. 36 According to this scholar, Ganga Madhava Maharaja, the father of Avinita was married to the grand daughter of Viṣṇuvarmana Kadamba who was killed by Ravivarmana before the latter's 11th regnal year. 27 Prof. Narsimhamachar is also of the same opinion. 38

But there had been another Krsnavarma, the first Kadamba prince to have that name, who was the father of the above mentioned Visnuvarmana himself. He was the younger son of Kākusthavarmana Kadamba and the brother of Śāntivarmana who was the father of Mṛgeśavarmana. This Krisnavarmana l had rebelled against his nephew Mṛgeśavarmana, had become independent and had even tried to usurp the latter's throne.<sup>20</sup>

Now Prof. Moraes is doubtful as to which of the two Krsnavarmanas is meant in the Ganga records. Whereas K. N. Dikshit and several other scholars definitely identify him with Krsnavarmana I, and Messrs. Srinivasachari and Ramaswami Ayengar expressly assert that the Kadamba princess married to Tadangala Madhava was the daughter of Kakusthavarmana. In fact, there is absolutely no indication in these records which could be taken to point to Krsna II, whereas there is ample to prove that it must have

<sup>25.</sup> I. A. I.p. 362; II.p. 155; E. C. Ne 58.

<sup>26.</sup> Successors of Satavahanas, p. 294.

<sup>27.</sup> Ibid p. 267.

<sup>28.</sup> Proceed AIOC, 1922, p. 307.

<sup>29.</sup> Sirkar-ibid p. 280.

<sup>30.</sup> pp 29-31, 35 of his book 'Kadamba Kula'.

<sup>31.</sup> E. I., XVI n2.

<sup>32.</sup> I. H. Q, IX p. 197.

<sup>33.</sup> A Hist. of India, p. 255.

This prince has been described therein as having been Krana I. his abhiseka performed during the Asvamedha ceremony. Dr. Sirkar himself admits that Kranavarmana II never performed any Asvamedha and that his abhiseka during that sacrificial ceremony is simply fantastic, for the Benur and Vanahalli records do not refer to his own Aswamedhas: 84 whereas the Nilambur grant of Ravivarmana, the son of Mrgesavarmana, who was a rival and contemporary of Krenavarmana I calls the latter as 'ऋश्वमेच याजिन'. 35 Sirkar even goes so far as to say that Krsnavarmana I was the only Kadamba prince who performed any Aswamedha.36 Thus this record of Ravivarmana who came to the throne in about 478 A. D. and who killed Visnuvarmana the son of Krsnavarmana I in about 490 A. D., not only clearly mentions the performance of the Aswamedha by his own father's enemy, the usurper Krisnavarma I, but the mention of Ravivarman's own grant of villages while he was encamped near Talkada the capital of the Gangas, proves his success against the Gangas themselves who were friendly to Krsnavarma l's line. 37 Ravivarmana ruled for 35 years, i. e upto circa 513 A. D. His son Harivarmana was a contemporary of Simhavarmana and Krsnavarmana II, the son and grandson respectively of Visnuvarmana, the son of Krsnavarma I. Chalukya Pulkesin I was also his contemporarary. Harivarmana's Halsi grant is dated 538 A. D. Hence if Krsna Kadamba of the Ganga records were Krsnavarmana II, the marriage in question could not have taken place much prior to the middle of the 6th century A. D. Ravivarmana long before 500 A. D. could not have alluded to the friendship of the Gangas with Krisnavarma I's family. The basis of this friendship was obviously that marriage alliance between the two houses.

There is, thus, no doubt that it was the sister of Krenavarma I and a daughter of Kakusthavarmana Kadamba, who was married to Madhava Ganga, and most probably Krisnavarma I was primarily instrumental in bringing about that marriage. For this

<sup>34.</sup> Sirkar-ibid p. 294.

<sup>35.</sup> Ibid pp. 280, 311; E. I., VIII p. 146.

<sup>36.</sup> Sirkar-ibid p. 240.

<sup>37.</sup> Ibid, p 267.

reason and also because he particularly loved his nephew Avinita very much, Krisnavarma I is so laudably praised in the Ganga records, Kakusthavarmana belonged to the first quarter of the 5th Century A. D. 88 His Halsi grant is believed to have been dated in the 80th year of the Gupta era, which would fall in about 399 A. D. One of his daughters was also married to a son of Chandragupta Vikramāditya (375-413 A.D.) through the agency of poet Kālidasa. 30 His sons Santivarmana and Kranavarmana I thus belonged to the middle of the 5th century A. D. Santi's reign seems to have lasted upto circa 470 A. D. And as Sirkar thinks, Krsnavarmana I had most probably died before the beginning of Santivarman's reign to who is proved to have been a contemporary of Kasnavarma l's son Visnuvarmana by the latter's Virur grant, 41 This grant professes to have been issued by कदंबबर्ममहाराज विष्णुवर्मन by permission of his खेक्द्रशिता (elder uncle) शान्तिवर्मनधर्ममहाराज वैजयन्ती तिलक समग्र कर्णाट भूगर्भभर्ता. And it clearly shows that it must have been Visnuvarmana who usurped the throne of his consin Mrgesavarmana. Krsnavarmana I was not thus the usurper, though he might also have revolted against the authority of his brother, not of his nephew. and become semi-independent in the province he was the viceroy of. There remains, therefore, no doubt that Durvinita's father Avinita Kouguni who was the sister's son of this Krsnavarmana I Kadamba and hence a contemporary of the latter, cannot be placed much beyond the middle of the 5th century A. D.

Another piece of evidence also supports this view. It has been inferred from the Dodaballapur inscription that Durvinita's mother's father was the Punnāṭi king Skandavarmana after whose death the territory of Punnata passed to Durvinita as heir of his maternal grand father. The father of this Skanda Punnata was Bhujaga Punnāṭi whose father-in-law was Ganga Mādhava Simhavarmana of the Perur line 43 According to the Pennuekonda plates this Ganga

<sup>38.</sup> lbid p 255; 1 A.. VI 23.

<sup>39.</sup> Heras-IBORS, XII 458; Dubreiul p. 100; Sirker p. 253.

<sup>40.</sup> Sirkar-ibid p. 280.

<sup>41.</sup> E.C, VI 91.

<sup>42.</sup> K. Rao-Gangas of Talkad, p. 33; Rice-Cg. Insea, 1 pp. 7-11.

<sup>43.</sup> Sirkar-ibid, pt II ch. V.

prince and his father Aryavarmana were installed by Pallava Simhavarmana and Skandavarmana.44 Rice assigns these Perur Gangas to the 4th century, but Fleet and Sirkar are inclined to place them in the middle of 5th century A. D. and say that the Pallava Simhavarmana here referred to is probably that of the Lokvibhaga fame (436.458 A.D.) The Pallavas are said to have helped these Ganga feudatories of theirs because the latter had crushed the unruly Bānas.45 This would place Skanda Punnāţa about the beginning of the 6th century. But even then, if Durvinita is assigned to the middle of the 7th century, his maternal grandfather Skanda Punnata would seem to precede him by more than a century, which if not quite impossible is highly improbable. To me it seems that this Pallava simhavarmana is none else but the prince who, according to Fleet, was the elder brother of Visnugopa of Kanchi, a contemporary of Samudragupta (326-375 A. D.)48, and Pallava Skandavarmana referred to herein was the prince who succeded Visnugopa.47 Sirkar himself seems to be doubtful on this point. 48 And if it were so there is no difficulty in placing Skanda Punnata in about the middle of the 5th century A. D. Moreover, Prof. Krisna Rao and Rice seem to have been mistaken in their interpretation of the above mentioned Dodaballapur inscription. The record itself is quite clear on the point that Skanda Punnata was the father-in-law of Durvinita himself, and not of his father. 49 Other Ganga records also confirm this view when they state that Durvinita got Punnata in dowery of his wife.

Thus, whether the Pallava contemporaries of Bhujaga Punnata are proved to belong to the latter half of the 4th or the first half of the 5th century, his son Skanda Punnata cannot be placed much beyond the last quarter of the 5th century, and consequently the

<sup>44.</sup> E. I., XIV. 331.

<sup>45.</sup> Sirkar-ibid, II, p. 247.

<sup>46.</sup> lb!d, pp. 177, 205. But Hultzch thinks he was the son and not the brother of Visnugopa.

<sup>47.</sup> Ibid p. 178.

<sup>48.</sup> Ibid p. 184.

<sup>49.</sup> E, C., IX De. 68.

latter's son-in-law and contemporary Durvinita Ganga beyond Circa 500 A. D.

Some scholars try to find support for the later date theory in certain Chalukya records of late 7th and early 8th centuries in which mention is made of one Pujyapāda. Here they uphold that association between Durvinita and Pujyapada, which they had already refuted for shifting Durvinita's date, now to confirm that shifted date. However, this Pujyapāda of the Chalukyan records is a different and later Jaina Guru than Devanandi Pujyapāda, and with him I shall deal in a subsequent paper.

Fleet is inclined to favour the later date theory because he believes that on paleographical grounds the Gummareddipur plates of Durvinita should be assigned to the 7th century. But it is obvious how unreliable and flimsy this basis is especially when unsupported by any other tangible evidence and when on the same basis other scholars like Rice assign the records of Avinita and Durvinita to the 5th century A. D.

Then the date of the foundation of the Gangawadi kingdom by Daddiga Konguni with the help of his Jaina Guru Simhanandi, as arrived at by Rice is 188 A. D. 50 This Simhanandi obviously belonged to the Nandi branch of the Mulasangha and was one of the very early gurus of that order. He is mentioned in the Pattavalis, after Bhadrabahu, Kundakunda and Umaswami, and almost alongwith Samantabhadra (120-180 A. D.)51, and after him come Vakragriva, Vajranandi, Patrakesari and others. Although there is no strict chronological order in these lists and only the more important gurus are mentioned, still the general sequence seems to be quite all right. And it is quite probable that the first Ganga king belonged to circa 200 A. D.59 Durvinita was the 8th or 9th ruler of that line and a period of about 300 years for 8 kings, several of whom (viz. Konguni, Madhava II, Madhava III, Avinita) certainly had very long reigns, is not very much. It gives an average of only 35 years \* each. Between Durvinita and Sripurusa Muttarasa (726-776 A. D.)

<sup>50.</sup> My. & Cg. pp. 32, 49.

<sup>51.</sup> My article on that Guru in the Varni Abhi, Grantha-

<sup>52.</sup> Saletore-Med Jainism, pp. 7-17.

five rulers intervened, which for those 200 years again gives an average of 40 years each. Even after Sripurusa nine generations took some 300 years. Durvinita himself had a reign of 40 years. Hence in that dynasty of remarkably long reigns an average of 35 to 40 years for each reign is quite probable. If Durvinita is placed in 605.660 A. D. the reigns of his three lineal descendents will have to be squeezed within some ten years, which does not seem likely.

The foregoing discussion would, therefore, prove beyond reasonable doubt that the Ganga monarch Durvinita Konguni cannot be placed much beyond 500 A. D., and as a tentative suggestion his date may be fixed as circa 480-520 A. D.

#### SANSKRIT STUDIES: WHITHER?\*

By
Professor Dr. A. N. Upadhye
KOLHAPUR

With the attainment of political independence by India, there is seen everywhere great enthusiasm about the culture and civilization of Ancient India; great stress is being laid on their glorious aspects; motives are being attributed to outside scholars for their alleged prejudices and perverted attitude; and the urgency of studying our ancient heritage is being pressed constantly nowadays. Even when and where the specialists, who can speak with some authority, are modest in their observations, men of position and privilege are sermonising on the study of Sanskrit language and literature; some insist that the Sanskrit language was once the Lingua Franca of India and can be adopted as State Language even today; and others assert without hesitation that the Sanskrit literature contains all knowledge and its study is the only panacea for the transitional period of our cultural catastrophe. A learned body like the All-India Oriental Conference, the devotion of the members of which towards Sanskrit studies can never be doubted or questioned, resolved at its Darbhanga Session that Hindi should be the National Language of India. But it was an amusing sight to find that certain enthusiasts ridiculed the oriental scholars, showered choice abuses on them in Deva-vani and pressed the claim of Sanskrit alone to become the National Language of India. All this they did without taking into consideration, and much less refuting, the arguments advanced by the learned scholars there.

The importance of Sanskrit language is unquestioned; but it would be a mistake to approach the study of Sanskrit through bias for one religion or the other or with some sectarian or sectional outlook. Then there are certain enthusiasts for whom Sanskrit literature means only that part of the classical period, and they would like to close their eyes against the Vedas, Brāhmaṇas etc. Then if the study of Sanskrit literature is not to be judiciously combined with that of Prākrit and Pāli languages and literatures, the

<sup>\*</sup>This Paper was submitted to the All-India Sanskrit Parishad, Shri Somanath Patan.

perspective of ancient and medieval Indian culture is bound to remain incomplete if not perverted. A more broad outlook on the study of these languages and literatures alone can supply a sound basis in estimating the value of the cultural capital of ancient India.

If we are not going to adopt this cosmopolitan attitude or outlook. and if we seriously take into consideration the present state of Sanskrit learning in most of our Pathasalas, or even in some of our Universities, one suspects the danger that we would easily slide back to that stage of Sanskrit scholarship which was there in prior to the advent of European scholars on the field of Indian learning. It is not very difficul to imagine the broad outlines of that stage. In the field of practical science the progress of thought was nil; but unfortunately this stagnation was not at all realised. In the field of speculative sciences, we know what Navya Nyāya means: we were just growing a jungle of words not knowing what fruits we were to reap. The spiritual ideals were lost sight of; and vested interests were clinging hard to the form and letter, having altogether missed the spirit It was all verbal hair-splitting, quite sectarian, secluded, and onesided in outlook. Great enthusiasm was shown for religious rituals, mythological details, and exclusive social conventions and customs so rigorously that the result of all this was anything but laudable. One feels sad to remember that in India, at that time, there was not a single Pandita, or Indian scholar, who could read or decipher the inscriptions of Asoka, Kharavela and Rudradaman. This one instance is sufficient to indicate how onesided and shallow the Sanskrit scholarship had grown just before the European scholars took to Sanskrit studies.

The work of European scholars in the various branches of Indian learning has shown altogether fresh approaches not only to the study of Sanskrit language and literature but also to that of Indian history and philosophy. The historical and comparative methods of study as applied to Sanskrit language and literature gave remarkable results and thus assigned a very important place to Sanskrit language in Indo-European linguistics. Collections of mss. were carefully scrutinised, descriptive catalogues were prepared, monographs and dissertations were produced on various topics; and there came to be written histories of various branches of Indian literature. And even

to this day Winternitz's Geschichte stands unsurpassed. What is true of Indian literature is also true of Indian history, archaelogy, epigraphy etc. It is thus alone that Indian learning was brought on the canvass of human knowledge. Whatever progress has been achieved in Sanskritic researches is primarily due to instruction and example of and inspiration from European scholars. We cannot forget the debt we owe to them, and it would be a great mistake if we ignore or grow lax in the use of critical, eomparative, historical and scientific methods of study. It is but natural that the number of European scholars would decrease day to day, and the main responsibility of pushing the front of Indological research in the proper perspective of recorded human knowledge will lie primarily on the shoulders of Indian scholars.

Strictly scientific methods are more valuable than tempting results. We are now expected to put forth immense industry and to work systematically, and in spirit of scholarly cooperation, with utmost vigilence. Every bit of evidence has to be weighed impartially, as much as humanly possible, and there should be very little scope for racial and religious and even national prejudices. The continuity of progress has to be maintained with maximum devotion to the Goddess of Learning.

It is very easy to grow eloquent on the alleged achievements of Indian civilization and culture in the past, but it would be a suicidal mistake to forget our weaknesses and limitations in our natural tendency to glorify ourselves and everything Indian.

We may be very enthusiastic about the study of Sanskrit literature, but we must also remember the limitations of this branch of learning under the present circumstances: let us not be too much vain about it. Language is just a medium of expression, and naturally more attention has to be directed to the contents of literature than merely to the form and structure of the language. Let us quietly consider what knolwedge in the fields of practical sciences such as physics, chemistry, medicine, engineering etc. we can get from our early literature, as contrasted with the tremendous achievements of modern sciences in these and other branches. It would be sheer self-deception to claim that our ancestors knew the various

formulae of prepraing aeroplanes, submarines and even atomic weapons.

Much of our ancient literature is religious in character, and our Indian religions have given to humanity some of the highest norms of human behaviour, such as Samata, Ahimsa and Mettl, which, if put into practice sincerely, are sure to achieve great human welfare. Today there is a good deal of talk about these and other religious principles: some of them are being used as propagandistic catch words and slogans in and out of context. It seems to me that we often foget, may be for convenience or expediency, that religion is not merely a topic of profession or talk, but it is essentially a matter of earnest practice. There is more sound than sense in the homage which people are paying to these great religious and moral principles. Though we talk so much about these principles, we may ask ourselves, why we allow these principles to affect our life and conduct, individually and collectively, to such a negligible extent. Of the four Purusarthas, let the earnest intellectuals in the society honestly search their hearts as to what place is there for Dharma and Moksa: the latter perhaps does not exist and the former is just a word of fashionable use for the most. The Sistas of the present day have to be a bit more introspective, and it is their responsibility to put into practice whatever they are preaching to others.

The early Indian literature has its abiding values; it is for us to pursue critical methods of study and to push forward the progress of research in a scientific spirit. Let us not use religion merely to arouse sentiments but let us study it dispassionately and put its principles into practice earnestly to make ourselves better men and women.

### JACOBI'S INTRODUCTION

TO

### Ausgewählte Erzälungen in Mähärashtri Translated into English

By
Professor Dr. A. M. Ghatge.

- 1. The Indian language has passed through three stages of development:
- (1) Old Indian or Sanskrit, available in three varieties, as Vedic, Epic and Classical Sanskrit;
- (2) Middle Indian or Prākrit, known in many dialects differentiated as regards time and place, partly from literary monuments and partly from inscriptions and coins;
- (3) Modern Indian or Bhāṣā, comprising some nine languages with many dialects.
  - 2. In Prakrit, again, three stages may be distinguished:
  - I. The Pali-stage. To this belong
- (a) Páli, or the language in which the canonical books of the southern Buddhists are written.
- (b) The various dialects of the Prakrit inscriptions, which cover a period from the middle of the 3rd century B. C. down to the 2nd century A. D.
  - 2. The Prakrit-stage :
- (a) Maharaṣṭrī or simply Prakrit. This was really the literary language of this period and is available in works of general Indian literature as well as in those of the Jains, which do not belong to the canon. The Jaina Maharaṣṭrī differs from the ordinary language in a few orthographic piculiarities.
  - (b) The dialects used in dramas: Sauraseni, Magadhi etc.
- (c) Paisaci, in which language the largest collection of fairy tales, the Brhatkatha, was written.
  - 3. Apabhramsa, which probably embraced several dialects.
- 3. Two mixed languages must also be inserted between the Pali and the Prakrit stage:

- (1) The Gatha dialect in the metrical portions of the writings of the northern Buddhists As regards form, this language is Sanskrit, with many Prakrit forms and words which have been Sanskritised more or less skilfully. However, as the verses are based on Prakrit prosody, it may be assumed that the authors thought that they were writing Sanskrit, when they retranslated, in accordance with some general rules, words from the language in which they were familiar (Prakrit) into Sanskrit. It cannot be assumed as a translation of a Prakrit original into Sanskrit, but a language analogous to the defective High German of persons habitually speaking and thinking in Low German.
- (2) Jaina Prākrit<sup>1</sup> or the language of the older works of the canon of the Jainas. As regards form, it is very similar to Māhārāṣṭrī, especially as seen in the later, non-canonical writings of Jaina authors; however, it differs from that language. as regards
- (a) Grammar, on the one hand in the exclusive or at least frequent use of archaic forms and expressions such as Nom. Sing. Masc. in 'e'; Loc. Sing. Masc. and Neut. in 'msi'; the Preterite in 'ittha, a-i, imsu'; and on the other hand, in the absence or infrequent use of numerous Maharaṣṭrī forms e. g. of the forms 'tie' and 'tae' Gen. Sing Fem; 'taṇa' Gen. Sing. Plu. of the Article; of the Absolutive in 'uṇam, um' et.
- (b) Lexicography and Syntax, in which the Jaina Prakrit is closely related to Pali, but only distantly to Maharastri. As the canon of the Jainas was written down in western India (Valabhi) ostensibly in the year 454 A. D. at a time when Maharastri had most likely reached the status of a literary language, it is evident that the compilers of the canon must involuntarily have been influenced by the then literary language.

<sup>1.</sup> From the evidence of the canonical books and a persistent Jaina tradition, scholars give the name Ardha-Māgadhi to the language of the Jain canon, to which Jacobi had given the less appropriate name Jaina Prākrit. By Jain Prākrits are now usually meant Ardha-Māgadhi, Jaina Māhārāṣtrī of the post-canonical works and Jaina auraseni of many of the Prākrit works of the Digambaras.

- 4. The phonetic peculiarities which distinguish Prakrit from Sanskrit and which have trivial exceptions partly at the first stage, are the following:
- (1) The law of quantity.<sup>2</sup> No syllable, reckoned from the vowel onwards may consist of more than two moras. A mora is the length of a short vowel or of a consonant. This law brings about shortening of long vowels before double consonants, reduction of serveral consonants to two and sometimes loss of one of the two consonants after an original long vowel or after a vowel which was originally short and has only been lengthened at the same time.
- (2) Levelling of the difference between consonants forming conjuncts, by assimilation and other processes.
- (3) The law of final sound, according to which, making allowance for Anusvara, only vowels may stand in the final syllable.
- (4) The dropping of the sounds r, r, ai, au and the reduction of the three sibilants to one (mostly s).
- 6. As far as grammatical structure is concerned, a gradual change is effected in Prakrit. The actions of the laws of sound would have distorted the forms of the Sanskrit inflection into an irrecognisable condition, so that any analogy between them would have been removed. The language, therefore, introduced new analogies and disposed of superfluous forms. This is shown in the uniformity and simplication of inflection, which go on increasing with the development of the language.
- 7. The Prakrit stage is distinguished from the preceding (Pali-) stage by the weakening or dropping of simple consonants between vowels, by the loss of many forms which were still retained in Pali, particularly the preterite forms of the finite verb, by complete appropriation of the vocabulary of Classical Sanskrit and by a change in the construction of sentences. Prakrit differs from Apabhramsa in its more archaic and less variable endings in declension and conjugation and also in its more comprehensive grammatical structure.

<sup>2.</sup> Jacobi appears to mean that the initial consonant if it exists, of the syllable preceeding the vowel, has no part to play in counting the moras of the syllable.

8. Every word of Classical Sanskrit can remain current in Präkrit if it has been reshaped according to the Präkrit laws of sound Such words as come straight from Sanskrit, which probably only in part are not immediate borrowings, are called tatsama by the grammarians in the event of their not having undergone any considerable change in meaning, when the Präkrit word agrees in sound with the Sanskrit prototype; when the altered form of the Präkrit word can be easily explained by the phonetic laws, they are called 'tadbhava'. On the other hand, such words as, in spite of their obvious Sanskrit origin, do not correspond in meaning to their Sanskrit prototype, and such words as cannot be traced according to the known laws of sound or as cannot be traced back to Sanskrit at all, are called 'desi'. With verbal stems, one speaks of 'dhātvādesa' and not of 'desi'

The desi-words are not provincialisms, as might be thought from the name, even if they may have been so originally; at any rate, these are expressly described by Hemacandra (D. K. 1. 4) as not belonging to the dest. For the dest must have universal validity, and it is a fact that many of them can be traced in other dialects as well.<sup>8</sup>

Maharașțrī in particular and the Prakrit Literature.

- 9. At the time when Classical Sanskrit literature was at its bloom, Māhārāṣṭrī assumed the first place among the Prākrit dialects, because it is treated by the Prākrit grammarians as the normal Prākrit, while of the other dialects only their deviations from the Normal Prākrit are mentioned. Moreover, Daṇḍin, who probably belongs to the 6th century A. D. expressly calls it the most eminent Prākrit.<sup>4</sup>
- 10. Mähärästri attained this pre-eminence among the Präkrit dialect because it alone had gained general recognition as a literary language. For, although in the dramas Saurasent is spoken as a colloquial language by the noblest of the Präkrit-speaking persons,

<sup>3.</sup> For a fuller statement of the problem of Desi words cp. Jacobi: Bhavisattakaha \*63—\*65.

<sup>4 .</sup> Kāvyādarša I. 35: महाराष्ट्राभवां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः।

these very persons use Māhārāṣṭrī<sup>5</sup> in verses, evidently because this was the language of poetry and of higher literature. We also know that many poems were written in Māhārāṣṭrī, some of which like the Setubandha, the Saptaśatakam of Hāla, the Gauḍavadha, have been preserved for us.

- 11. The Jainas, too, have made use of Māhārāṣṭrī and not of the Jaina Prākrit of their canonical works, for the composition of numerous commentaries and independent treatises. The choise of Māhārāṣṭrī for this purpose proves that it was an universally understood literary language. For, in later times, when the living and universal understanding of Māhārāṣṭrī had obviously ceased owing to the ever increasing divergence of the colloquial language from Māhārāṣṭrī itself, Sanskrit usurped its place. Most, if not all, Sanskrit commentaries of the sacred texts can be traced back, directly or indirectly to Prākrit originals
- 12. The home of Māhārāṣṭrī is, as the name indicates, the land of Mahārāṣṭra situated along the upper course of Godāvarī, with Pratiṣṭhāna as its capital. The points of agreement between this Prākrit and modern Marāṭhī confirm the correctness of this supposition. It is true that the Prākrit inscriptions found in this locality represent an earlier stage (Pāli), however, there already occur in them, more especially in the latest ones, sporadic points of accord with our Prākrit e. g. dropping of single consonants between vowels.
- 13. The period of origin of Māhārāṣṭrī as such can be approximately determined. The latest of the above-mentioned inscriptions, which belong to the later Āndhrabhṛṭyas, date from the second half of the 2nd century A. D. Therefore Māhārāṣṭrī is younger than these.—The redaction of the canon of the Jainas was, according to tradition, in 454 A. D. At this period Māhārāṣṭrī must already have been a literary languange, because it exercised a strong influence over Jain Prākrit. It must have been at the same time or a little later that the commentorial literature of the Jainas began in Māhārāṣṭrī. The Jainas represent a change in their religious calendar

पुरुषाणामनीवानां संस्कृतं संस्कृतास्मनाम् ।
योरसेनी प्रयोक्तत्र्या तादृशोनां च बोनिताम् ॥
आखामेव द्व गायास माहाराष्ट्रीं प्रयोजवेत् । साहित्वद् व्य

- in 467 A. D. at the suggestion of king Satavahana of Pratisthana. We are probably justified in identifying this Satavahana with the king of the same name of the same Pratisthana, who is usually called Hala, and whose well-known anthology of erotic verses, Saptasatakam, we possess. Thus we obtain the beginning of the 3rd and of the fifth century of our era as the time limits within which Maharastri came to be generally used.
- 14. This result has the support of a further consideration. Setubandha, a highly finished artistic poem in Māhārāṣṭrī is praised by Daṇḍin, who probably belongs to the sixth century. Now an artistic poem of this nature would not be possible in a language which had little literary development. The language, therefore, must have been made so flexible by a long literary cultivation that, on the one hand, it became capable of producing such artistic creations, and on the other hand, it did not become incomprehensible in them. The same consideration applies if we start from Hāla's Saptaśatakarh, only that the artistry of this work is less striking. We shall, therefore, be not far from the mark, if we fix the beginning of the literary cultivation of Māhārāṣṭrī in the fourth century A. D.
- 15. It is striking that it was just Māhārāṣṭrī which attained to universal recognition as a literary language, whereas, according to the evidence of the dramas, Śaurasenī ranked next to Sanskrit as a colloquial language and Paisāci had claims to become the universal literary language because a work like the Bṛhatkathā, which is placed nearly on the same line as the Mahābhārata and the Rāmāyaṇa, was written in it. It seems, therefore, that causes of another nature must have led to the preference for Māhārāṣṭrī; I conjecture, they are the same conditions which brought about the bloom of Classical Sanskrit literature, i. e. the period of belles-lettres, a to which M. Muller has given the name of Renaissance.
- 16. M. Muller explains the sudden appearance of the bloom of Sanskrit literature in the 4th and 5th century A. D. by the supposition of a previous interval, barren of literature, occasioned by the conquests and the supremacy of non-Indian races in India.

<sup>6.</sup> I consider the learned literature to be out of question and adhere to my opinion on it, expressed formerly (Jenaer Litteratur-Zeitung 1879 p. 191).

However, apart from the fact, as Weber has already observed, that these dominions of foreign nations only embraced western and south-western India, the following also seems to me to contradict M. Muller's supposition. Dandin, who stood close, in time, to the beginning of the 'Renaissance period', would certainly have compared, if M. Muller's opinion were correct, in his poetics (Kavyadarsa) the old poets, i. e. those who lived before the interregnum, with the newer ones, who belonged to the Renaissance. There is, however, no trace to be found anywhere, of Dandin's being aware of such a contrast, although he mentions earlier poets, even earlier rhetoricians. All this seems to point to a long, uninterrupted cultivation of literature.

- 17. On the other hand, the same writer deals in detail with another contrast, namely between the style of Vidarbha or southern and that of Gruda or eastern and he takes up a strong attitude against the latter. Dandin speaks of the peculiarities of the eastern style with contempt and biting sarcasm as no other rhetorician does, We can explain this only by the supposition of an actually existing rivalry between an eastern and a southern school of poets. Now, some of the faults which are found with the Gaudiya Ritt, e. g. bombast and affectation, love of alliteration, the use of difficult words (The Gaudas consider this a sign of culture I. 46) are weaknesses from which a poetic art usually suffers in its old age. In contrast to this, the Vaidarbhī strives after forms of expressions easy of understanding and naturalness (prasada), the very excellences which the youth of poetic art possesses. For this reason, we miss them in later Sanskrit poetry, even though, theoretically the Vaidarbhi Riti continued to be recognised as the most perfect style.
- 18. With this hypothesis, that at the beginning of the golden age of the Classical literature known to us, the southern school of poets competed with the older eastern school and actually did carry the day, one seems justified in assuming that the art of poetry was cultivated for a long time in eastern India at the court of mighty kings, until owing to political events, new kingdoms flourished in south-western India, which overshadowed the splendour of the eastern ones and that poetry found protection and favour at the

courts of their art-loving kings. We know that, in the 4th or 5th century, the Guptas attained to great power in the west, we see how, at the beginning of the new era, Pațaliputra lost its old fame and Ujjayint rose to greater splendour. It is beyond a doubt that the centre of gravity of Indian poetry shifted about this time (about 400 A D.) from east further westwards. The races and peoples of the west were thereby also drawn into competition for literary fame, at least to a far greater extent than had previously been possible with far off literary centres.

- 19. The land, from which the style recognised as the finest in the classical period of Sanskrit literature received its name, and with which, consequently, the 'Renaissance' of Sanskrit literature must have been closely associated, is Vidarbha, the present-day Berar. If not exactly a part of Mahārāṣṭra, it is certainly bordering on that country. We can, therefore, understand that events, which caused the one country to become the cradle of a new literary period, necessarily assisted the popular literature of the other country to attain to a high esteem. In my opinion the preference given to Māhārāṣṭrī over other Prākrit dialects stands in this relation with the 'Renaissance' of Sanskrit literature
- It was probably through its contact with a popular poetical art, the one in Maharastri, that Sanskrit poetry of the 'Renaissance' also gained those qualities of freshness and naturalness, which are praised in the case of Vaidarbhi. On the other hand, Prakrit poetry must have been greatly promoted by its contact with the higher and more fully developed poetry of Sanskrit. One important influence of the higher literary language over the lower one should not be mistaken. Prakrit has the greater part of its vocabulary in common with Sanskrit; this common possession, however, is probably merely a result of borrowing on the part of Prakrit. For the immense number of Tatsama and Tadbhava words, which occur in Prakrit writings, could scarcely have been current in the popular language; they probably passed over, for the most part, from Sanskrit literature to Prakrit. The contrary case is also true that many a Prakrit word passed over into Sanskrit, after it had been sanskritised in some way, often in a false way.

- In conclusion a few more observations on the significance for literary history, of the stories published by us. that they are not written by Devendra Gani, the author of the Uttaradhyayana Tika, but are only copied from other works, he himself says with reference to IV-VII7 and X, which latter poem he begins with the words 'atha vrddhavadah'. Furthermore, some of the stories. although none of those given in this book. reappear in Haribhadra's commentary on the Avasyaka-Niryukti (who is supposed to have died 1055 A. V. = 529 A. D.)8 and therewith we are referred back to older narrative works which served as sources to both commentators. Finally Haribhadra and Devendra use Sanskrit in all the remaining portions of their works, in contrast to the oldest commentators writing Prakrit; and it is incomprehensible why they should have written the stories in Prakrit if they themselves were the authors of these stories. If, however, they had borrowed them from elsewhere with insignificant alterations and omissions, then the natural thing to do was to preserve the language of the original.
- 22. We may therefore safely take it for granted that Präkrit was the language in which the compilers of our stories wrote most fluently, although, like all cultivated persons of their time, they were most likely not ignorant of Sanskrit, as indeed is obvious from the fact that they sometimes inserted a Sanskrit saying into the narrative. The fact that not all possessed a really learned culture i. e. of a Pandit, is seen from 70. 37, where the work of the rhetorician Bharata is confused with the Mahābhārata and is consequently quoted, together with the Rāmāyana as an authority for the theory of the ten grades of love sickness. The numerous quotations of Apabhramás verses show that this language had attained to literary

<sup>7.</sup> Erzahlungen p. 55. 9.

<sup>8.</sup> In Vol. 40 of the Zeitschrift der deutschen Morgl, Gesell. p. 103, I have attempted to sho w that Haribhadra probably lived in the 9th century.

<sup>9.</sup> Owing to lack of definite data, the time cannot be fixed more exactly; we can only indicate, on general grounds, a wide period within which to place the possible date of writing, about 500—800 A D. The upper limit is the compilation of the Jaina Siddhanta in 454 A. D. from which time onwards the literature of the Jainas began. I have made the lower limit about 800 because I wish to place Haribhadra in this period

recognition. This, however, is not remarkable, as the same had not remained without influence on Māhārāṣṭrī. Thus, in the latter we find 'kahim' and 'tahim' used as adverbs of place, whereas in the Apabhramsa they are the regular locatives of the pronouns. No X shows still more similarities with Apabhramsa, the ending 'vi' for the absolutive is frequently used therein.

The style and character of our stories permit us to express conjectures as to the conditions of the Prakrit literature at that time. Various styles may be distinguished in the legends of our source: one simply indicatory and of epitomising brevity; another a little broader but also stiffer (as in the appendices of the Parisisthaparvan) and finally a graceful and fluent style (in most of the stories in this book) and in the Kalakacaryakathanakam). The last-named style, the flower of Prakrit prose, does not strive after external adornemnt by a wide display of detail, but it aims at a rounded and fluent diction. This is attained mainly by skilful manipulation of the word-order, which, far removed from any typical rigidity, is to arrange ideas according to their respective importance, satisfying, at the same time all requirements of euphony. Long and enthusiastic cultivation of narrative literature was surely necessary for the development and establishment of so delicate a style. The metrical narratives (No X) and the narrative metrical passages in the Kalakācāryakathānakam point to the same thing, and their finished facility and smoothness bear witness to the long development of this class of literature.

Narrative literature goes hand in hand with the gnomic poetry. The Präkrit sayings, which are sprinkled more plentifully in some passages and less in others, should not be regarded as the production of the narrator, but as the common property of literature. Hence the similarity of some sayings, e. g. 36. 8 and 62. 25 with 86. 23 and 72 31, the partial identity of others, e. g. 40. 8. with a saying Ap. Par. p. 17 and lastly metrical fragments, as 52. 26 the proverb 'bhattaradevayao havanti narto'. In this connection, there is a striking similarity between the popular narrative literature of Sanskrit and of Präkrit. Future researches must determine whether the latter has been merely a copy of, or rather not a model for the former.

24. We must not imagine that the extent to which the Jainas participated in the development of Prakrit literature was an unimportant one. Indeed, we know that, at least in the first centuries after the compilation of the Siddhanta, they made Maharastr the language of their literature, until, after the complete extinction of this language. Sanskrit, the universal language of the learned, took its place. writers of our stories also are naturally Jains; they regard the world from this religious point of view and have fitted to this the original undoubtedly common Indian themes, to which is sometimes attached only quite externally a Jaina beginning or a conclusion. I believe. I have discovered an interesting trace of sectarian recasting in the frequently recurring theme of the carrying astray of the principal character by a horse which has been 'perversely broken'. This was probably to be a substitute, calculated not to offend the religious conscience of the Jainas, for the otherwise favourite theme of 'going astray while hunting'.......Futhermore it is not remarkable that the lainas should have tacked interesting and favourite themes of narration on to famous names in their fantastic world-history, because they appropriated all the good and beautiful creations of the Indian mind, in order to present to the devotees of their own church all that a cultured person might desire. Even though, in their pursuit of this aim, they often dragged the sublime down to the level of pious mediocrity—let one think of their treatment of the Ramayanawe are, nevertheless, indebted to them for the preservation of many a pearl of the Indian Middle Ages, of which we should have been ignorant, had not the Jainas appropriated it for themselves. We may, I think, count the present stories amongst the above-mentioned pearls.

### MOGHALA AND SAPTABHANGI.

By
Prof. A. Chakravarti M.A., I.E.S. Madras.

Moghala representing Budhistic views, criticises the Jaina metaphysical doctrines of Nitya-anitya. Asti-nasti and Bheda and Abheda.

Taking first for examination the categories of Nitya and Anitya-Permanency and change, Moghala questions: "Are these characteristics mere states or modification of the real or essential characteristics or the accidental characteristics associated with the real by external agency?"

Neelakesi answers as follows: "They are the the essential characteristics of things."

Moghala questions: If Nitya is the essential characteristic of the real, then the real must be an unchanging permanent existence. Being unchanging and absolute, it is incapable of producing any effect on living beings. Hence, it will not appear as an object for an experiencing agent. If, on the other hand, Anitya is the nature of things, there would be no continuity of things and that every moment a new thing will appear, which is exactly the doctrine which the Budhist accepts. Hence, whether reals are taken as Nitya or Anitya, there would be no possibility of experiencing the object."

In reply Neelakesi points out by saying: "This criticism is based upon imperfect understanding of the Jaina doctrine. The criticism will be relevant only in the case of Ekantavada. One who maintains that the reals are absolutely permanent or absolutely changing, will be subject to your criticism. But, in our case, the real is always described relativistically. The same person Brahmadatta is younger than Devadatta and older than Yajnadatta is an intelligible proposition; the same individual is described by contradictory adjectives. Similarly, the same individual may be praised from the point of view of intellect and blamed from the point of view of moral character. There is nothing impossible in a statement that a particular individual is intellectually great, though morally he is very low. What we maintain as a metaphysical doctrine is that

the reality is many sided and it is capable of being described from different points of view. Hence, it is not self contradictory to describe the real as both Nitya and Anitya so long as the points of view are different,"

Moghala asks "What is meant by different points of view? What is the point of view according to which the thing is permanent and what is the other point of view according to which it is impermanent?"

Neelakesi replies: "A thing is described to be permanent-Nitya when you attend to itsessential nature-Anuvritta-Svabhāva. A thing is changing Anitya from its accidental characteristics of Vyāvritta-Svabhāva."

Moghala objects by saying "If by essential nature, a thing is permanent and if by accidental nature, a thing is impermanent, then say, that the characteristics make the thing and do not postulate thinghood besides and beyond qualities. There is therefore nothing called substance apart from and independent of the qualities."

But Neelakesi answers to this as follows: "If you maintain that a thing cannot be separated from its qualities, you are right. on account of this inseparability of the thing from its qualities, if you infer the non-existence of the thing, your conclusion is untenable and erroneous. You yourself have described Buddha as having innumerable good qualities. If you do not postulate an entity Buddha, apart from these qualities, your praising of your Lord will be meaningless. Because, there will be no one corresponding to Buddha. Again you describe that the earth is hard, water is fluid and fire is hot etc., and this description naturally implies substance with a quality. If there is no substance beyond the quality then your own statement would be without any significance. It is quite easy to conceive of a thing in the midst of its qualities. In the case of an ocean, the presence of water, its coolness etc., would be Anuvritta-Svabhāva and the waves thereof will be Vyāvritta-By the former, the essential characteristic, the sea Svabhāva. must be spoken of as permanent whereas waves on its surface are ever changing. Similarly, the substance gold, may be spoken of as being permanent and various ornaments made of it

may be spoken of as changing modifications." Moghala again raises the question: This leads to the next topic the relation between Guṇa and Guṇin, the quality and substance, whether they are identical or different (Bheda or Abheda). If the terms Guna and Guṇi refer to two different things, then show me the Guṇi the substance, apart from Guṇa, the quality. But, if you say that both refer to the same thing, then say that the real is one. You must either accept the first alternative or the second alternative. You cannot say that both are true."

Neelakesi answers this as follows: "There is no internal contradiction in the position that Guna and Guni are different though they are inseparably present in the same real. She points out that even in the Buddhist thought, a similar doctrine is assumed. Complex human personality, is supposed to be constituted by the five Skandas which are different and distinct in nature and yet they are inseparable from one another as constituent elements in the Similarly, the four Aryasatyas-Anitya Dukka. Purusha Pinda. Asuchi and Anātma-are all associated with the same existence and yet they are spoken of as different. It is possible to associate unity and plurality in the same thing even in Buddhist metaphysics. A similar doctrine in Jaina metaphysics cannot be Similarly, you speak of one particular Chitta, an objected to. element of consciousness, as the effect of the previous one and as the case of the succeeding one. Here also, plural characteristics are associated with a single element. A doctrine which is accepted by you cannot be criticised when it proceeds from us."

Next Moghala turns to the doctrine of Avaktavya and questions: "The real is indescribable. If you state that the real is indescribable, then you contradict yourself. Because, you describe the real even while saying that it is indescribable. But if by indescribability, you mean perfect silence, then there is no chance for you to state your doctrine."

Neelakesi meets this point by saying: "This criticism is based upon a misunderstanding. Your criticism would be allright if the real is to be taken as absolutely indescribable. But with us, it is not absolutely indescribable. It has been pointed out above that from

one point of view, real can be described as eternal and from another point of view, that it can be described as ephemeral; from one point of view it is identical and that from another point of view it is different and so on. Real is thus describable by various adjectives from various points of view. From this, it is quite clear that the many-sided reality is capable of being described from various points of view. What this term Avaktavya really means is that you cannot describe the real simultaneously from an absolute point of view. If you waive the relative point of view, and attempt to describe the real from an absolute point of view, certainly the real must remain beyond your speech and hence indescribable."

The next doctrine taken up for criticism is the doctrine of Asti and Nāsti. The meaning of this doctrine is, that a thing may be described positively when it is considered in relation to its own nature, its own place, its own time and its own mode. Similarly, it may be described negatively from four opposite points of view. With reference to this doctrine Moghala asks: "If by this you mean that a fruit which is in your hand is not the fruit of the bazaar, who will question this doctrine? It is so obvious that every one will accept it. Is this a great metaphysical discovery?"

Neelakesi replies: "Is it a mistake to state a doctrine which is acceptable to all? Is it your opinion that metaphysics must have nothing in common with concrete life? You also maintain several philosophical doctrines which are quite obvious to all?"

Moghala continues asking: "When you say that an elephant is not in its stable, it may be allright during the absence of the elephant. But the statement would become false when it returns to its place."

Neelakesi answers: "Yes, certainly. We do not say that the elephant is not in its place for all times. When it is absent it is not there and when it comes back, certainly it will be there. The statement that it is absent will have truth not absolutely but only in relation to a specified time and place".

Moghala continues his objection: "When you say that the horns of a bull were not in existence when he was a young calf, it is quite evident to every one. The horns which were not in existence formerly are present now. Hence, you can certainly apply Asti,

Nāsti-positive and negative attributes with reference to the horns of a bull. But, you should prove in a similar way that the non existing horns in the calf are describable by Asti Nāsti."

Neclakesi answers: "Your criticism is entirely irrelevant. For, the doctrine of Asti Nästi is applicable only to reals. Nonexisting things cannot be so described."

But again Moghala repeats his objection: "You say from one point of view a thing may be described as existing and from another point of view that it is non-existent. According to your own position from one point of view a young calf or a hare or an ass must have horns. What is that point of view according to which these animals are credited with horns?"

Neelakesi answers: "You wantonly repeat the objection already disposed of. It is pointed out above that the doctrine of Asti and Nāsti is not applicable to the case of non-existing things."

# SOME COMMON ELEMENTS IN THE JAINA AND HINDU PANTHEONS.—I YAKSHAS AND YAKSHINIS.

By Shashi Kant Jain, M.A., B.A, (Hons), D.R.

Yakshas and Yakshin Is figure in the Jain pantheon as the deities of a minor order. They are technically known as 'ŚASANA DEVATA' which may be translated as Guardian deities. In fact, one text describes them as 'জিন্যামন্ব্যাহাকে ক', i. e., defenders of the Jaina's Order. According to Jain belief, Indra appoints one Yaksh and one Yakshin I to serve, as attendants, upon each Tirthankara. Thus they are mainly attendant spirits with their mission as laid down in the following verse—

या पाति शासनं जैन सद्यः प्रत्युहनाशिनी। साभिष्रेतसमृद्ध्यर्थं भ्याच्छासनदेवता॥

The chief object of worship in Jainism is the Tirthankara, one who is approaching salvation, who has thrown off the Karmic bondages and who is absolutely free from desire (RĀGA). There are twenty-four such Tirthankaras who are believed to be super-men, superior to gods. To express the superiority of the highest divinities over all the hitherto conceived gods and goddesses, it was but natural for the Jains to relegate the latter to subordinate rank and position before the former. A feeling of rivalry may be at the root of such a practice, but since the instances of religious intolerence and malicious bigotry are comparatively rare in Ancient India it would be nearer the truth if we ascribe it to a concious effort at reconcilliation on their part.

In this connection we should also take the psychological factor into account that 'human mind ever seeks ideals realized into forms'. The Jain laity was drawn from all sections of human society and was formed of ordinary human beings engaged in worldly pursuits. They had not risen above desires and hence could not remain satisfied with dry asceticism. They developed for their convenience the ritualistic aspect making it comprehensive enough to lend form

and colour to their worldly ideas of auspiciousness, prosperity. wealth, kingly splendour and so on. When they found that their neighbours had given them a form in the shapes of Ganesa, Lakshmi, Kubera and Indra, they naturally adopted them into their pantheon with necessary modifications. For such assimilation there was ample room in their conception of the attendant spirits by treating them as 'devotees of the Tirthankaras' (यचामसिद्वास्तीथेकृतामिमे).

In sculpture, we find the Yaksha and Yakshini respectively on the right and left of the TIrthankara image. They are mostly to be found on the pedestal. Even the detached images of Jain Yakshas and Yakshinis are to be recognised by the presence of a miniature lina image on their top. Their full representation is to be met with in the specimens of the Gupta period and thereafter, the epoch which also saw the expansion and elaboration of Brahmanic pantheon.

Jain texts give names, vehicles, forms and the attributes held in the hands of these Yakshas and Yakshinis. Sometimes the texts differ with regard to names. The texts of the two sects (viz. the Digambara and the Systambara) also sometimes differ respecting the attributes held in their hands. One feature, however, deserves to be noticed that they hold some such object as bow, arrow, sword, spear, citrus, ichneumon and so on, in their hands which characterises them as Yaksha. In these descriptions we sometimes encounter a few common features with the Brahmanic gods and goddesses, which unmistakably lead to the conclusion that there must have been a great commerce between the various religious sects and cults of India in that era of myth-coining which saw the issue of such a great variety of gods and goddesses that to-day we can sefely count one deity per head in India. It may be inoted here that the idea of compromise was not limited only to the developed cults. In fact, it was even more markedly extended to the older popular cults of the Yakshas and the Nagasas is evident from the nomenclature of the Governing deities as "Yakshas and Yakshinia" itself. The great influence that these Yakshas and Nagas had on the masses is amply borne out by the facts that their statues inscribed "Bhagavato" have been found at many places in Northern India, that to them many references are to be found in the early Jain and Buddhist works and that in early Indian sculptural art, viz. the bas-reliefs at Sanchi, Bharhut and Bodhgaya. they occupy a prominent place.

The conceptions of the Yakshas are found mixed with those of such Brahmanic gods as Brahma, Siva, Vishnu, Skanda, Indra, Varuna, Seshanaga, Yama, Kubera and such semi-divine beings as the Gandharvas and the Kinnaras.

The four-faced, three-eyed, eight-handed and lotus-seated Brahma Yaksha of Sitala Natha has much in common with the god Brahma who is shown in the Brahmanic pantheon as having four faces (बहुन्सुक) and a lotus seat.

The Garuda-rider Vishnu may be connected with Garuda Yaksha of Santi Natha, riding on an elephant who may have an allusion to the mythical bird Garuda holding an elephant in one hand and a tortoise in another.

The bull-rider Digambara Isvara Yaksha, of Sreyamsa Natha, holding a Trisula and a Danda in his hands, bears close identity with the Brahmanic god Siva, also called Iswara, who rides a bull and holds a trident and a staff. Siva may also be connected with the Gomukha Yaksha of Rishabha Natha, with his vehicle of a bull, and the Bhrikuti or Nandiga Yaksha of Nemi Natha whose vehicle is also a bull.

Skanda, also called Kumara or Karttikeya, rides a peacock and has six faces. The Svetambara Yakshas Shanamukha of Vimala Natha, and Yakshendra of Ara Natha, have six faces and ride a peacock.

Indra, in Hindu mythology, is represented holding a thunderbolt and an elephant. Matanga Yakshas of Suparava Natha and Mahavira ride an elephant while the Digambara Khendra of Ara Natha holds a Vajra.

Varuna Yaksha of Munisuvrata Natha bears analogous name with Varuna, the Hindu Sea-god.

Patala of Ananta Natha wearing a three-hooded snake canopy and Dharnendra or Dharnidhara of Parsva Natha adorned with a Fana-chhatra and holding Vasuki. have common features with Seshanaga, the Lord of the Nether World, who is also known as Dharanidhara.

Vijaya of Chandraprabhu bears an identical name with Yama, the god of Death.

The mudgara holding Kubera Yaksha of Malli Natha may be connected with the Hindu god of wealth, who, besides bearing the analogous name, holds the identical club. The Hindu god of riches and lord of the Yakshas may also be compared with Gomedha Yaksha of Nemi Natha who either rides a man (nara-vahana) or drives in a Pusopayana, the traditional chariot of Kubera-Vaisravana.

-To be continued.

## THE TATWARTHA SU IRA AND GEOGRAPHY. Pushkarardha Dweepa. (प्रक्राधेद्वीप)

By
L. A. Phaltane Esq. B. A, LL. B,
Pleader Islampur Tal, Walwa.

The Jaina Scriptures say that Jambudweep, Dhataki Khanda and Pushkarardha dweepa are the three territories in which men reside. In ancient days humanity was divided into small groups which, by separate living, separate mode of life and by use of separate weapons and dress for their protection, had developed in them distinct peculiarities which distinguished in them separate modes of conduct These groups were practically always on hostile and behaviour. terms with one another. They were known by their leaders. For instance the followers or descendants of Manus were called Manavas (मानवंs) (मनोर्पत्यं पुमान मानवः=Manava is one who is the male descendant of Manu). Similarly the followers or descendents of Danu were called Danavas (दनोरपत्य प्रमान दानवः=Danorapatyam puman Danavah means Danava is the male-descendent of Danu). From this it will be clear that though at present, the word 'man' signifies the whole humanity, in ancient days that word signified only certain group of people who were the followers of Manu. It will appear from this that the followers of Manus had travelled Jambudweep Dhataki khand and the half of Pushkara continent at about the time when the original Prakrita Sutras corresponding the Sutras nos 32, 33 and 34 in the Tatwartha Sutra Chapter III were formed.

If we are able to show the part of the earth where the ancient continent Pushkara might have existed we shall be able to make many more discoveries of importance which may hlep us to throw considerable light on ancient conditions of Jainism and other religions of old. We shall see what the Jaina scriptures have to say about this matter.

The Sutra 35 of the third Chapter of the Tatwartha Sutra is as follows:

प्राङ्गानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ Pranmanushottaranmanushyah Meaning

The Manushyas or men reside upto the mountain Manushottara. Below the 35th Sutra of the third Chapter the following Commentary is given.

पुरुक्तरद्वीपबहुमध्यवैशमागी बलयवृत्तो मानुषोत्तरो नाम शैक्ष : ॥ Pushkara Dweepa bahumadhyadesha bhagi Valayayratto Manushottaro nama Shailah.

Meaning:—The mountain named Manushottara is circular in shape and stands in the centre of the Pushkaradweepa. Further the Commentary says that the men reside within the limit caused by that mountain and not beyond the same; that even the Vidhadharas and the specially gifted followers of Manu cannot transgress the mountain range.

This means that circular mountain range which stood in the middle of the Pushkara continent must have been very lofty having no passes for men to go outside. This state of things is in complete conformity with the state of things that prevails at present with the mountain ranges that surround the territory in which the present Bokhara is situated. The map of Central Asia will show that to the northest, east and south of the province of Bokhara there are lofty and continuous mountain ranges consisting of the Tienshan, Pamir plateau and Hindukush mountains which are the loftiest ranges in the world. It must have been therefore possible that the people in that province, in those ancient days, must have thought that it was impossible for them to go beyond those mountains From the present position of that province and the lowlying territories stretching towards the west and north upto the Caspian and the Aral seas it would not be out of place to imagine that in those ancient days the Bokhara territory must have been bounded on the west and north by the waters of the Caspian and Aral seas.

The present Bokhara province is adjacent to Chinese Turkistan. The modern discoveries and the ancient relics which have been found in that part have enabled the historians to assert that that part of the Country must have had, in ancient days, enjoyed a civilisation of considerably high degree. This also may prove a reliable asset to our proposition.

Mr. Vishnu, Hari Vader M.A. LL. B. has, in his article in Volume No. 22 of the Marathi monthly Chitramaya Jagat on the heading 'Ancient Aryan Settlements in Central Asia', given a map of Asia in which he locates the ancient Pushkara near the present Bokhara and shows the settlements of Yakshas, Kinnaras, Rākshasas and Gandharvas round about Pushkara at some distance. It has to be remembered the Yakshas etc. have been termed as Vyantaras in the Jaina mythology and hold an important place in it. This forms an additional circumstance which goes to show that the civilization which must have obtained in that part must have been of the Jainistic type.

Krish ( ) in Sanskrit means to plough and Krishaka means an agriculturist. The Prakrita forms of the word 'Krishaka' would be 'Kassaka' or 'Kossaeka' The Jainas were perhaps the first people to domesticate animals like bulls and to use them for agricultural purposes. Even at present the agriculturists of Chinese Turkistan are called Kassaks.

The above discussion will show the readers that the present territory round about Bokhara must have been the ancient Pushkara continent of the Jaina mythology.

### TWO NEW DATED KUSHANA INSCRIPTIONS FROM MATHURA.

By
Sri K. D. Bajpai M.A.
Archaeological Officer, U.P.

Recently two new Kushāņa inscriptions discovered in Mathura district have been acquired for the Archaeological Museum Mathura. Both of these inscriptions are incised on the stone pedestals of Buddha images and are dated in the years 5 and 53 respectively of the Saka era.

The first inscription is on a fragmentary pedestal (Museum No. 3533) of a seated Buddha image, neasuring  $11\frac{1}{2}$ "×10". As usually found on the Mathura pedestals of the Kushana period, in the centre there is a pilaster surmounted by a wheel. To its left stands a dwarf male figure holding with both hands a basket full of garlands. Behind him is seen a male figure taking the garland, evidently for worship. Part of the pedestal to the right of the pilaster is competely broken. On the upper edge of the pedestal is a Brahmi inscription in two lines. Portions of the inscription in the beginning of both the lines are unfortunately gone. I read the inscription as follows.

Line 1. ...... त्रस्य कनिष्कस्य स ६ वर्षामास १ दि....... Line 2....... मातापित्राण पूजार्थ सर्वसत्वान पूजार्थ। (i.e. in the year 5 of Kanishka, in the first month of rainy season, on ...... day, for the homage to the Parents and to all beings.)

The inscription is evidently a dedicatory one and refers to the installation of an image by a person whose name is broken.

It is dated in the year 5 of Kushana King Kanishka, which corresponds to 83 A. D.

The second inscription occurs on a red sandstone pedestal (2'-2"×10") of a Buddha image. This pedestal is better preserved than the previous one. In the centre is the usual pillar with the chakra flanked on each side by two male and female figures res-

pectively holding garlands. On each corner of the pedestal is shown a couchant lion figure.

On the pedestal is incised a Bramhi inscription in two lines. The first line is on the upper edge and is almost complete. The second line on the lower edge is fragmentary and at the beginning about two-third portion of it is damaged.

The inscription reads as follows:-

Line 1. महाराजस्य देवपुत्रस्य हुविष्कस्य स ५०३ व ४ दि १० एतस्य पुवय स...... वस्य दानं।

Line 2. .....स विहारे अवर्थं म...हस!\*

#### Translation.

The inscription is dated in the year 53 of the Saka era (= 131 A.D.) during the reign of Huvishka. The last date of Huvishka so far known from inscriptions is year 60 (= 138 A.D.)

The name of the Vihāra, where the image was set up, is broken. The characters of both the inscriptions described above are Brāhmī of the usual Kushāṇa type. The language is mixed dialect of Sanskrit and Prākrit so commonly found in the Mathura Jaina and Buddhist inscriptions of the Kushāṇa period.

Note:—"It appears that the pedestal on which this second inscription was discovered is without the image. The presence of the lions which is a distinctive emblem of Mahavira tempts one to believe that it might as well be the pedestal of a Jaina image. The word 'asix' in the inscription above is inadequate to make it a Buddist inscription, unless until some other definite and distinct Buddhist characteristics are found to be present on this relic.